# भारतीय इतिहास की रूपरेखा

# जिल्दु १

लेखक जयचन्द्र विद्यालंकार्

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० इलाहाबाद प्रकाशक हिन्दुस्तानी एकडेमो, यू० पी० इलाहाबाद

> द्विनीय संस्करण मूक्य तीन रुपये

> > सुद्रक रामदुलारं श्रीवास्तव धारदा प्रेव, नयास्टरा, प्रयाग

#### अद्धेय

# महामहोपाध्याय श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचन्द श्रीकृत

के श्रीचरणों में जिन की अगाध विद्वत्ता की कीर्ति ने इस छात्र को अपनी ओर खींचा था

तथा

जिन की सौम्य मूर्त्ति, शिष्यवत्सल प्रकृति, निष्पच्च श्रौर निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना श्रौर वालोपम सरलता ने इसे सदा के लिए श्रपना श्रनुचर बना लिया है। गुणाः पूर्वपुरुषाणां कीर्त्यन्ते तेन पण्डितेः। गुणकीर्त्तरनश्यन्ती स्वर्गवासकरी यतः॥ (प्रतिहार बाठक के न्ध्य वि० के जोषपुर-श्रमिलेरा का मंगलाचरण)

सिद्ध पूर्वजों की सुधी करते हैं गुण-गान।
पहुँचाते हैं स्वर्ग लों शंकर यश का मान॥
( पूर्वोक्त का प० नागूराम
शंकर शर्म-दन अनुवाद)

#### प्रकाशक का वक्तव्य

श्री जयचंद्र विद्यालंकार रिचत 'भारतीय इतिहास की रूप-रेखा' का यह दूसरा संस्करण पाठकों के सामने हैं। पहला संस्क-रण सन् १९३३ में प्रकाशित हुआ था और इधर प्रायः तीन वर्ष से उपलब्ध नहीं है। जनता और विद्वानों में इस प्रथ की पर्याप्त चर्चा रही है और यह हर्ष का विषय है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से यह मंगलाप्रसाद पारितोपिक द्वारा सम्मानित हुआ है।

प्रथम संस्करण के शीघ समाप्त हो जाने के वाद इस पुस्तक की निरंतर माँग रही है। इसी माँग की पूर्ति के लिए दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है। इस संबंध में केवल इतना कहना है कि यद्यि युद्ध के कारण काराज तथा अन्य मुद्रण-सामग्री के दाम वहुत वढ़ गए हैं, फिर भी इस उपयोगी ग्रंथ को सुलभ वनाने के लिए इस का मूल्य १०) से घटा कर ६) कर दिया गया है, और पुम्तक कपड़े की जिल्द के साथ प्रकाशित की जा रही है।

श्राशा है कि हिंदी पाठक श्रौर साहित्य-प्रेमी इस का उचित श्रादर करेंगे।

> ए० काज़मी जेनरल सेक्रेटरी हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०

### वस्तुकथा

श्रपनी मातृभूमि के इतिहास की यह रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती। हमारे देश की श्राज जो संसार भर में श्रसाधारण श्रवस्था है,जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी उस पर ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए विना न रहेगी कि यह श्रवस्था क्यों है, श्रीर कैसे पैदा हो गई। श्रातमा. वा श्ररे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए-इमारें पुरखों का यह बहुत पुराना श्रादेश हे। अपने राष्ट्र-प्रात्मा के विषय में वैसी एक उत्कट जिज्ञासा मेरे मन में यचपन से जागी हुई हैं। किन्तु श्रपने राष्ट्र की विद्यमान ग्रवस्था को हम उस की पहुंची श्रवस्थाओं पर ध्यान दिये बिना समम नहीं सकते । यह वात प्रत्येक परिवर्त्तनशील-विकासशील-सत्ता के विषय में है, श्रीर श्राधुनिक विज्ञान ने यह पहचाना है कि ससार की सभी सत्तार्ये विकासशील हैं। वयवम्मा सखार।--सृष्टि की प्रत्येक सत्ता की श्रायु हं, यह बुद्ध तथागत की श्रन्तिम वाखी (पच्छिमा वाचा) थी 3 । किन्तु वयोधर्म होने का श्रर्थ विकासशील होना है;--जिस वस्तु की श्रायु है उस का यचपन जवानी बुढ़ापा कम से श्राते हैं। श्रीर वैसी विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चर्या पर

<sup>&#</sup>x27;फिलहाल सातवाहन-युग के ग्रान्त तक, दो जिल्दों में।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वृ० उप०, २ ४. ५।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>महापरिनिव्याण सुत्त, दे॰ नीचे ら ९५—पृ० ३६९ ।

ध्यान दिये विना सभक्त ही नहीं सकते। इसी कारण त्राधुनिक विज्ञान प्रत्येक वस्तु का श्रध्ययन ऐतिहासिक पद्धति भसे करता है।

दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की जिज्ञासा हमारे देश के जनसाधारण में और शिचित कहलाने वाले लोगों में भी अत्यन्त मन्द है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द जिज्ञासा होती है, वह सच्चे और स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनर्गल कहानियों से तृप्त हो जाती है; और हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने देश के इतिहास-विपयक धारणायें अत्यन्त विश्वञ्चल और धुंधली हैं। यह हमारे पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक अमुख लच्छा है। आज से सी वरस पहले हम अपने पिछले इतिहास को विलक्षल भूल चुके, और उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी सर्वथा अस्त-व्यस्त रूप में उलमा चुके थे। मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास का ढाँचा तब एिक नस्टन ने मनुस्मृति के आधार पर खड़ा करना चाहा था!

इस श्रसाधारण दशा को देख श्रनेक विदेशी विद्वानों ने यह फैसला किया है कि भारतीय नस्त में ऐतिहासिक बुद्धि—ऐतिहासिक श्रृङ्खला को समसने की चमता—ही नहीं है। इस फ़ैसले से मैं सहमत नहीं हो सका। हमारी नस्त में इस श्रंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि श्रोर किसी तरह नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीसवीं शताब्दी के तरुण भारत ने श्राज श्रनेक ऐसे विद्वान् पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की चमता में किसी भी विदेशी विद्वान् से टक्कर जो सकते है। श्रीर श्रपने पुरखों के विपय में में इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विज्ञण

१दे॰ मेरा लेख—ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ (काशी विद्यापीठ का त्रैमासिक ) भाग १ में ।

रोग प्रकट न हुआ; किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन श्रौर ज्ञान का प्रवाह रुक जाने पर उन की उस बुद्धि में भी विश्रम पैदा होने लगा ।

श्रीर श्राज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की श्रायं जातियों के संसर्ग श्रीर प्रभाव से । श्रीर जिन पारचात्य विद्वानों की सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले-पहल खोला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को दोहराये विना नहीं मानता कि हमारी श्राने वाली सन्तान उन्हें ऋषियों की तरह पूजेगी!भारतवर्ष यदि श्रपने विस्मृत श्रात्मा को श्राज फिर पहचानने लगा है तो उन्हों के अनुम्रह से । श्रक्तग़ानिस्तान श्रीर तुर्किस्तान जैसे जिन देशों को श्राज के दब्बू हिन्दू श्रपने श्रन्ध विश्वासों, जातपात श्रीर छुत्रा- श्रूत के सामाजिक यन्धनों श्रीर राजनैतिक गुलामी में जकडे होने के कारण ही मा माने हुए थे, उन्हों से पच्छिम के पराक्रमी संस्कृत-विद्यार्थियों ने प्राचीन श्रयांवर्ती सभ्यता के हज़ारों श्रमूल्य श्रवशेष खोज निकाले हें! कौन सच्चा भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ?

विटिश भारत के पहले गवर्नर-जनरल <u>वारेन हेस्टिश्स के</u> समय कलकते में पिश्रियाटिक सोसाइटी स्राव बगाल की स्थापना हुई। उसी से भारतीय इतिहास की खोज का बीज बोया गया। वारेन हेस्टिंग्स के उस कार्य में कितनी दूर-दर्शिता थी! उसी समय सर विलियम जोन्स ने पारचात्य जगत् के लिए जो सस्कृत का स्त्राविष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारिणी घटना थी। संस्कृत के उस स्नाविष्कार से तुजनात्मक स्रध्ययन की नींव पड़ी, श्रीर श्रार्य नस्ल की पहचान हुई। श्राधुनिक युग की विचारधारा जिस ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस के उत्पादक कारणों में से भी वह एक है।

कलकत्ते की उस संस्था की स्थापना के बाद श्रीर भी श्रनेक वैसी

<sup>°</sup>दे० नीचे क्ष ४ श्रौ—विशेष कर ए० २४६-४७।

संस्थायें श्रमेक देशों में स्थापित हुई, श्रीर भारतीय खोजपरक श्रमेक विद्वत्पित्रकायें जारी हुई। भारतवर्ष में श्रीर भारतीय भाषाश्रों में उन की संख्या
श्रभी उचित से बहुत कम है। संस्कृत का श्रध्ययन श्राज प्रत्येक सभ्य
देश के विद्यापीठों में जारी है। पिछुले डेढ़ सौ बरस के उस श्रध्ययन के
फलस्वरूप प्राचीन भारत के विस्मृत इतिहास का टुकड़े टुकडे कर के पुनरद्वार होता गया है। उस श्रध्ययन के परिग्णाम श्रमेक भाषाश्रों की श्रमेक
विद्वत्पत्रिकाश्रों में बिखरे हुए है। पिछुले पाँच बरस से लियदन (हालेग्ड)
की प्रसिद्ध कर्न संस्था से उस विश्वन्यापी भारतीय खोज के ग्रन्थनिर्देश
की एक वार्षिक पत्रिका—पेनुश्रल विश्वित्रश्रोग्राफी श्राव इडियन श्रार्किश्रौलोजी—निकलने लगी है। सन् १६३१ की विश्वित्रश्रोग्राफी में जो इस
वर्ष प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज की कुल १३६ पत्रिकाश्रों के निर्देश हैं।

इस विस्तृत खोज के विखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का एक सिलिसिलेवार इितहास उपिरथत करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसवीं सदी ई० के श्रारम्भ में श्रंग्रेज़ विद्वान् विन्सेट स्मिथ ने किया। किन्तु सिमथ की उस कृति में वैज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, तो भी एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि भी श्रात्यन्त संकीर्ण है। इसी कारण श्रनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का प्रतिवाद करना पड़ा है। सन् १६१६ में स्मिथ का दूसरा प्रनथ श्रोक्सफर्ड हिस्टरी श्राव इिया प्रकाशित होते ही प्रोठ विनयकुमार सरकार ने न्यू-यार्क श्रमेरिका के जगद्मसिद्धं पोलिटिकळ साइन्स कार्टलीं (राजनीति-विज्ञान-श्रमासिक) में उस के विषय में एक लेख भारतवर्ष का एक श्रंग्रेजी इतिहास' शीर्षक से लिखा १। उस में उन्होंने लिखा कि "स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज़ का प्रायः श्रमाव है।" श्रोक्सफर्ड हिस्टरी में एक श्रीर पचपात का भाव है, जो कि उन विशेष

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> जिल्द ३४, पृ० ६४४ म ।

स्वाधों श्रीर उपस्थित शक्तियों की तरफ से, जिन की सेवा में स्मिथ महा-शय की विद्वत्ता जुती हुई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुश्रा है। ... कुछ श्रीर दोप हैं जो कि लेखक की समाजशास्त्र इतिहासविज्ञान श्रीर तुलनात्मक राजनीति विपयक (श्रान्त) धारणाश्रों के कारण हैं। ... एक ऐतिहासिक श्रर्थात् घटनाश्रों के एक ज्याख्याकार के रूप में लेखक की कमजोरी को हर कोई... श्रनुभव करेगा। इत्यादि। इस के वावजूद प्रो० सरकार ने स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कीमती है।

उन्हों ने समूचे प्रनथ की श्रालोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस के विशेष पहलुश्रों से वास्ता पड़ा ।

स्मिथ ने यहे हठ के साथ श्रपने प्रन्थ में लिखा है कि "भारतवर्षं का देसी कानून खेती की भृमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है।" इस पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पडा है—"भारतवर्ष का दंगी कानून टीक इस से उलटा है।" यह उचित नहीं है कि जनसाधारण में चलने वाली पाट्य पुस्तकों में ऐसा पचपातपूर्ण प्रमाणहीन मत ऐसे हठ के साथ कहा जाय, श्रीर कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्रामािशक विवाद की पूरी उपेचा कर के।"

भारतवर्ष की स्वाभाविक श्रवस्था सदा श्रराजकता की रही है, यह यात मौक-ंत्र-मौके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरवे से भविष्य के विषय में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चूकते। शायद उन का ईमानदारी से यही विश्वास रहा हो। प्रो० सरकार श्रीर डा० रमेश मज्मदार 3 दोनों को इस का प्रतिवाद करना पढ़ा है।

<sup>ै</sup>हि॰ र'॰ भाग २ पृ॰ १८१। २पोलिटिकल इन्स्टीख्यू शन्स फेंट थियरीच 'त्राव दि हिन्दूच (हिन्दुच्चों को राजनैतिक सस्थायें ग्रौर स्थाप नायें), लाइपज़िग (जर्मनी), १९२२, पृ॰ २४।

उज वि श्रो रि सो १९२३, पृ २२४-२५।

मध्य युग के हिन्दू मुसलमानों से क्यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में स्मिथ ने जो कुछ लिखा है वह उन के उथले विचारों तथा उन की 'घट नाओं के व्याख्याकार-रूप में कमज़ोरी' का एक और नमूना है। उस की आलोचना करते हुई डा॰ देवदत्त भगडाकर को स्मिथ की सूम पर तथा उन के मोटी मोटी घटनाओं को भी न समम सकने पर आरचय करना पड़ा, और यह कहना पड़ा है, कि मौंट स्टुअर्ट एिक्फिन्स्टन की दृष्टि स्मिथ से अधिक विस्तृत थीं। यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 'जो इतिहास की घटनाओं को रोशनी में किसी तरह समम में नहीं आ सकता।' 2

(श्राधुनिक खोज के श्राधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास लिखने की सहज कीर्ति जिस न्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छ प्रचपात श्रीर संकीर्णता के कारण उस कीर्ति में बट्टा लगा लिया, यह बात वस्तुतः खेदजनक है) में स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कड़ी बातें लिख चुका हूँ, उप श्रव मेरे विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं। तीस-पैतीस करोड़ भारतवासियों की राजनैतिक गुलामी संसार के इतिहास में एक एंसी विलच्ण श्रसाधारण श्रीर श्रनहोनी घटना है कि वह सोचने वाले को स्तब्ध कर देती है। यदि वह श्रांखों के सामने मौजूद न हो तो उस पर विश्वास न किया जाय! स्मिथ जैसे व्यक्ति, जिन की विचार-

१ऐनल्स आव दि मण्डारकर इन्स्टीक्यूट (भंडारकर-संस्था की पत्रिका), १९२९. पृ० २६-२८।

२वहीं, १९३०, पृ० १४६।

अभारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास' (लाला लाजपतराय के इतिहास की त्रालोचना, जो कि स्मिथ की नकल है )—माधुरी १९८३ पृ० १६२ प्र। 'प्राचीन भारतीय अनुश्रुतिगम्य इतिहास'—सरस्वती १९२७, पृ० २९१। मारतमूमि, पृ० ८-९।

शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को ठीक न समक सकें, श्रोर उस की लडकपन की व्याख्याये करने लगें, तो हम उन्हें बहुत दोप नहीं दे सकते। इस का यह खर्थ नहीं है कि मै उन की गलतियों का समर्थन करता हूं। उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस की गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इसलिए इन आलोचनाओं को पाहकों के ध्यान में लाना आवस्यक हुआ।

स्मिथ के प्रन्थों में घनेक अभाव भी है। प्रो॰ सरकार ने अपने पूर्वोक्त लेख में शिकायत की है कि वृहत्तर भारत के विषय में उन प्रन्थों में एक शब्द भी नहीं कहा गया। किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो० सरकार स्मिथ के एक श्रभाव से यहक गए हैं। वे लिखते हैं—"२३० से ३३० ई॰ तक पूरी एक शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी घटना श्रभी तक नहीं पाई गई। श्रान्ध्र श्रीर चालुक्य युगों के बीच तीन सौ वरस के लिए दक्लिन का इतिहास कोरा है, उसी प्रकार छुठी शतान्दी के उत्तरार्ध के लिए उत्तर भारत का।" किन्तु श्रान्ध्र श्रीर चालुक्य युगों के बीच ही तो ( दुविउल के शब्दों में ) "दक्खिन के सब राजवशों में से सब से श्रधिक गौरवमय, सब से श्रधिक महत्त्वपूर्ण, सब से चढे श्रादर का पद पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, श्रीर समृचे दक्खिन की सभ्यता पर निस्सन्देह सब से श्रधिक प्रभाव डालने वाला, वह "सुप्रसिद्ध वाकाटक वंश'' राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास की उस सब से उज्जवत स्मृति वाली देवी-प्रभावती गुप्ता-का शासन-काल भी सम्मिलित है ! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह र उस वंश का इतिहास लिखा, पर ऐतिहासिक घटनाश्रों का तारतम्य श्रौर श्रापेचिक महत्व फूतने की उन की जैसी समम थी, उस से उन्होंने उसका वह महत्व न पहचाना

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>पोलिटिकल इन्स्टोब्यूशन्स इत्यादि, पृ० १६५।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>ज् रा० ए० सी० १९१७, पु० ३१७ म ।

जो विचारशील फ्रांसीसी विद्वान् को दीख पड़ा, श्रीर इसी से श्रपने इतिहास में उसे स्थान न दिया। श्रीर स्मिथ के उस श्रभाव से यदि प्रो॰ सरकार बहक सकते हैं, तो हमारे उन शिच्चित भाइयों का क्या कहना जो श्रपने दिमाग से कभी सोचना नहीं सीखते! २३० श्रीर ३३० ई० के बीच विद्यास से कभी सोचना नहीं सीखते! २३० श्रीर ३३० ई० के बीच विद्यास से यौधेयों श्रीर नागों के राज्य थे, श्रीर उसी युग में काबुल के कीशाणों की नकल कर फ़ारिस के सासानी राजा शिव श्रीर नन्दी की छाप वाला सिक्का चलाते थे। छुठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में मौखरियों ने क्लीज-साम्राज्य की नींव डाली थी।

श्रोहिन्द राजधानी से काबुल श्रौर पंजाब का शासन करने वाले उन शान्तों के श्रान्तिम हिन्दू राजाश्रों को स्मिथ ने भटिंडा के राजा बना दिया, श्रौर उस गलती को हमारे पाठ्य-पुस्तक-लेखक श्राज तक दोहराते श्रा रहे हैं। इस प्रकार के श्रौर श्रनेक दृष्टान्त दिए जा सकते है।

(स्मिथ के इतिहास के बाद कैम्ब्रिज विद्यापीठ से कैम्ब्रिज हिस्टरी अ। इहिया नाम से भारतवर्ष का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित हुआ। उस की पहली जिल्द में प्राचीन भारत का इतिहास है; श्रध्यापक रेप्सन उस के सम्पादक हैं; दर्जन से ऊपर श्रंप्रेज श्रीर श्रमरीकन विद्वानों ने उसे लिखा है। उस विद्वत्तापूर्ण प्रन्थ की निष्पचपातता के एक नमूने की श्रांर मुक्ते रूपरेखा में ध्यान दिलाना पड़ा है । उस प्रन्थ के हक्कन पर विद्वान् सम्पादक ने बाख्त्री के उस यूनानी राजा दिमेत्र का चित्र छापा है जो पाटिल पुत्र पर चढ़ाई कर खारवेल से हार कर लौटा था, अश्रीर पीछे एक दूसरे यूनानी—एवुकतिद—के बाख्त्री ले लेने पर ६०,००० सेना से

१हाल में जायसवाल जी ने उस युग का पूरा हतिहास प्रस्तुत कर दिया है, जिसे मोतीलाल बनारसीदास ने लाहौर से प्रकाशित किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>नीचे, पृ० ५५१।

³दे० नीचे §§ १५२, १५३।

उस के ३०० सैनिकों को घेरे रखने के वावजूद श्रपनी पहली राजधानी को वापिस न ले सका था। प्राचीन भारत के सम्चे इतिहास का सार श्रीर तस्व कैम्ब्रिज इतिहास के विद्वान् सम्पादक की दृष्टि में मानो पाटिल-पुत्र पर दिमेत्र का वह धावा ही था! वे श्रपनी गरेबान में मुँह ढाल कर देखें श्रीर सोचें कि उन्हें उस पृशिया-निवासी का लिखा हुआ युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां मगोल का चित्र छापे, श्रीर उस के दर्पण में वे श्रपने इतिहास का स्वरूप देख लें ?)

उक्त दो दृष्टान्तों को देख कर हमें यह हिगंज़ न मान बैठना चाहिए कि सभी पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पचपात से दृषित है। उन में से अनेक की दृष्टि शुद्ध वैज्ञानिक है, और भारतीय इतिहास के अध्ययन और खोज में उन्होंने जो निःस्वार्थ एकाग्र तत्परता दिखलाई है वह हमारी अद्धा की पात्र है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फ्रिक हमे उन से अधिक हांनी चाहिए; और इस में सन्देह नहीं कि अपने इतिहास की समस्याओं को हम उन से कहीं अच्छी तरह समक्त और सुलका सकते है, यदि हम उन की ओर ध्यान दें। और भारतवर्ष का इतिहास सच कहें तो भारतीय भाषाओं में हो ठीक ठीक लिखा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक धारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पार्तीं।

तो भी दुर्भाग्य से श्रभी तक श्रपने इतिहास की श्रोर हमारा बहुत कम ध्यान गया है। पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान् श्रपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये है; तो भी उन की श्रिधकांश कृतियाँ श्रंभेजी में निकजती है, जिस से हमारे देश की जनता को विशेष

१डा० राघाकुमुद मुखर्जी ने यह कठिनाई अनुभव की है। दे० उन की लोकल गवन्में पट इन पेन्स्येंट इंडिया (प्राचीन भारत में स्थानीय शासन), श्रीक्सफर्ड, १९१९, प्रस्तावना पृ० १४।

लाभ नहीं पहुँचता) भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय इतिहास की उस नई वैज्ञानिक खोज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार बहुत ही ऊंचे दर्जें के बुजुर्ग विद्वान् हमारे हिन्दी चेत्र में हैं, पर उनकी शिष्य सन्तान जितनी पैदा होनी चाहिये, श्रभी तक नहीं हुई। इस दशा में यदि सन् १६२१ में मैंने भारतवर्ष का एक इतिहास

इस दशा में यदि सन् १६२१ में मैंने भारतवर्ष का एक इतिहास हिन्दों में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया। किन्तु वह दुःसाहस ज़रूर था। कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा सम-न्वयात्मक इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, और मेरे जैसे साधनहीन अकिञ्चन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य है। तो भी मैंने सोचा कि जब तक विद्वानों को कोई संस्था इस काम को हाथ में नहीं लेती, मैं एक रूपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों में मैंने पूरे भारतीय इतिहास का एक अत्यन्त संचिस ढाँचा बनाया, जिस के नीचे २०. २.७६ (२ जून १६२२) की पंजाबी सौर तिथि दर्ज है। अगले तीस बरस मैं अपने उद्देश्य की साधना में जुटा रहा। फिर एक दो बरस ऐसी अवस्थायें आ गईं कि मुक्ते जान पढ़ा मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायेगा।

सन् १६२६ के श्रगस्त में मैने श्रपने बुजुर्ग श्रध्यापक रामरत जी भेरणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास लिखना शुरू किया। १६२७ की गर्मियों तक गुस-युग तक समूचे प्राचीन काल का केवल राजनैतिक इतिहास लिखा गया। रूपरेखा की बुनियाद वही है। किन्तु उस के तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से वह श्रमेक श्रंशों में भिन्न है; उन भेदों की युक्तिपूर्वक व्याख्या करना श्रावश्यक होगा। उधर उसी समय मुसे विहार विद्यापीठ से निमन्त्रण मिला। तथ मेरा पुराना संकल्प फिर जाग उठा, श्रीर उस के पूरा होने का श्रवसर देख मैंने वह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। श्रव जो दूसरा ख्यद है, वह तब पहला खयड था। उस की टिप्पियायाँ १६२८ की

सर्दियों में लिखी गईं, श्रीर तभी श्रार्थ सभ्यता वाला प्रकरण (= प्रक-रण म) भी । श्रव जो तीसरा खरड है उस के सभ्यता के इतिहास-सम्बन्धी ग्रंश १६२६-३० में पूरे किये गये। सुक्ते तब यह श्रनुभव होने जगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना श्रावरयक है। तब भूमिका खगड १६३० के उत्तरार्ध श्रीर ३१ के शुरू में काशी मे लिखा गया । उस सिलसिले मे कम्बोज ऋषिक श्रादि प्राचीन उत्तरापथ के कई देशों का पता चला, श्रीर उस कारण, ठीक मै जब श्रपने प्रन्थ को लगभग पूरा हुआ समक रहा था, मुक्ते उस मे अनेक परिवर्त्तन करने पडे । ठीक उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिहास पर नई रोशनी डाली जिस से मुक्ते समूचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पढा। १६३१ की गर्मियों में देहरादून में बैठ कर मीर्य युग को दोहराया श्रीर उस का सभ्यता-इतिहास का श्रंश ( १७ वॉ प्रकरण ) लिखा गया। उसी बरस सर्दियों से प्रयाग में सातवाहन युग फिर से लिखा गया; सवत् १६८८ की माध पूर्णिसा (फरवरी १६३२) को प्रयाग में वह कार्यं पूरा हुआ। १६३२ में वरस भर यह अन्य प्रका-शक के पास पड़ा रहा; पर १६३३ के मार्च से श्रगस्त तक उस की छपाई , के समय मैंने उस में श्रन्तिम संशोधन किये। मेरा विचार था कि गुप्त-युग का इतिहास भी इसी प्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा। सन् १६२७ में मैंने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पड़ा है; पर विद्यमान दशास्रों में उसे दोहरा कर ठीक करने को मेरे ,पास अवकाश नहीं है।

इस रूपरेखा में अनेक किमयाँ हैं सो मुक्ते खूब मालूम है। पाठक-पाठिकाओं से मेरी प्रार्थना है कि वे यह भूलों नहीं कि यह भारतीय इति-हास की केवल रूपरेखा है; श्रीर साथ ही मेरे पास जो तुच्छ साधन थे उन्हीं के श्राधार पर मैने इसे प्रस्तुत किया है।

् हिन्दी में श्रभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धित नहीं बनी । मेरे रास्ते में यह बड़ी कठिनाई रही । श्राधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को श्रपने दिमाग में पूरी तरह जज़्ब किये विना श्रजीएँ को उगल देने का रिवाज हमारी भारतीय भाषाश्रों में काफी चल पड़ा है। वे श्रपरिपक्व विचारों की पुस्तकें जनता को विश्रम में डालने का कारण होती हैं। दूसरे के ज्ञान को पूरी तरह श्रपनाये विना उसका प्रयोग करने की चेल्टा के जो घातक परिणाम होते हैं, उन का जीवित हन्दान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है। किन्तु उस हन्दान्त से हम ने कुछ सीखा नहीं दीखता। श्राज हम पहले से श्रिषक उस गलती में फंस रहे हैं। मैंने इस बात का भरसक जतन किया है कि श्राधुनिक ज्ञान की प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन के श्रपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर के बताई जाय। मुक्ते श्राशा है कि पाठक-पाठिकाश्रों को इस प्रनथ में प्रत्येक नई बात पूरी व्याख्या के साथ मिलेगी, कोई श्रासमान से एकाएक गिरती न जान पड़ेगी।

हिन्दी में ऐसे लेखक भी हैं जो मालव को महोई श्रौर रोपड को रूपार लिखते हैं, श्रौर वे युनिवर्सिटियों में श्रध्यापक हैं! इस लिए में यह निवेदन कर दूँ कि रूपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने का भरसक जतन किया गया है; श्रौर विदेशी नामों से से जो तो भारतीय श्रभिलेखों सिकों श्रादि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक उसी रूप में ले लिया गया है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल उच्चारण मालूम कर लिखने का जतन किया गया है। मैंने इस वात की बड़ी चेद्या की कि जिन भारतीय या भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी में नहीं हैं, उन के संकेत भी इस प्रन्थ के लिए टाइप में ढलवा लिए जाते। मुक्ते खेद हैं कि प्रकाशक इस का प्रबन्ध न कर सके।

इस अन्य के प्रस्तुत करने में मुक्ते जिन महानुभावों की सहायता मिली है, उन की सूची बहुत वड़ी है। सब से पहले मुक्ते अपने उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है, इस अन्य को में जिन की मूर्त कृपा मानता हूं / श्रद्धेय श्रोमा जी से मैंने पहले-पहल ऐतिहासिक खोज के श्रीज्ञार चलाना सीखा था, श्रीर टनकी कृपा का यह फल में उन्हीं का श्रिपंत कर रहा हूं। किन्तु उस के बाद भी में श्रनेक बार उन श्रीज़ारों को गलत चला बेंठता, यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ कर में श्रपनी स्म को श्रीर निर्णय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता ) श्रीर उन दोनों श्राचायों से में कुछ सीख पाया सो इस कारण कि उस से पहले दो श्रीर श्राचायों की कृपा मुझ पर हो चुकी थी। श्रीयुत पं० योगेन्द्रनाथ महाचार्य न्याय-सांस्य-वेदान्त-तीर्थ में मेने उक्त तीनों तथा चौथे योग-दर्शन की शिचा पाई थी, श्रीर उन्हों ने मुझे भारतीय दृष्टि से सोचना सिखाया। श्री० सेवाराम फरवानी जी ने मेरा श्राधुनिक समाजशास्त्र श्रीर श्रथंशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था। न्यरेखा के विभिन्न श्रंशों पर उक्त चारों गुरुशों की शिचा की स्पष्ट छाप गुझे डीव्य पड़ती हैं।

सुपप्रष्ट तथा § २६ के सन्त्रों श्रीर रलोकों का हिन्दी श्रनुवाद हिन्दी के प्रियद स्वर्गाय कवि पं॰ नाथ्राम शंकर शर्मा का किया हुशा है। इस रूपा के लिए में उन का कृतन हैं। भदन्त रानुल सांकृत्यायन से मेंने श्रनेक प्रश्नों पर परामर्श किया है। सिंहल शब्दकोश कार्यालय के श्रीयुत ज्लियम द लानरेल ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का नमाधान किया है। हलाहाबाद युनिवसिंटी के श्रीयुत जेत्रेशधन्त्र चट्टोपाध्याय से सुक्ते यूनानी श्रीर लातीनी नामों के मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिलो है। विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम करने को मेने श्रनेक सब्बनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रवासी भिन्दा श्रानन्त्र कौशल्यायन, मदास के श्रीयुत हरिहर शर्मा तथा काशी विद्यापीड से भृतपूर्व छात्र श्रीयुत रामन्ना, श्री भाल चन्द्र श्राप्टे तथा श्री पटनायक के नाम विशेष उल्लेखयोग्य हैं।

जिन सज्जनों ने सुमे श्रपने या श्रपने श्राधीन पुस्तक। जयों का उपयोग करने की इजाज़त दी हैं, उन का विशेष कृतज्ञ हूं। उन की सहायता के किना में कुछ कर ही न पाता। दयानन्द कालेज लाहीर के प० भगवहत्त जी, काशी विद्यापीठ के श्राचार्य नरेंद्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व श्रध्यन्त ढा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फ़िल०, श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी ग्रस, तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, ढा० बाबूराम सक्सेना ढी० लिट०, श्रीर उप-पुस्तकाध्यन्त श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस श्रंश में सुम्म पर बड़ा एहसान है। श्रीयुत शिवप्रसाद जी ग्रुप्त तथा श्राचार्य नरेन्द्रदेव जी, सुम्मे श्रीर भी श्रनेक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं। उन दोनों सज्जनों के श्रतिरिक्त प्रो० सुधाकर जी, श्रध्यापक रामरत्न जी, डा० मंगलदेव जी, भिक्खु राहुल जी तथा भिक्खु श्रानन्द की मंगल-कामनायें सदा इस कार्य के साथ रहीं हैं। स्व० मेजर वसु तथा गखेश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्साहना सब से श्रधिक थी।

पुस्तक की नकल करने के काम के लिए विहार विद्यापीठ के श्रीयुत चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत किपलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्र हैं।

भ्रयाग भादो, १९९०

जयचन्द्र नारंग

# संक्षेप श्रौर संकेत

#### श्र. साधारण

पं० = पंक्ति। प्रo = प्रध्याय। पू॰, पू=पूरव, पूरवी। श्रनु० = श्रनुवाद । ई० = ईसवी। go = gg 1 ई० पू० = ईसा से पूर्व। प्रव, प्रकार = प्रकाशित, प्रकाशक। उ०, उ=उत्तर, उत्तरी। प्र=प्रभृति। जि॰ = जिल्द । लग० = लगभग। जि॰=ज़िला। वि० = विक्रमी। टि॰ = टिप्पसी। श्लो० = श्लोक। सं० = संख्या, संवत्, संस्कृत । द=दक्खन, दक्खिनी। दे० = देखिये। सम्पा० = सम्पादित । संस्कः = संस्करण। प०, प=पच्छिम।

#### इ. यन्थनिर्देशपरक

ग्रथ०—ग्रथर्ववेद । श्रर्थ०—कौटिलीय त्रर्थशाल; शामशास्त्री सम्पा० २य संस्क०; मैसूर १६१६ । श्र० हि०—विन्सेंट स्मिथ की अर्ली हिस्टरी आव इंडिया, ४थ संस्क० श्रीक्सफर्ड, १६२४ । श्राप०—ग्रापस्तम्व धर्मसूत्र ।

श्राश्व०—श्राश्वलायन गृह्य सूत्र । श्रा० स॰ इं०—श्रार्कियोलौजिकल सर्वे श्राव इपिडया (भारतीय पुरातत्त्व-पड्ताल) के वार्षिक विवरण । भारत-सरकार के पुरातत्त्व-विभाग द्वारा प्रका॰ । आ० स० रि०—किनगहाम की आर्कियोलौजिकल सर्वे आवं इिएडया की रिपोर्टें। वे पुरातत्त्व-विभाग की स्थापना से पहले की हैं।

इं० श्राट-इिंग्डियन त्राटिंक्वेरी (भारतीय पुरातत्त्व-खोज); बम्बई से प्रकाशित होने वाला मासिक।

इंडियन शिपिंग्—राधाकुमुद मुखर्जी कृत ए हिस्टरी आव इिएडयन शिपिंग एंड मैरिटाइम ऐक्टिविटी ( भारतीय नौचालन और समुद्रचर्या का इतिहास ); लंडन, १९१२।

इं० हि० का०—इिएडयन हिस्टौरिकल कार्टली ( भारतीय-इतिहास-न्नेमा-सिक ) नरेन्द्रनाथ लाहा सम्पा०, कलकत्ते से प्रकाशित।

उप०- उपनिषद्।

ऋ०-ऋग्वेद।

एपि० इं०--एपिग्राफिया इचिडकः ( भारतीय श्रभिलेख-माला ); भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मासिक, कलकत्ता ।

ऐत० त्रा०--- ऐतरेय त्राह्मण ।

का० ठया० — कार्माइकेल ब्याख्यान (कलकत्ता युनिवर्सिटी मैं प्रति वर्ष प्राचीन भारतीय इतिहास श्रीर संस्कृति की कार्माइकेल गद्दी पर नियुक्त श्रध्यापक द्वारा दिये जाने वाले ब्याख्यान )।

कें इ०—रैप्सन-सम्पा॰ कैम्ब्रिज हिस्टरी आव इिष्डिया, (केम्ब्रिज विद्यापीड द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास), जि॰ १।

कैम्बिज हिस्टरी—कें० इ०।

गा० त्रो० सी०—गायकवाड श्रोरियंटल सीरीज़ (गायकवाड प्राच्य-ग्रन्थ-माला), बड़ोदा सरकार प्रका०।

गृ० सु०—गृह्यसूत्र ।

गौत०-गौतम धर्मसूत्र । श्रानन्दाश्रम पूना का संस्क० ।

चु० व०, चुह्लवरग—विनयपिटक के श्रन्तर्गत चुह्लवग्ग। सिंहली लिपि में। उस के श्रागे की संख्या उस के खन्धकों को सूचित करती है। छा० उप०-छान्दोग्य उपनिषद्।

जि ए सो बं की पत्रिका ), कलकत्ता।

जिं चं रा० ए० सो०—जर्नल आव दि बौम्बे ब्रॉच आव दि रौयल एशियाटिक सोसाइटी (रौ० ए० सो० की बम्बई शाखा की पत्रिका)।

जि० त्रो० रि० सो०—जर्नेल आव दि बिहार पेंड ओरिस्सा रिसर्च सोसाइटी (बिहार-उदीसा अनुसन्धान-परिषत् की पत्रिका), पटना।

जिं रा॰ ए॰ सो॰—जर्नल आव दि रीयल एशियाटिक सोसाइटी (री॰ ए॰ सो॰ की पत्रिका ), लंडन।

जातक—फोसबोल सम्पा० जातकों का रोमन लिपि में सस्क०। उस के श्रागे पहली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस जि० के पृ० को सूचित करती है। जातक का, नाम पहले दे कर कोष्ठ में जो संख्या दी हो, वह उस जातक की संख्या है। जहाँ किसी विशेष पृ० पर ध्यान दिलाना श्रभीष्ट है, वहाँ पहली शैली बतीं गई है। जहाँ समुचे जातक की कहानी पर ध्यान दिलाना श्रभीष्ट है, वहाँ दूसरी।

जाइटश्रिफ्ट—जाइटश्रिफ्ट डर ड्यूशन मौर्गनलाडिशन गेस्सलशाफ्ट ( जर्मन प्राच्य परिषद् की पत्रिका ), लाइपज़िंग ।

दीघ०—दीवनिकाय। जि॰, पृ॰ का उत्तेख लंडन की पालि टेक्स्ट सोसाइटी के रोमन संस्क॰ अनुसार; कोष्ठ में संख्या दीघ० के सुत्त की।

देवीभागवत पु०—देवीमागवत पुराण, चँगला लिपि में, पंचानन तर्करल सम्पा०, प्र० वंगवासी प्रेस ।

ना० प्र० प०-नागरी प्रचारिगी पत्रिका, काशी; नया संस्क० ।

ना० प्र० स०—नागरी प्रचारिगी सभा, काशी । पा०—पारस्कर गृह्य सूत्र । पु०—पुरागा ।

पुरार्णपाठ—पार्जीटर-सम्पा०पुरार्ण टेक्स्ट ऋाव दि डिनैस्टीन ऋाव दि किल एज ( किलयुग के वंशों विषयक पुरार्णपाठ ), लंडन, १६१३।

प्रा० अ० या प्रा० सा० ऐ० अ०—पार्जीटर का पन्श्येंट इरिडयन हिस्टौरिकल ट्रैडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति), लंडन, १६२२।

प्रा० लि० मा०—गौ० ही० श्रोक्ता की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, २य संस्क०, श्रजमेर १६१८।

वु० इं०—हाँइज़ डैविड्स कृत बुधिस्ट इपिडिया, लंडन से प्रका० स्टोरी अव दि नेशन्स (जातियों की कहानी) सीरीज़ में।

**छ० उप०**—बृहदाययक उपनिषद्।

त्रह्मवैवर्त्त पु० — त्रह्मवैवर्त्त पुराण, प० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता। भं० स्मा० या भराडारकर-स्मारक—सर रामकृष्ण गोपाल भराडारकर कोमेमोरेशन वौल्यूम (भं० स्मारक प्रन्थ), पूना, १६१७।

भाग० पु०-श्रीमद्भागवत पुरारा, प्रका० श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, वम्वई । भा० भा० प० -- प्रियर्सन-सम्पा० लिंग्विस्टिक सर्वे आत इरिडिया (भार-तीय भाषा-पड़ताल ), कलकत्ता १६०३--- रम ।

भारतभूमि—जयचन्द्र विद्यालंकार कृत भारतमूमि श्रीर उस के निवासी, श्रागरा १६८८।

मनु श्रीर याज्ञ०—जायसवाल कृत मनु ऐंड याज्ञवल्क्य (कलकत्ता युनि-वर्सिटी में टागोर-गद्दी से दिये उन के कान्न पर व्याख्यान १६१७); कलकत्ता ११३०।

म० भा०—महामारत, कुम्भघोणम्-संस्क० । म० व० या महावग्ग—विनयपिटक के श्रन्तर्गत महावग्ग । सिंहली लिपि में । श्रागे की संख्या उस के खन्धकों की ।

मा० पु०—मार्कपडेय पुराण, शका० जीवानम्द विद्यासागर, कलकत्ता । यजुः—शुक्त यजुर्वेद, वाजसनेयी संहिता ।

युत्रान च्वाङ या उचान च्वाङ—वैटर्स-कृत श्रीन य्वान च्वाङ स ट्रैवल्स ( च्वान च्वाङ की यात्रायें ), लंडन, १६०४।

रा० इ० — हेमचन्द्र रायचौधुरी कृत ,पोलिटिकल हिस्टरी आव एन्श्येंट इिंग्डिया ( प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ), श्य संस्क० कलकत्ता, १६२८।

वा० पु०--वायु पुराण, प्रका० श्रानन्दाश्रम, पूना । ज् वि० पु०--विष्णुपुराण, जीवानन्द विद्यासागर प्रका० ।

वै० शै०—रा० गो० भगडारकर कृत वैष्णिविष्म शैविष्म ऐंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स ( वैष्णाव शैव श्रीर गौण धर्म-पद्धतियाँ ), स्ट्रासबुर्ग ( जर्मनी ) से प्रका० भारतीय खोज के विश्वकोप का एक ग्रन्थ, द्वितीय संस्क०, १६१३।

श० त्रा० या शत० त्रा०—शतपथ त्राह्मण ।

श्वेता० उप०-श्वेताश्वतर उपनिषद।

संयुत्त०-सयुत्तनिकाय ।

सा० जी०—रमेशचन्द्र मजूमदार कृत कौपेरिट लाइफ इन एन्श्येंट इिएटया ( प्राचीन भारत में सामूहिक जीवन ), २य संस्क०; कलकत्ता १६२२ ।

हिं रा०-जायसवाल कृत हिन्दू पौलिटी (हिन्दू राजसंस्था ), कलकत्ता

#### उ नये सकेत

५ संस्कृत पूर्व रूप का यह चिन्ह ग्रकारान्त संज्ञा के ग्रन्त में लगे होने का यह ग्रर्थ है कि उस के ग्रन्तिम श्र का उच्चारण पूरा है, जैसे संस्कृत शब्दों में या हिन्दी क्रियाविशेषण न में। एकार के ऊपर यह चिन्ह हस्व एकार को स्चित करता है। हस्व एकार के लिए एक विलक्जि नया चिन्ह बना लेना अभीष्ट था, किन्तु वैसा नहीं हो सका। यह चिन्ह टाइप में लगाना असुविधा-जनक है, इस लिए केवल यूनानी नामों में लगाया गया है। च का स में ढलता हुआ उचारण। जैसे मराठी चांगला, नेपाली चीसा (ठंडा), कश्मीरी पीरपंचाल (पहाड़ का नाम), तिन्वती चाडपो (ब्रह्मपुत्र नदी), चीनी याड चे क्यांड, य्वाड च्वाड आदि में। पश्तों में भी यही उच्चारण है। इस उचारण का भी टाइप ढालना अभीष्ट था, पर वैसा न हो सकने से अब केवल वहीं इस का प्रयोग किया गया है, जहाँ न करने से अर्थ की चित होती।

### ग्रन्थ का ढाँचा

|                                     |           | <b>पृष्ठ</b> |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| प्रकाशन का वक्तव्य                  | ***       | *            |
| <b>चस्तुक्</b> था                   | •••       | 9            |
| संचेप श्रीर संकेत                   | •••       | 23           |
| श्र. साधारण                         | •••       | 23           |
| इ. ग्रन्थनिर्देशपरक                 | •••       | 53           |
| <b>उ. नये सं</b> केत                | • • • '   | २४           |
| पहला खराड :                         | भूमिका    |              |
| भारतीय इतिहास की                    | परिस्थिति |              |
| पहला प्रकर्                         | T.        |              |
| मारतवर्ष की मृ                      | •         |              |
| § १ सीमायें श्रीर मुख्य भौमिक विभाग | •••       | ४३           |
| § २ उत्तर भारत का मैदान             | •••       | ४३           |
| § ३ विन्ध्यमेखला                    | , •••     | 80           |
| § ४ दक्खिन                          | •••       | *9           |
| § १ उत्तरी सीमान्त                  | •••       | 48           |
| -                                   |           | •            |

श्र हिमालय श्रीर उस के साथ की पर्वतश्रङ्खलायें

(१) हज़ारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वामिसार

इ. हिमालय के प्रदेश

(२) कॉगड़ा से कनौर

48

40

40

48

# ( २५ )

|      |                                         |              | पृष् |
|------|-----------------------------------------|--------------|------|
|      | (३) क्युंठल से कुमाऊँ                   | • • •        | ६१   |
|      | ( ४ ) नेपाल                             | •••          | ६३   |
|      | ( ४ ) सिकिम, मूटान, श्रासामोत्तर प्रदेश | •••          | ६३   |
| Şξ   | उत्तरपूरवी सीमान्त                      | •••          | ६४   |
| § ဖ  | उत्तरपच्छिम्। सीमान्त                   | •••          | ६६   |
|      | ग्र. दरदिस्तान श्रीर बोलौर              | • • •        | ६६   |
|      | इ. पच्छिम गान्धार और कपिश               | •••          | ६७   |
|      | उ बलख, बदस्शाँ, पामीर उपरला हिन्द       | •••          | ६३   |
|      | ऋ. श्रफ़ग़ानिस्तान                      | ***          | ७३   |
|      | ल्. कलात ग्रौर लास-बेला                 | •••          | ७४   |
| § =  | भारतीय समुद्र                           | • • •        | 10 C |
| 3 8  | प्राचीन पाँच ''स्थल''                   | •••          | ३ थ  |
| 3 90 | भारतवर्षं की जातीय भूमियाँ              | •••          | =3   |
|      | श्र. हिन्दी-खगड १                       | •            | 53   |
|      | इ पूरव-दिक्लन, पिन्छम श्रीर उत्तरपिन्छम | -खंड         | ٠٣٢  |
|      | उ. पर्वत-खरड                            | •••          | 44   |
|      | (१) पच्छिम श्रंश—लास-वेला, कलात,        | 'बलोचिस्तान' | 55   |
|      | (२) उत्तरपच्छिमी श्रंश                  | • • •        | 0 3  |
|      | (क) ग्रफ्रगानस्थान                      | •••          | 80   |
|      | ( ख ) कपिश-कश्मीर                       | •••          | 83   |
|      | ( ग ) पञ्जाब का पहाड़ी श्रंश            |              | 83   |
|      | (३) मध्य श्रंश                          | •••          | 83   |
| •    | (क) अन्तर्वेद का श्रंश                  |              | 83   |
|      | (खं) नेपाल                              | •••          | 84   |
|      | ( ४ ) पूरव भंश                          | •••          | 84   |

# ( २९. ),

### दूसरा प्रकरण

# भारतमूमि के निवासी

|              |    | 1                                                              | पृष्ठ |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------|-------|
| §            | 33 | भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें श्रीर नस्लें-शार्य श्रीर द्वाविड    | 8 इ   |
| §            | 98 | द्राविड वंश                                                    | 89    |
| §            | 93 | म्रार्यं वंश ग्रीर ग्रार्यं स्कन्ध                             | 300   |
| 8            | 38 | दरदी शाखा                                                      | १०२   |
| §            | 94 | <b>ई</b> रानी शाखा                                             | 308   |
| §            | 98 | श्रायीवर्त्ती शाखा .                                           | 304   |
| §            | 90 | श्रार्य नस्ल का मृल श्रभिजन श्रीर भारतवर्ष मे श्राने का रास्ता | १०५   |
| §            | 35 | भारतवर्षं की गौरा भाषायें श्रौर नस्लेंशावर श्रौर किरात         | 990   |
| §            | 38 | श्राग्नेय वश श्रीर उस की मुख्ड या शावर शाखा                    | 333   |
| §            | २० | चीन-किरात या तिव्यतचीनी वश .                                   | ११६   |
| §            | 23 | स्याम-चीनी स्कन्ध                                              | 332   |
| §            | २२ | तिव्वत-व्रमीं या किरात स्कन्ध                                  | 998   |
| •            |    | भारतीय वर्णमाला श्रीर वाड्मय                                   | 324   |
| §            | २४ | भारतीय जनता की मुख्य श्रीर गीृण्, नस्ते                        | 388   |
| §            | २४ | भारतवर्षं की विविधता श्रीर एकता, तथा उस का जातीय               | 3     |
|              |    | चैतन्य                                                         | 128   |
| §            | २६ | भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता                            | 388   |
| §            | २७ | उस की श्रपने पुरखों श्रीर उन के ऋण की याद                      | 380   |
|              |    | टिप्पियाँ                                                      | ,     |
| <b>&amp;</b> | 9  | प्राचीन भारत का स्थल-विभाग ,                                   | 140   |
| <b>æ</b>     | 2  | पच्छिम पक्षाव की बोली—हिन्दकी                                  | 148   |
| <b>&amp;</b> | 3  | ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्त्तव्य का विचार             | 345   |

| <b>अन्यनिर्देश</b>                          |               |         |
|---------------------------------------------|---------------|---------|
|                                             | • • •         | १४म     |
| श्र. भौमिक विवेचना के लिए                   | ` •••         | ११म     |
| इ, भाषाश्रों श्रौर जनता की पढ़ताज           | के लिए        | 348     |
| उ. प्राचीन भूष्ट्रत्त के लिए                | •••           | 360     |
|                                             |               |         |
| दूसरा खगड                                   |               |         |
| श्रार्थ राज्यों के उदय से महा               | मारत-युद्ध तक |         |
| तीसरा प्रकरए                                | ĺ             |         |
| मानव और ऐल व                                | <b>ां</b> श   |         |
|                                             |               |         |
| § २८ मनु की क <b>हा</b> नी                  | •••           | १६४     |
| § २६ मनु का वंश                             | ***           | १६७     |
| § ३० ऐल वंश या चन्द्र वंश                   | •••           | 388     |
| § ३१ ययाति श्रीर उस की सन्तान               | ••            | 300     |
| § ३२ सम्राट् मान्धाता                       | •••           | 303     |
| § ३३ गान्धार राज्य की स्थापना               | •••           | १७३     |
| § ३४ पञ्जाब में उशीनर, शिवि श्रौर उन के     | वंशज          | ३७३     |
| § ३१ पूरवी श्रानव राज्य तथा मगध में श्रा    |               | 908     |
| चौथा प्रकरण                                 |               |         |
| हैहय वंश तथा राजा                           |               |         |
|                                             |               | 0.102** |
| § ३६ कार्चवीर्य श्रर्जुन                    | •••           | 305     |
| § ३७ विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र श्रीर परशुराम |               | 308     |
| § ३८ हैहय तालजंघों की बढ़ती, मरुत श्राबी    | ाच्त          | 323     |
| § ३६ मेकल, विदर्भ श्रीर वत्स राज्य          | ***           | १८२     |
|                                             |               |         |

|   |    |                                            |                 | पृष्ठ |
|---|----|--------------------------------------------|-----------------|-------|
| 8 | 80 | राजा सगर                                   | •••             | १मर   |
| 8 | 81 | चेदि श्रीर श्रंग देश, बंगाल के राज्य       | • • •           | 12    |
|   |    | पाँचवाँ प्रकरण                             |                 |       |
|   |    | राजा भरत श्रीर भारत व                      | श               |       |
| § | ४२ | पौरव राजा दुष्यन्त                         | •••             | 354   |
| 8 | ४३ | श्रायों के श्राश्रम                        | •••             | 3=6   |
| § | 88 | शकुन्तला का उपाख्यान                       | •••             | 355   |
| 8 | 84 | सम्राट् भरत                                | • •             | 980   |
| § | ४६ | भरत के वंशज                                | •••             | 980   |
| 8 | ४७ | हस्तिनापुर श्रौर पञ्चाल देश                | •••             | 888   |
| § | 82 | इस युग के अन्य प्रसिद्ध न्यक्ति, अलर्क, लो | पासुद्रा        | 538   |
| § | 38 | ऋषि श्रौर ऋचिये                            | •••             | 883   |
| § | 40 | भगीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु          | •••             | 388   |
|   |    | छठा प्रकरण                                 |                 |       |
|   |    | महाराजा रामचन्द्र                          |                 |       |
| § | 43 | रामचन्द्र का वृत्तान्त                     | •••             | 388   |
|   |    | राचस श्रीर वानर                            | •••             | 385   |
| 8 | ४३ | श्रार्यों का दक्खिन-प्रवेश                 | •••             | 200   |
| § | 48 | पक्षाव में भरत का राज्य-राजगृह, तत्तरि     | ाला, पुष्करावती | 208   |
| § | ** | भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन       | देश '           | २०२   |
| § | ४६ | वाल्मीकि मुनि                              | •••             | २०३   |
|   |    | सातवॉ प्रकरण                               |                 |       |
|   |    | यादव श्रीर मारत वंश की उन्नति तथा मह       | शमारत संग्राम   |       |
| Ş | 40 | श्रन्धक, वृष्णि तथा श्रन्य यादव राज्य      | •••             | 508   |
|   |    |                                            |                 |       |

| • |        |                                                 |                   | 800 |
|---|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-----|
| § | ধ্ব    | राजा सुदास, संवरण श्रीर कुरु                    | •••               | 208 |
| § | 34     | वसु का साम्राज्य, कौशाम्बी श्रीर पुर्वी रा      | जगृह              | २०६ |
| § | ६०     | शन्तनु श्रौर उस के वंशज                         | •••               | २०७ |
| § | ६३     | जरासन्य का साम्राज्य                            | ••••              | २०५ |
| S | ६२     | श्रन्थक वृष्णि-संघ                              | •••               | २०५ |
| § | ६३     | इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पायडवों की बढती        | •••               | 308 |
| § | ६४     | महाभारत युद्ध                                   | •••               | 230 |
| § | ६५     | यादवों का गृह-युद्ध                             | ••                | २१४ |
|   |        | श्रांठवॉ प्रकरण                                 |                   |     |
|   |        | आरिम्मक आर्थी का जीवन सम्यता                    | त्रौर संस्कृति    |     |
| § | ६६     | प्राचीन इतिहास का युगविभाग                      | ••                | २१६ |
|   |        | ग्र. राजनैतिक-कृत, त्रेता श्रीर द्वापर          | •••               | २१६ |
|   |        | इ. वाङ्मयानुसार—प्राग्वैदिक युग, ऋचा            | युग श्रौर संहिता- | •   |
|   |        | युग                                             | ••                | २१म |
| § | દ્દ્ હ | समाज की द्वनियादें                              | •••               | 388 |
|   |        | ग्र. जीविका श्रवस्थिति श्रीर स्थावर सम्पत्ति    |                   | 238 |
|   |        | इ. जन विशः श्रीर सजाताः                         | •••               | २२० |
|   |        | उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति          | का विकास          | २२२ |
| _ |        | ऋ. जन का सामरिक संगठन-प्राम श्रीर सं            | -ग्राम, जान राज्य | २२६ |
| • |        | जु. श्रार्य श्रीर दास                           | •••               | २२७ |
| § | ६८     | श्राथिक जीवन                                    | •••               | २२म |
| _ |        | श्र. श्रम श्रीर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का | विनिमय            | २२८ |
|   |        | इ शिल्प                                         | •••               | 355 |
|   |        | उ. पिंग जोग श्रीर न्यापार, नागरिक तथा           | नाविक जीवन        | २३० |
|   |        | क्र विदेशों से सम्पर्क—बाबल ग्रीर काल्दी        |                   | २३१ |

| ·                                          |                       | पृष्ठ |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------|
| § ६६ राज्य-संस्था                          | ••                    | २३३   |
| श्र. राजा का वरण                           | •••                   | २३३   |
| इ. समिति                                   | •••                   | २३४   |
| उ. सभा सेना श्रौर विद्य                    | •••                   | २३४   |
| ऋ राज्याभिषेक                              | • •                   | २३६   |
| लृ. श्रराजक राष्ट्र                        | •••                   | २३८   |
| ए. साम्राज्य श्राधिपत्य श्रोर सार्वभौम चः  | <b>क्रवर्त्ति</b> स्व | २३८   |
| § ७० धर्म-कर्म                             | •••                   | २३६   |
| § ७१ सामाजिक जीवन                          | ••                    | २४७   |
| श्र विवाह ग्रौर खियों की स्थिति            | •••                   | २४७   |
| इ. सामाजिक ऊँच-नीच                         | •••                   | 248   |
| उ. खान-पान, वेपसूपा, विनोद-न्यायाम         |                       | २४१   |
| § ७२ श्रार्य राष्ट्र का श्रादर्श           | •••                   | २४२   |
| § ७३ ज्ञान श्रौर वाङ्मय                    | •••                   | २४३   |
| श्र. ऋचायें यजुप् श्रीर साम                |                       | २४३   |
| इ. लिपि घ्रौर वर्णमाला का श्रारम्भ         | तथा श्रारम्भिक        |       |
| संहितार्थे                                 | •••                   | २४४   |
| उ. वेद का श्रन्तिम वर्गीकरण                | • • •                 | २४८   |
| परिशिष्ट श्र                               |                       |       |
| प्राचीन युगों की वशतालिक                   | <b>गर्ये</b>          |       |
| [१] राज-वंश                                | •••                   | २६०   |
| [२] श्रानव राजा उशीनर का वंश               |                       | २६६   |
| [३] ऋपि-वंश                                | ••• ( (               | २६७   |
| [ ४ ] भारत-युद्ध के ठीक वाद की वंशता       | <b>लिका</b>           | २६८   |
| टिप्पिएयॉ                                  |                       |       |
| 🕾 ४ प्राचीन भारतीय श्रनुश्रुति का ऐतिहासिक | मूल्य तथा उस          |       |

|                                                          | पृष्  |
|----------------------------------------------------------|-------|
| से सम्बद्ध प्रश्न                                        | 200   |
| श्र. क्या श्रनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ?         | २७०   |
| इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६४० ई० पू० के                 | करीब  |
| श्ररू होता है ?                                          | २७२   |
| उ. प्राचीन श्रायें का राजनैतिक इतिहास, तथा उ             | न में |
| ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रश्न .                  | २७३   |
| ऋ. 'पुराण-युग" तथा पौराणिक श्रनुश्रुति का श्रन्य उ       |       |
| ल. पौराणिक त्रनुश्रुति का उद्धार                         | २७७   |
| ए. पार्जीटर का कार्य                                     | २८१   |
| ऐ. श्रनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता                      | र दर  |
| श्रो. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण             | (-युग |
| (Epic period) कोई पृथक् युग नहीं                         | रम६   |
| त्रौ. क्या प्राचीन आर्थीं अथवा बाह्यणों में ऐतिहा        | सिक   |
| बुद्धि का श्रभाव था ?                                    | २८७   |
| 🕾 १ त्रार्थें का भारत से उत्तरपिच्छिम फैलना              | 284   |
| 🕾 ६ क्या मानव द्राविड थे ?                               | 284   |
| 🕸 ७ अनुश्रुतिगम्य इतिहास की श्रनार्य जातियाँ; लंका के रा | चसों  |
| ग्रीर वानरों के श्राधुनिक वंशज                           | 280   |
| 🕸 🗕 स्रार्थे राज्यों पर श्रटिवयों का प्रभाव              | 209   |
| 🕸 ६ प्राचीन श्रार्य धर्म, तत्त्वज्ञान श्रौर संस्कृति     | ३०२   |
| श्र. 'ब्राह्मनिङ्म्' एक भ्रमजनक शब्द                     | ३०२   |
| इ. क्या 'ब्राह्मनिउ़म्' श्रारम्भ में श्रनार्यं थी ?      | 308   |
| उ॰ 'त्राह्मनिज़म्' क्या थी ?                             | ३०६   |
| 😸 १० श्रनुश्रुतिगम्य इतिहास में गण-राज्य                 | ३०७   |
| 😸 ११ श्रीसत पीढी का समय तथा भारत-युद्ध का काल            | ३०८   |
| 🕾 १२ वैदिक भारत का वाद्युत से सम्पर्क                    | ३१२   |

# ( ३५ं )

|                          |                          |                          | पृष्ड       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 🕾 १३ प्राचीन श्रायों व   | में स्त्री-पुरुष-मर्यादा | की स्थापना कब'? 📩        | ३१८         |
| 🕾 १४ भारतीय श्रचरम       | ाला श्रौर लिपि व         | ता उद्भव <b>:</b> '      | ३२०         |
| श्र. बुइतर का म          | <b>र</b> त               | •••                      | ३२०         |
| इ. श्रोमा का सि          | <b>ब्हान्त</b>           | ***                      | ३२१         |
| उ. जायसवाल व             | ने स्थापनायें            | •••                      | ३२२         |
| ऋ. भगडारकर क             | ी सहमति                  | •••                      | 320         |
| न्तृ. परिणाम             | *                        | •••                      | ३२७         |
| ग्रन्थनिर्देश <b>ः</b>   |                          | •••                      | 398         |
| श्र, राजनैतिक इ          | तिहास ( §§ २८-           | — ६६ ) के लिए            | 388         |
| इ. सभ्यता श्रीर          | संस्कृति के इतिहा        | स ( 🖇 ६७—७३ ) वे         | <b>&gt;</b> |
| ितपु                     |                          |                          | 378         |
|                          | तीसरा खए                 | <b>्</b> ड               |             |
|                          | परीचित् से नन्द          | द तक                     |             |
|                          | नौवाँ प्रकर              |                          |             |
|                          | ब्रह्मवादी जनकों         | का युग                   |             |
| § ७४ राजा परीचित् छ      | ग्रीर जनमेजय             | ***                      | ३३३         |
| § ७४ वारह राजवंश श्र     | ौर दक्खिनी सीमा          |                          | ३३४         |
| § ७६ कुरु-पञ्चाल का f    | मेलना                    | •••                      | २३७         |
| § ७७ ज्ञान श्रीर तत्त्वि | वेन्तन की लहर            | ••• '                    | ३३८         |
| श्र. नचिकेता की          | गाथा                     | •••                      | ३३६         |
| इ. मैत्रेयी, सत्य        | काम जावाल श्री           | र पिप्पलाद के शिप्यों की | f           |
| कहानियाँ                 |                          | •••                      | 380         |
| उ श्रश्वपति कैं          | केय की वात               | •                        | ३४२         |
| ऋ. ''जनक'' क             | ी सभा                    | •••                      | ३४३         |
| <b>जृ.</b> उपनिपदों के   | धार्मिक विचार            | •••                      | ३४४         |

| Š  | ७५         | ज्ञान का विस्तार-चेत्र; चरण शाखायें श्राश्रम श्रीर परिपर्दे; | 64  |
|----|------------|--------------------------------------------------------------|-----|
|    |            | उत्तर वैदिक वाङ्मय                                           | ३४६ |
| §  | 30         | सामाजिक विचार न्यवहार और श्रार्थिक जीवन का विकास;            |     |
|    |            | वर्णाश्रम-पद्धति श्रोर ऋगों की कल्पना                        | 340 |
| §  | 50         | जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राजसस्थाओं का विकास             | 344 |
| स  | न्थन्      | ार <del>्</del> देश                                          | 348 |
|    |            | दसवाँ प्रकरण                                                 | :   |
|    |            | सोलह महाजनपद                                                 |     |
|    |            | ( ८-७-६ शताब्दी ई० पू० )                                     |     |
| §  | =3         | विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविप्लव     | ३६० |
| §  | <b>5</b> 2 | सोलह महाजनपदों का उदय                                        | ३६२ |
| §  | দঽ         | कोशल श्रौर मगध राज्यों का विस्तार, श्रवन्ति में राजविष्लव    | ३६६ |
| 8  | ៹៵         | ग्रार्थिक उन्नति—श्रेणियों निगमों ग्रौर नगरों का विकास       | ३७१ |
|    |            | श्र. कृपि, तथा ग्रामीं की श्रार्थिक योजना                    | ३७१ |
|    |            | इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ                                | ३७४ |
|    |            | उ. देशी श्रौर विदेशी व्यापार, नगरियाँ श्रौर निगम             | ३७७ |
| §  | ニャ         | राज्यसंस्था में परिवर्त्तन                                   | ३८३ |
|    |            | श्र. ग्रामों श्रौर नगरियों का श्रतुशासन                      | ३८३ |
|    |            | इ. केन्द्रिक अनुशासन                                         | ३८६ |
|    |            | उ गणराज्य श्रीर सार्वभीम राज्य                               | ३८८ |
| §  | ८६         | सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान श्रौर वाङ्मय की प्रगति               | 380 |
|    |            | श्र सामाजिक ज़ीवन                                            | 380 |
|    |            | इ. धार्मिक जीवन, तीर्थं प्रस्ते                              | ३६४ |
|    |            | उ ज्ञान ग्रीर वाङ्मय के नये चेत्र—ग्रथंशास्त्र ग्रीर         |     |
|    | _          | त्तौकिक साहित्य                                              | ४०२ |
| TT | ≕તનિ       | Tar .                                                        | 808 |

#### ( ३७ )

#### ग्यारहवॉ प्रकरण

#### मगवान् बुद्ध श्रौर महावीर

|   |       | , ( ६२३—१४३ इ० पू० )                            |           | पृष्ठ |
|---|-------|-------------------------------------------------|-----------|-------|
| § | म्    | बुद्ध-चरित का माहात्म्य                         | •••       | 808   |
| § | 44    | गौतम का श्रारम्भिक जीवन "महाभिनिष्क्रम          | ग्" श्रौर |       |
|   |       | बोध                                             | ••• , :   | 806   |
| § | 58    | श्रार्ये श्रष्टांगिक मार्ग                      |           | 830   |
| Ş | 90    | ''धर्म चक्र-प्रवर्त्तन'' श्रीर भिक्खु-''सघ'' की | स्थापना   | 833   |
| § |       | बुद्ध का पर्यंटन्                               | •••       | 885   |
| § | 53    | जेतवन का दान                                    | •••       | 834   |
| § | \$3   | भिक्खुनी-संघ की स्थापना                         | ••• 4     | 898   |
|   | 83    | बौद्ध-संघ का संयत जीवन श्रीर कार्य              |           | 830   |
|   | 43    | बुद्ध का ऋन्तिम् समय श्रौर महापरिनिर्वाण        | •••       | 838   |
| § | १६    | बौद्धों की संगीतियाँ तथा धामिक वाङ्मय           | r         | ४२३   |
| § | e 3   | भगवान् मृहावीर                                  | •••       | 858   |
| 3 | न्यनि | देंश                                            | •••       | ४२६   |
|   |       | . परिशिष्ट इ                                    |           |       |
|   |       | बौद्ध धर्म श्रौर वाड्मय के वकास का दिग्दर्श     | न, ,      | ४२८   |
|   | 9     | थेरवाद ।                                        | •••       | ४२८   |
|   |       | क विनयपिटक                                      | ***       | ४२८   |
|   |       | ख सुत्तपिटक                                     | ••        | 358   |
|   |       | उ. श्रभिधम्मपिटक                                | •••       | 858   |
|   | •     | सर्वास्तिवाद श्रादि                             | •••       | ४३४   |
|   | 3     | <b>महायान</b>                                   | •••       | ४३६   |
|   | 1     | ३ वज्रयान                                       | •••       | . ४३८ |
|   |       |                                                 |           |       |

## ( ३८ )

## वारहवाँ प्रकरण

#### मगघ का पहला साम्राज्य

|   |           | ( लग० ४६० ई० पू०-३७४ ई० ए                     | (o )           | पृष्ठ |
|---|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-------|
| § | 85        | प्रवन्ति कोशल श्रौर मगध की होड़               | • • •          | 888   |
| § | 88 5      | प्रवन्तिराज प्रद्योत श्रौर वत्सराज उदयन       | •••            | 888   |
|   |           | कोशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार              | • • •          | ४४८   |
| § | 303       | मगध-श्रवन्ति की होड़, वृजि-संघ का श्रन्त      | • • •          | 840   |
| § | 905       | श्रवन्ति में फिर विष्तव, गान्धार-राज का ह     | <b>ग्नि</b> त  | ४४३   |
| 8 | १०३       | पच्छिमी जगत् की श्रार्य जातियाँ श्रीर राज्य   |                | 848   |
| 8 | 308       | प्राचीन ईरान और उस के पड़ोसी                  | •••            | 848   |
|   |           | <b>त्र, प्राचीन ईरान</b>                      | •••            | ४४६   |
|   |           | इ. दाह श्रोर शक                               | •••            | 848   |
| 8 | 304       | हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत         | में पारसी      |       |
| _ |           | सत्ता                                         | •••            | 863   |
| § | 308       | मगध-सम्राट श्रज उदयी, पाटिलपुत्र की स्था      | पना, श्रवन्ति  |       |
|   |           | मगध-सन्त्राज्य में सम्मितित                   | •••            | ४६४   |
| § | 900       | मगध-साम्राज्य का चरम उक्तर्ष, पहले नन्द       | राजानिद        | •     |
| - |           | वर्धन श्रोर महानन्दी                          | •••            | ४६६   |
| § | 905       | पूर्व-नन्द-युग में वाहीक ( पंजाब-सिम्घ ) श्रे | र सुराष्ट्र के |       |
|   |           | संघ-राष्ट्र                                   | •••            | ४६८   |
| § | 308       | पाग्डय चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना ( लग     | भग ४००         |       |
|   |           | ई॰ पू॰ )                                      | •••            | 808   |
| 8 | 330       | सिंहता में श्रार्थ राज्य, विजय का उपाख्यान    | ••••           | ४७२   |
| 8 | 333       | दिवलनी राष्ट्रीं का सिंहावलोकन                | •••            | ४०४   |
| ऋ | न्यनिर्दे | <b>च</b>                                      | •••            | ৪০৫   |

## ( 29 )

## तेरहवाँ प्रकरण

| ı | , पूर्वं-नन्द-युग का जीवन श्रीर संस्कृति |                                          |               | पृष्ठ       |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|
| § | ११२ पूर्व-नन्द-युग                       | का वाङ्मय                                | • • •         | 308         |
|   | श्र सूत्र-ग्रन्थ                         |                                          | •••           | 308         |
|   | इ सुत्तों के रि                          | नेकाय                                    |               | ४८३         |
|   | उ. श्रथंशास्त्र                          | ł                                        | •••           | ४८३         |
|   | ऋ इतिहास                                 | -पुराग्                                  | •••           | ४८६         |
|   | लृ रामायण                                | श्रीर भारत                               | .,            | ४८७         |
|   | ए. भगवद्गी                               | ता                                       | •••           | ४८८         |
| 8 | ११३ धर्म श्रीर द                         | र्शन                                     | •             | 038         |
| 8 | ११४ श्रार्थिक जीव                        | वन भौर राज्य-संस्था का विकास             | Ι,            | 880         |
|   | श्र मौलिक                                | निकाय वर्गं या समूह-—ग्राम               | श्रेणि निगम   |             |
|   | पूरा गण श्र                              | गिदि                                     | ***           | 880         |
|   | इ. जनपद                                  | या राष्ट्र का केन्द्रिक श्रनुशासन        |               | 403         |
|   | <b>ड सार्वभौ</b> ः                       | म श्रादर्श की साधना                      | •••           | 408         |
| § | ११४ 'धर्म' श्रोर                         | 'व्यवहार' (कानून) की उत्पति              | श्रीर स्थापना | 404         |
| 8 | ११६ सामाजिक                              | जीवन                                     | •••           | 433         |
| K | न्थनिर्देश                               |                                          | ***           | 490         |
| · | 1                                        | परिशिष्ट ड                               | , ,           |             |
|   | घट                                       | नावली की तालिकार्ये और तिथिय             | ή             |             |
|   | [१] शैश्                                 | उनाकों से पहले की घटनायें                |               | 43=         |
| , | [२] शैश्                                 | प्रनाक तथा नन्द-वंश-कालीन <sub>,</sub> घ | टनायें        | 438         |
|   |                                          | <b>टिप्पियाँ</b>                         |               |             |
| 8 | । १५ नाग श्राक्रम                        | ण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश              | ***           | <b>4</b> 23 |
| 8 | ३ १६ उत्तर वैदिक                         | काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-          | प्रकाश        | 458         |

|              |    |                                                |                 | 28          |
|--------------|----|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 쫎            | 90 | कम्बोज देश                                     | ***             | <b>१</b> २६ |
| <b>&amp;</b> | 95 | प्राग्बुद्ध भारत का पच्छिमी जगत् से सम्पर्क    | •••             | ४३७         |
| 器            | 38 | पौर-जानपद                                      | •••             | ४४३         |
| 88           | २० | चत्रियों श्रीर बाह्यणों का संघर्ष ?            | •••             | ४४८         |
| 88           | 53 | बढ़ती का अभिलेख और पश्छिम भारत मे जैन धर्म के  |                 |             |
|              |    | प्रचार की प्राचीनता                            | •••             | ४४०         |
| <b>₩</b>     | 22 | शैश्चनाक श्रोर नन्द इतिहास की समस्यायें        | •••             | 448         |
|              |    | श्र. प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पादिरप्पणी के स | इप मे           | 443         |
|              |    | इ. दर्शक = नागदासक ?                           | •••             | ४४३         |
|              |    | उ. श्रनुरुद्ध श्रीर मुग्ड की सत्ता             | •••             | ***         |
|              |    | ऋ. शिशुनाक विम्बिसार का पूर्वंज या नाग         | दासक का         |             |
|              |    | श्रमात्य ?                                     | ***             | ***         |
|              |    | लु. श्रवन्ति का श्रज श्रीर नन्दिवर्धन = मग     | ध का श्रज       |             |
|              |    | उदयी श्रीर नन्दिवर्धन                          | ••              | ४४६         |
|              |    | ए. शौशुनाक प्रतिमायें                          | •••             | ४४८         |
|              |    | ऐ. कालाशोक = निदवर्धन ?                        | •••             | ४६२         |
|              |    | श्रो. पूर्व नन्द श्रोर नव नन्द                 | •••             | ४६३         |
|              |    | श्री. नन्द संवत्                               | •••             | ४६७         |
|              |    | श्रं. महानन्दी श्रौर उस के वेटों की सत्ता      | •••             | ४६८         |
|              |    | ग्रः. निर्वाण्-संवत्                           | •••             | ४६६         |
| 쯦            | २३ | "सत्त अपरिहाणि धम्म"                           | •••             | ४७१         |
| 쫎            | २४ | सिंहल-विजय का काल श्रीर दक्खिन भारत            | में श्रार्थी के |             |
|              |    | फैलाव के सामान्य क्रम                          | •••             | ४७३         |

# पहला खण्ड : भूमिका भारतीय इतिहास की परिस्थिति

### पहला प्रकरण भारतवर्ष की भूमि

#### § १. सीमायें और मुख्य भौमिक विभाग

हमार देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी सुदर हद्दवदी कर दी है। उस के उत्तर में हिमालय की दुर्भेंद्य शृद्धला है। उत्तर-पूरव लुशेई, नागा श्रोर पतकोई पहाड़ियाँ तथा उत्तर-पिन्छम कलात, श्रफग़ानिस्तान श्रोर पामीरों के पठार हिमालय के साथ मिल कर उस की श्राधी परिक्रमा को श्राक्तित करते हैं। पूरव, दिक्खिन श्रोर पिन्छम की बाकी श्राधी परिक्रमा महासागर ने पूरी की है। इन सीमाश्रों के बीच के विशाल देश के ये चार वड़े मोमिक विभाग स्पष्ट दीख पड़ते हैं –(१) सीमात के पहाड़ी प्रदेश, (२) उत्तर भारतीय मैदान, (३) विन्ध्यमेखला श्रोर (४) दिक्खन। प्रत्येक की विवेचना हम श्रलग-श्रलग करेंगे।

#### § २. उत्तर भारत का मैदान

उत्तर के पहाड़ों के नीचे एक श्रोर सिंध-सतलज श्रीर दूसरी श्रोर गगा-जमना के हरे-भरे काँठे दीख पड़ते हैं। दोनों के बीच राजपूताना की महभूमि श्रीर श्राड़ावळा ('श्ररवली पर्वत'!) का जगल है। कितु उस महभूमि श्रीर उन पहाड़ियों के उत्तर कुक्त्तेत्र के बाँगर की तग गर्दन जमना के खादर को सतलज के खादर से जोड़ देती है, श्रीर इस

१ मरतमूमि, पृ० २४-२७।

<sup>&</sup>lt;sup>२-3</sup> खादर = नदी की मिट्टी से वनी उपजाऊ मूमि, नदी का कच्छ; वॉगर = निर्जंब सूखी ऊँची मुमि जो नदी की मिट्टी से न बनी हो । खादर वॉगर ठेठ खड़ी बोली के शब्द हैं।

प्रकार उन दोनों के मिलने से उत्तर-भारत का एक ही विशाल मैदान हो जाता है जिसे सिंध-गगा मैदान भी कहते हैं )

मनुष्य की सभ्यता का उदय पहले-पहल मैदान की कुछ एक निद्यों के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा-सिंध-मैदान भी संसार की उन अत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले-पहल जंगली पौधों को घरेलू बना कर खेती करना सीखा, और जिनमें मानव सभ्यता का सब से पहले उदय हुआ। समूचे जगत् में इस बात में उस का मुक़ाबला करनेवाले केवल तीन प्रदेश जान पड़ते हैं—एक चीन की पीली नदी (होआडहो) और याडचे क्याड के काँठे, दूसरे, फ़ारस की खाड़ी में गिरनेवाली दजला और फरात निदयों का दोआब, तथा तीसरे मिस्न की नील नदी का काँठा।

श्रपने उपजाऊपन के कारण शुरू में उत्तर-भारत का मैदान एक विशाल जंगल था, श्रौर जगल को धीरे-धीरे साफ करके ही हमारे प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था<sup>3</sup>।

उस मैदान के कई दुकड़े श्रासानी से श्रलग-श्रलग दीख पड़ते हैं। ठीक उत्तरपूरवी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पिन्छम-पूरव प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक श्रलग प्रदेश है, उसी का नाम श्रासाम है। फिर गगा काँठे के तीन स्पष्ट हिस्से दिखाई देते हैं—जहाँ गंगा-जमना दिक्खन-पूरव-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>प्राचीन भारत में भी हम समुचे उत्तर भारतीय मैदान को एक गिनने का विचार पाते है। पालि वाङ्मय में उसका नाम है जम्बुदीपतल ( जम्बुदीप-तल ); जातक, जि० ३, ५० १४६; जि० ४, ५० १४३ ( ग्रंग्रेज़ी श्रनुवादकों ने यहाँ 'तल' का ग्रर्थ नहीं समका ); जि० ४, ५० ४६ । जम्बुदीप पालि में सदा भारतवर्ष का ही नाम होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>चीन 'हो' श्रीर 'क्याङ' दोनों का श्रर्थ है नदी। <sup>3</sup>नीचे §§ ११, ६३।

वाहिनी हैं वह उपरला गगा कौंटा है; जहाँ गगा ठींक पूरव-वाहिनी हो गई है वह विचला गंगा-कौंटा है; और जहाँ फिर समुद्र की श्रोर मुँह फेर उस ने अपनी वाहें फैला दी हैं वह गंगा का मुहाना है। गगा और ब्रह्मपुत्र का मुहाना एक ही है; उसी का पुराना नाम समतट है। उस के उत्तर गगा और ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश वरेंद्र है, समतट के पूरव का मैदान का टुकड़ा खास वंग है, श्रीर उस के पिच्छम का राड़। वग मैदान की एक नोक, जिसे सुरमा नटी सींचती है, पूरवी सीमात के पहाड़ों में ब्रह्मपुत्र के कौंट की तरह बड़ों है। राड़, वरेंद्र, वग और समतट मिला कर वगाल बनता है।

उधर सिंध-सतलज-मैदान के दो स्पष्ट हुकड़े हैं। जहाँ सिधु-नद ने श्रपनी पाँचों भुजाय फेला रक्खी हैं, वह पजाब है; जहाँ उन सब का पानी सिमट कर श्रकेले सिंध में श्रा गया है, वह सिंध है। सिंध-मैदान के उत्तर-पिच्छम छोर से उस की एक नोक पहाड़ों के श्रदर बढ़ी हुई हैं; वह कन्छी गदाबऽ कहलाती हैं।

कुरत्तेत्र के बांगर को ग्राधा सतलज के ग्रांर ग्राधा जमना के खादर में गिन लें तो समृचे उत्तर-भारतीय मैदान के उक्त प्रकार से छः हिस्से हुए—सिंध, पजाब, उपरला गगा-काँठा, विचला गगा-काँठा, गंगा का मुद्दाना या बगाल, ग्रांर ब्रह्मपुत्र का काँठा या ग्रासाम।

सतलज श्रीर जमना पहाइ में एक दूसरे के नज़दीक निकल कर भी फिर श्रागे दूर दूर होती गई हैं। सिध की सहायक निकल कर भी फिर श्रागे दूर दूर होती गई हैं। सिध की सहायक निकल कर एक तरफ है, श्रीर गंगा को सहायकों का विलकुल दूसरी तरफ। इस का यह श्रर्थ है कि सिंध श्रीर गंगा के प्रस्वण-चेत्रों के बीच कुछ कॅची ज़मीन है जो उन्हें एक-दूसरे ते श्रलग किये देती है। दिक्लन श्रंश में तो श्राइनिका की श्रह्यणा श्रीर उम के पिछ्लम लगी हुई ढाट या थर नामक मरुम्मि यह जलविभाजन का काम करती है, उत्तर श्रंश में वही काम मुक्चेत्र के बौगर ने किया है। सिव

श्रीर गंगा के प्रस्वण-त्तेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग गर्दन ही एकमात्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का बड़ा महत्व है। सिंध-सतलज श्रीर जमना-गंगा-घाघरा के काँठे खुले मैदान हैं, जहाँ श्रामने-सामने से श्रानेवाली दो विरोधी सेनाश्रों के लिए एक-दूसरे का घरा कर के पीछे की श्रोर से चले जाने की काफ़ी गुंजाइश है। लेकिन बाँगर की इस तग गर्दन में वह बात नहीं है, यहाँ उत्तर पहाड़ श्रीर दिक्खन मरुभूमि है; पूरव से पिछम या पिछम से पूरव जाने वाली सेना को यह तग रास्ता तय करना ही होगा। इसी कारण इस नाके पर भारतीय इतिहास की श्रानेक भाग्यनिर्णाग्यक लड़ाइयाँ हुई हैं।

उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरव ज्रा दिक्खन भुकते हुए उस की लम्बाई के रुख़ में है, श्रीर सिंघ काँठे का राजपथ निदयों के वहाव के साथ दिक्खन-दिक्खन-पिन्छम। निदयों के सिवाय कोई विशेष रुकावट पूरव-पिन्छम के रास्ते को लांघनी नहीं पड़ती, ऋौर उन्हें भी प्रायः वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की छाँह में ही पार कर लेता है। पंजाब के दिक्लनी हिस्से से जमना-काँडे को सीधे जाना कठिन होता है, इस कारण भी उस का हिमालय की छाँह में रहना ज़रूरी है। सिंध श्रौर जेहलम के बीच नमक की पहाड़ियाँ कुरुक्तेत्र-वांगर की उपर्युक्त गर्दन, श्रीर विहार में गंगा के दिखन मगह की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के। स्ना छूती हैं उस रास्ते पर ख़ास नाकेबंदी की जगह है। उन के सिवाय जो कुछ कठिनाई है केवल निद्यों के घाटों (पत्तनों) की । गंगा के विचले काँठे मे वही निद्यों भी जाने-आने का साधन हों जाती हैं, और पूरव बंगाल और आसाम में तो वही मुख्य साधन हैं; वरसात की ऋधिकता के कारण वहा स्थल-मार्ग से जल-मार्ग अधिक चलता है। प्राचीन काल में पंजाव की निद्यों का रास्ता भी वहुत चलता था।

#### § ३. विन्ध्यमेखला

गंगा-जमना मैदान के दिक्खन उन निंदियों की दिक्खनी शाखाओं अर्थात् बनास, चम्बल, सिंध, वेतवा, केन, सोन और दामोदर आदि की धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वही विन्ध्यमेखला है, जिस के पिन्छिमी छोर पर आड़ावळा की बाँह ऊपर बढ़ी हुई है। नर्मदा और सोन की दूनों ने उसे दो फाँकों में बाँट दिया है। राजपूताना-मालवा के पहाड़ तथा भानरेड, पन्ना और कैमोर-श्रृङ्खलायें उन के उत्तर रह गई हैं, और सातपुड़ा, गवीलगढ़, महादेव, मेकल, हज़ारीबाग, राजमहल श्रृङ्खलायें दिक्खन।

प्राचीन काल में इस समृची पर्वतमाला का विभाग इस प्रकार किया जाता कि पार्वती श्रीर बनास से ले कर वेतवा तक कुल निदयों का निकास जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियात्र पर्वत कहते, उस का पूरवी बढाव जिस से कि वेतवा की पूरवी शाखा धसान (दशाणी) केन श्रीर टोंस आदि निदयों का निकास हुआ है विन्ध्य पर्वत कहलाता, श्रीर उन दोनों के दिख्लन तापी श्रीर वेणगगा से ले कर उड़ीसा की वैतरणी नदी तक जिसके चरण धोती हैं वह ऋक्ष पर्वत । श्रर्थात् इस दोहरी

<sup>ै</sup>हिन्दी दून शब्द संस्कृत दोगी से बना है, और उस का अर्थ है । पहादी श्रङ्खलाओं के भीतर घिरा हुआ मैदान। प्रायः निदयों के प्रवाहों से पहाडों के बीच दूनें बन जाती हैं। द्रोगी शब्द के लिए दे मा० पु० । ४५, १४; वा० पु० १, ३६, ३३; १, ३७, १-३; १, ३८, १।

वा० पु०, १, ४४, ६७-१०३; वि० पु०, २, ३, १०-११; मा० पु०, ४७, १६-२४। इस सन्दर्भ में बहुत पाठभेद श्रीर गोलमाल भी है। जपर जो लिखा गया है वह सब पुराणों के पाठ का समन्वय कर के श्रीर फिर भी पुराने विचार को श्राजकल के संशोधित रूप मे। विशेष विवेचना के लिए दे मारतभूमि, पु० ६३-६४ टिप्पणी।

पर्वतमाला के उत्तरी हिस्से का पिन्छुमी खड पारियात्र और पूरवी विन्ध्य, तथा समूचा दिक्खनी हिस्सा ऋक्ष है जिसे पारियात्र से नर्मदा की और विन्ध्य से सोन को दून अलग कर देती है। आजकल हम इन तीनों पर्वतों को मिला कर विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के बीच के विभाग के ऋर्य में करते हैं तब बनास के उत्तर आड़ावळा की समूची शृङ्खला को भी इसी में गिनते हैं। उस के अतिरिक्त गुजरात का रम्य मैदान इसी विन्ध्यमेखला की बग़ल में रह जाता है, वह न उत्तर भारत में है, न दिक्खन में, और विन्ध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी हम उसी विभाग में करते हैं।

विन्ध्यमेखला के दिक्खन तरफ तापी का काँठा और वर्धा, वेखगगा और महानदी का उतार फिर ढाल को स्चित करते हैं; वही ढाल उस की दिक्खन सीमा है। उस के दिक्खन तरफ जो त्रिभुजाकार पहाड़ी मैदान या पठार वच गया वह दिक्खन भारत या दिक्खन है।

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पिन्छम से पूरव गुजरात के ख्रितिरिक्त पाँच दुकड़ें हैं। पहला राजपूताना, जो चम्बल के पिन्छम का आड़ावळा के चौगिंद का प्रदेश है। थर की मरुभूमि उस का पिन्छमी छोर है जो उसे सिन्ध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राजस्थानी में उसी को ढाट कहते हैं, और वह ढाट भी पिन्छमी राजपूताने या मारवाड़ का अग है। लूनी नदी का अकेला काँठा और पूरव तरफ बनास का काँठा भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का पठार है, जिस में चम्बल और सिन्ध की उपरली दूने, उन के ठीक दिक्तन नर्मदा की विचली दून और सातपुड़ा-श्रंखला का पूरवी भाग बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैं। राजपूताना और मालवा की वगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुन्देलखरड, जिस में वेतवा घसान और केन के काँठे, नर्मदा की उपरली दून और पचमड़ी से

श्रमरकण्टक तक ऋक्ष पर्वत का हिस्सा सिम्मिलित हैं। उस की पूरवी सीमा टोंस है। उस के पूरव सोन की दून, जहां वह पिन्छम से पूरव बहता है, बघेलखण्ड है। बघेलखण्ड के दिक्खन मेकल श्रृङ्खला के श्रमरकण्टक पहाड़ की छाँह में महानदी के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा पठार है। बघेलखण्ड-छत्तीसगढ़ को मिलाकर हम विन्ध्यमेखला का चौथा प्रदेश कहते हैं। उस के पूरव पारसनाथ पर्वत तक भाड़-खण्ड या छोटा नागपुर है जो उस मेखला का पाँचवाँ प्रदेश है। भाड़-खण्ड में ऋक्ष पर्वत का जो श्रंश है, उसे श्राजकल हज़ारीबाग श्रृङ्खला कहते हैं। पूरव जाते हुए उस की भी दो फाँक हो गई हैं जिन के बीचों-बीच दामोदर बहता है। उत्तर की फाँक से हज़ारीबाग का पठार बना है, श्रीर दिक्खन की से राँची का। इन दोनों पठारों को मिला कर भाड़खण्ड प्रदेश बना है।

राँची का पठार एक नीची पहाड़ी गर्दन द्वारा मयूरभन श्रौर केंदू-भर के पहाड़ों से, जिन में वैतरणी के स्रोत हैं, जुड़ा है। प्राचीन परि-भाषा के श्रनुसार वैतरणी भी श्रृक्ष पर्वत से निकली गिनी जाती थी, उस हिसाब से मयूरभंज श्रौर केंद्रभर के पहाड़ों को भी विन्ध्यमेखला में गिनना होगा, किन्तु श्राजकल उन्हें दिक्खन भारत के पूरवी घाटों में ही गिना जाता है।

खेती की उपज में विनध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान का मुक़ाबला नहीं कर सकती, पर श्रपने जगलों श्रौर खानों की उपज में वह विशेष धनी है। इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक (इंडस्ट्रियल) गौरव है। इस के श्रितिरक्त उत्तर श्रौर दिक्खन भारत के बीच के मुख्य रास्ते विनध्यमेखला के प्रदेशों को लाँच कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक श्रौर व्यापारिक महत्व भी बड़ा है। सिन्ध के काँडेसे सीधे दिक्खन स्थल-मागं से जाना चाहें तो थर बीच में पड़ता है, इस कारण वह रास्ता बहुत दुर्गम है। उत्तर भारत से दिक्खन जाने वाला पहला मुख्य

रास्ता दिख्ली या आगरा से राजपूताना लाँघ कर गुजरात पहुँचता है। अजमेर के कुछ दिख्यन से आड़ावळा के पिन्छम निकल वह उस के किनारे-किनारे चला जाता है। अजमेर राजपूताना के ठीक केन्द्र में है; उस के और आड़ावळा के पिन्छम-उत्तरी अंश मे बीकानेर और दिक्खन अश में मारवाड़ है; पूरव तरफ, उत्तर कछवाड़ा या दुएढार-प्रदेश और दिक्खन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केवल बीकानेर प्रत्युत मारवाड़ जाने का भी सुगम रास्ता अजमेर द्वारा ही है। इसी से अजमेर मानो समूचे राजपूताना की चाबी है।

मथुरा आगरा से मालवा की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या बुरहानपुर के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी काँठे को जो रास्ता जा निकला है वह प्राचीन काल से उत्तर और दिक्खन भारत के बीच मुख्य राजपथ रहा है। यही कारण है कि मालवा में प्राचीन काल से अनेक प्रसिद्ध नगरियाँ चली आती हैं (ध्यान रहे कि पंजाव और दिक्खन के बीच राजपूताना और मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गये हैं, उन सब के सिरे पर वही कुरुचेत्र का बाँगर है। इस कारण पंजाब और गगा काँठे के बीच के रास्ते की वह जिस प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार वह पंजाब से दिक्खन जानेवाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए हैं।

श्रागरा के पूरब प्रयाग श्रीर काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, महा-नदी या नर्मदा-तापी के काँठों मे जाने वाले रास्ते बुन्देलखरड लाँघकर जाते हैं। िकन्तु वनारत के पूरव विहार से यदि दिक्खन जाना हो तो सीधे दिक्खन मुँह कर भाइखरड पार करने के वजाय उस के पूरव धूम कर बंगाल के तट के साथ-साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण भाइखरड उत्तर-दिक्खन के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा वाहर रहा है; श्रीर यही कारण है िक भारतवर्ष की सब से श्रारम्भिक जगली जातिया सम्यता की छूत से बची हुई उस मे श्रव तक श्रपनी श्रारम्भक जीवनचर्या के श्रवसार रहती श्राती, हैं।

#### § ४. दिक्खन

दिन्छन भारत की शकल एक तिकोने या त्रिभुज की है। उस का आधार विन्ध्यमेखला है, और उस की दो सुजायें उन के दोनों किनारों पर की पहाड़ों की शृङ्खलायें जो कमशः पिन्छमी श्रीर पूरबी घाट कहलाती हैं। पिन्छमी घाट या सह्याद्रि की कोहान और समुद्रतट के मैटान का एक तग फीता है, जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण और दिन्छनी केरल या मलवार है। कोंकण से घाट की चोटिया या घाटमाथा एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उस के पूरव तरफ बड़ी बड़ी निदयों की दूने हैं। उन दूनों और कोकण के बीच सह्याद्रि के ऊपर से जो रास्ते हैं, वे सब घाट कहलाते हैं।

दिक्लन की सब बड़ी निदयाँ पूरव वहती हैं, इस से प्रकट है कि उसकी जमीन का ढाल पूरव तरफ है। श्रीर पूरव तरफ उन निदयों की दूनें खुलती गई हैं, श्रीर समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि पूरवी घाट की श्रृङ्खला बीच बीच में टूटी हुई श्रीर निदयों को रास्ता दिये हुए है। पूरवी घाट के पूरव इन निदयों के मुहानों पर मैदान का एक श्रन्छा चौड़ा हाशिया भी वन गया है, जो कोंकण के तग फीते से करीब चौगुना है।

कृष्णा नदी दिक्खन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती है। उस के उत्तर पिच्छमी श्रीर पूर्वा घाटों का श्रन्तर बहुत है, उस के दिक्खन वे दोनों क्रमशः उठते श्रीर नजदीक श्राते हुए श्रन्त में नीलि-गिरि पर एक दूसरे में मिल जाते हैं। नीलिगिरि मानो उत्तर मुँह कर बायें श्रीर दिहिने दो बाहें फैलाये हुए है।

क्रष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भाग में सहादि ने पूरव ढलते हुए अपनी कई भुजाये आगे वढा दी हैं, जो गोदा-वरी और कृष्णा की अनेक धाराओं को एक दूसरे से अलग करती हैं।

पूरवी घाट का उत्तरी श्रंश महेन्द्र पर्वत है, जो महानदी श्रौर गोदावरी के बीच जलविभाजक है। छत्तीसगढ़ की गर्दन उसे विन्ध्यमेखला के मेकल पर्वत से जोड़ती हुई वेखगंगा श्रौर महानदी के पानियों को बाँटती जाती है। इस प्रकार गोदावरी श्रौर महानदी के प्रस्वण-चेत्र एक दूसरे से श्रलग होते हैं। गोदावरी के समूचे प्रस्वण-चेत्र को हम सहाद्रि के पूरवी ढाल के साथ गिन सकते हैं, श्रौर उस के पूरव महेन्द्र पर्वत के चौगिंद प्रदेश तथा महानदी काँठे को उस से श्रलग।

महेन्द्रगिरि के बाद पूरवी घाट की शृङ्खला में कृष्णा के दिक्खन श्रीशैल या नालमले पर्वत है। उस के उत्तर मूसी नदी का दुन हैदरा-वाद या गोलकुरडा के जिस पठार में से गुज़री है वह पिन्छुमी और पूरवी घाट के वीचोंवीच पड़ता है। नासिक के दिक्खन थलघाट से अमहदनगर होती हुई सह्याद्रि की जो वाँही मंजीरा और मोमा के वीच से पूरव वढ़ी है, उस की पूरवी ढाँगों और गोलकुरडा-पठार के वीच उतार है। उस उतार के पूरव प्रदेश को अर्थात् गोलकुरडा के पठार, नालमले पर्वत के प्रदेश और गोदावरी-कृष्णा के मुहाने को मिला कर एक प्रदेश कहा जा सकता है। महेन्द्रगिरि और मयूरमंज-केंद्रुक्तर के पहाड़ों के चौगिंद तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलगण है, और दोनों के पिन्छुम का हिस्सा महाराष्ट्र है।

कृष्णा के दिक्खन-पूरवी श्रौर पिन्छुमी घाटों के निकट श्रा जाने से मैसूर या कर्णाटक का ऊँचा श्रन्तः प्रवण पठार वन गया है, जो उस विभाग के पिश्चमार्ध को सूचित करता है। सह्याद्रि की पूरवी ढाँगों के, मैसूर पठार के, नालमले पवंत के श्रौर मूसी-पठार के वीच भोमा, कृष्णा श्रौर तुगंभटा की दूने चारों तरफ से घर गई हैं, श्रौर श्रन्त में नालमले या श्रीशैल के चरणों को घोते हुए कृष्णा की घारा वड़ा गहरा रास्ता काट कर उस घेरे के वाहर निकली है। ये घिरी हुई दूनें, विशेष कर कृष्णा श्रौर तुगंभद्रा के वीच का दोश्राव, दिक्खन भारत के उत्तरार्ध

ग्रीर दक्षिणार्घ के राज्यों के बीच सदा लड़ाई का कारण बनी रही हैं।

कर्णाटक का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लेकिन उस के दिक्खिन छोर पर दोनों घाटों के मिल जाने के बाट एकाएक पहाड़ों का ताँता समाप्त होकर मैदान आ जाता है। उस मैदान के टिक्खिन फिर आनमले और एलामले पर्वत हैं। मले तामिल शब्द हैं जिस का अर्थ हैं पर्वत, उसी का सस्कृत रूप मलय इन विशेष पर्वतों का नाम हो गया है।

कर्णाटक-पठार के पूरव वड-( उत्तरी ) पैएणार नदी के दिक्खन मैदान की खुली पट्टी चोलमएडल तट या द्रविड़ देश है; श्रानमले श्रीर एलामले पर्वतों के पिच्छम का तट केरल हैं, श्रीर वे पर्वत तथा वह तट भी द्रविड़ देश का ही श्रंश हैं। नीलिगिरि श्रीर श्रानमले के वीच मैदान का जो फीता केरल को कावेरी-काँठे से मिलाता है उसी में से पालघाट का राजपथ गया है।

द्रविड़ देश को रामेश्वरम् के त्रागे सेतुवन्ध की चटानों का सिलसिला समुद्र पार सिहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है। सिंहल भी दिक्खन
भारत का एक पृथक् प्रदेश है। इस प्रकार दिक्खन भारत में कुल छः
प्रदेश हैं—महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड श्रीर सिहल।
(दिक्खन भारत भी खनिज-उपज में विशेष धनी है। पुत्राडु श्रादि
की गोमेद की श्रीर गोलकुएडा की हीरे को खाने पिछले इतिहास में
जगत्प्रसिद्ध रही हैं)। श्राजकल भी कोल्हार की खान में सोना निकलता
है। श्राधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए श्रावश्यक लगभग सभी
खनिज पदाथ विन्ध्यमेखला श्रीर दिक्खन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते
हैं। ईस के श्रितिरक्त, दिक्खन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज
भी बड़ी क़ीमती है। काली मिर्च, लींग, इलायची श्रादि मसालों श्रीर
चन्दन, केला, कर्प्र, नारियल श्रादि के लिए वे मानव इतिहास के श्रारम्भ
से प्रसिद्ध रहे हैं, श्रीर ससार की सव जातियाँ उन की इन वस्तुश्रों का
व्यापार करने को तरसती रही हैं। सिंहल में श्रव नारियल के समान

रवर की वागवानी भी वहुत होने लगी है। खानदेश श्रौर वराड की काली मिट्टी में भारतवर्ष की सब से श्रच्छी कपास पैदा होती है।

दिक्खन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरवी तट के साथ-साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जाता है। उस के सिवाय उस के सब मुख्य रास्ते उस की निदयों की दिशा में उसे उत्तरपिन्छम से दक्खिनपूरव त्रारपार काटते है। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठे के साथ-साथ मसुलीपट्टम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता है। उसी प्रकार भीमा श्रौर कृष्णा के निकास के निकट से उन निदयों की दूनों में होते हुए कृष्णा-तुंगभद्रा-दोत्राव को ऋथवा मैसूर पठार को बीचोंबीच काटकर काङ्मीवरम या तंजोर पहुँचने वाले रास्ते भी बहुत पुराने श्रीर श्रत्यन्त महत्व के हैं। भीमा-कृष्णा-तुंगभद्रा की सहाद्रि श्रीर नालमले के तथा मैसूर श्रीर मूसी-पठारों के बीच घिरी हुई दूने उन रास्तों की ठीक गर्दन धरे हुए हैं। इसी कारण उन दूनों का प्रदेश दिक्खन का कुरुत्तेत्र है; ग्रौर उस हिसाव से महाराष्ट्र दिक्खन का श्रफ़ग़ानिस्तान, तथा चोलमएडल दिन्खन का गगा-काँठा है। तंजोर से पालघाट हो कर केरल जानेवाला रास्ता भी बड़ा पुराना ग्रौर महत्व का है।

#### § ५. उत्तरी सीमान्त

देश की सीमा बनानेवाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परि-भाषा के श्रनुसार मर्यादा-पर्वत कहना चाहिए ।

अ. हिमालय और उस के साथ की पर्वतशृङ्खलायें

भारतवर्ष के सब मर्यादा-पर्वतों में से हिमालय मुख्य है। भारतवर्ष के उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। उत्तर-

भा० पु० ५४, २६; भाग० पु० ४, १६,६-१०।

[1

पूरव श्रीर उत्तरपिन्छम के मर्यादा-पर्वत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं। स्पष्टता की ख़ातिर श्राजकल की परिमाषा में ब्रह्मपुत्र श्रीर सिन्ध निदयों के दिक्खनी मोड़ों को उस की पूरवी श्रीर पिन्छमी सीमा मानी जाती है। हिमालय शब्द मुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से दकी उस परम्परा के लिए वर्ता जाता है जिस में नंगा पर्वत, नुनकुन, बन्दर-पूंछ, केदारनाथ, नन्दादेवी, धौलगिरि, गोसाइथान, गौरीशकर, काञ्चन-जङ्मा, चुमलारी श्रादि प्रसिद्ध पहाड़ हैं। वह बड़ी हिमालय शृङ्खला या हिमालय की गर्भशृङ्खला है। उस के श्रीर उत्तर-भारतीय मैदान के बीच के पहाड़-पहाड़ियों को दो श्रीर शृङ्खला श्रीर वाहरी या उत्पय-का-शृङ्खला कहते हैं, श्रीर जिन्हें श्रसल हिमालय की निचली सीढियाँ कहना चाहिए। भीतरी शृङ्खला का नमूना काश्मीर की पीरपञ्चाल शृङ्खला, कागड़ा-कुल्लू की धौला धार श्रादि हैं। उपत्यका-शृङ्खला का श्रच्छा नमूना शिवालक पहाड़ियाँ हैं।

हिमालय की गर्भ-शृह्वला बीच-नीच में टूटी है। निदयों की दूने उस के आरपार चली गई हैं। भारतवर्ष की मुख्य निदयों में से केवल चिनाव, न्यास, जमना और तिस्ता उस में से निकली हैं, बाक़ी उस के नीचे या ऊपर से। उस के पीठ पीछे उस के बराबर कई और पहाड़ों की शृह्वलाये चली गई हैं। साधारण बोलचाल में उन का बड़ा अंश भी हिमालय ही कहलाता है, पर भूगोल-शास्त्रियों ने उन के दूसरे नाम रक्खे हैं।

उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल घारात्रों के स्रोत हैं। घाघरा की मूल घारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की गर्भश्रद्धला से फट कर वह उस के बराबर पिन्छम-पिन्छम-उत्तर गगा और सतलज के पानी को बाँटती और फिर सतलज के पार ज़ब्स्कर नदी तक रुपश्र और ज़ब्स्कर प्रदेशों के बीचोंबीच सतलज और सिन्ध के पानी को वाँटती चली गई है। उस का नाम ज़ब्स्कर-श्रृङ्खला रक्खा गया है। कामेत पहाड़ उसी में है। वद्दरिकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के उस पार उस की जड़ में है। इसी प्रकार कई ख्रौर दूने भी।

उस के पीछे एक और लम्बी शृह्मला है जो गिल्गित के दिक्खन शुरू हो लदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिने और फिर बाये होती हुई, सतलज को रास्ता देकर, मानसरोवर के दिक्खन से ब्रह्मपुत्र के दाहिने-दाहिने जाती हुई चुमलारी चोटी पर हिमालय में जा मिली है। उसे लदाख-शृह्मला कहते हैं। घाघरा, गएडक और कोसी के श्रोत उस में हैं, और उन के और ब्रह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक है। मुक्तिनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ हिमालय के उस पार तथा उसी के चरणों में है।

सुप्रसिद्ध कैलाश पर्वत एक शृङ्खला को सूचित करता है, जो लदाख शृङ्खला के भी उत्तर है। पूरव तरफ वह ब्रह्मपुत्र के वाये वाये-काठ-माण्डू के क़रीव सीधे उत्तर तक पहुँची है। उस के ब्रागे भी एक ब्रौर शृङ्खला, जिसे उसी का बढ़ाव कहना चाहिए, व्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के बाये लगातार चली गयी है। पिन्छ्रम तरफ़ लदाख शृङ्खला के वरावर पहले गारतड ब्रौर सिन्ध निदयों के दाहिने किनारे. फिर पड़ोड भील तक, ब्रौर ब्रागे श्योक नदी के मोड़ के बाद कारकोरम-शृङ्खला के साथ सटी हुई हुंज़ा नदी के सामने तक वह जा निकली है।

तिन्वत के विस्तृत निर्जन वृक्षहीन पठार चा़ अधि हिमा-लय, लदाख श्रोर कैलाश-शृह्वलाये दिवलन तरफ थामे हुए हैं, वैसे ही क्युनलुन शृह्वला उत्तर तरफ श्रीर चीन के सीमान्त-पहाड़ पूरव तरफ । पिन्छम छोर पर दिक्लन उत्तर वाली शृह्वलाये एक दूसरे के नज़दीक श्रा गई हैं, श्रीर वहाँ कारकोरम या मुज्ताग शृह्वला भी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>थङ=सैदान, पहाड़ी सैदान, पठार।

कैलाश और क्युनलुन शृह्ललाओं के बीच आ गयी है। ब्रह्मपुत्र के स्रोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ वह चाड-थड में उल गयो है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक और चीनी तुर्किस्तान के रस्कम दिर्या के बीच वहीं जलविभाजक हैं, किन्तु हुआ़ नदी उस के उत्तर तागृदुम्त्राश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटती हुई उतरी है। रस्कम या यारकन्द नदी को, जो कारकोरम के उत्तरी चरण धोती है, ज़रफ्शा भी कहते हैं, उस का चीनी नाम सी तो प्राचीन सस्कृत नाम सीता का रूपान्तर है। उसके स्रोत के पूरव तिब्बत और पिन्छुम पामीर है। उसी की दून मुज़्ताग़ और क्युनलुन शृह्ललाओं को भी एक दूसरे से अलग करती है।

इ. हिमालय के प्रदेश

(१) हज़ारा, कश्मीर, कप्टवार, दार्वामिसार

सिन्ध श्रीर कृष्णगंगा-जेहलम निदयों के वीच हिमालय का सब से पच्छिमी ज़िला हज़ारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था। वह रावल-

१वा० पु०, १, ४४, म१ ।

खिं० १ प्र० १

पिराडी के सीधे उत्तर ऋौर पामीर के सीधे दक्खिन है। कुन्हार नदी की दून उस में उत्तर-दिक्खन सीधा रास्ता बनाये हुए है।

कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, वे उसे व्यथ (वितस्ता) कहते हैं। व्यथ की चक्करदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के विषय में कवि ने कहा है-

#### श्रगर किरदौस वर-रूए ज़मीं श्रस्त हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त!

श्रर्थात् यदि ज़मीन के तख़्ते पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है ! हिमालय की गर्भ-श्रङ्खला से एक वाँही फूट कर व्यथ श्रीर कृष्णगंगा का पानी बाँटती हुई पूरव से पिन्छम जा कर दिक्खन मुड़ गयी है-वही भीतरी शृह्खला के हरमुक (हरमुकुट) श्रीर काजनाग पहाड़ हैं। कुछ श्रीर पूरव से एक ग्रौर बाँही गर्भ-शृह्वला से दक्खिन उतरी है जिस के शुरू में अमरनाथ तीर्थ है। वह अमरनाथ-शृह्खला व्यथ के दिक्लन-पूर्वी श्रन्तिम स्रोतों का घेरा करती उत्तर-पच्छिम घूम गयी है श्रौर श्रागे पीर-पचाल शृह्वला कहलाती है। भीतरी शृह्वला के यही सब पहाड़ कश्मीर की ८४ मील लम्बी २५ मील चौड़ी दून को चारों तरफ़ से घेरे हुए हैं।

कश्मीर की वस्ती गर्भ-शृङ्खला तक नहीं पहुँचती। हरमुक-शृङ्खला के उत्तर कृष्णगङ्गा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर मे नहीं है। वह ददिस्तान (दरद-देश) का दक्खिनी छोर है। दरद देश की वस्तियाँ गर्भ-शृह्वला के उस पार सिंध की दून में, श्रौर फिर सिंध पार गिलिंगत श्रौर हुञ्जा दूनों तक चली गयी हैं। दरद देश इस प्रकार हिमालय के भार-तीय प्रदेशों को उत्तर-पच्छिमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ता है, ग्रौर उस की चर्चा हम ग्रागे करेंगे।

ग्रमरनाथ-शृङ्खला के पूरव, उत्तर से दिक्खन, मस्वर्द्धान (मरुद्ध्या) नदी की दून है जो कष्टवार (काष्ठवाट) पर चिनाव की मुख्य दून में

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कोष्टों में प्राचीन संस्कृत नाम हैं।

जा खुलो है। मरुवर्द्धान ऋौर कष्टवार दूनों में भी कश्मीरी भाषा बोली जाती है।

जेहल्म श्रीर चिनाव के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल का प्रसिद्ध श्रमिसार देश है, श्रीर चिनाव तथा रावी के बीच की उपत्यका दार्व | दार्वाभिसार का नाम पुराने वाङ्मय मे प्रायः एक साथ श्राता है | श्रमिसार श्रव छिभाल कहलाता है, श्रीर उस में पुंच, राजौरी भिम्मर रियासतें हैं | दार्व का नाम श्रव डुगर है, श्रीर उस में जम्मू तथा बल्लावर (बल्लापुर) की बस्तियाँ हैं ।

डुगर के जपर भीतरी शृद्धला की घोला धार का पिन्छमी छोर है। घोला धार के उस पार, डुगर ऋौर कष्टवार के वीन, भद्रवा (भद्राव-काश) प्रदेश है, जो वोली ऋौर जनता में ऋाधा कश्मीरी है।

#### (२) काँगष्टा से कनौर

सतलज के पूरव टोस के स्रोत पर गर्भ-शृङ्खला से फूट कर, सतलज व्यास और रावी को रास्ता देती हुई चिनाव के सामने तक धौला धार चली ग्रायी है। उस की उपत्यका में रावी और व्यास के बीच कागड़ा प्रदेश है, जो सतलज-व्यास के द्वावे सिहत प्राचीन काल में त्रिगर्स देश कहलाता था। द्वावे के उपरले किनारे में वाहरी शृङ्खला की शिवालक और सोलासिङ्गी पहाड़ियाँ हैं, जिन की दूनों से होशियारपुर ज़िला और विलासपुर उर्फ कहलूर रियासत तथा सतलज की बायीं कोहनी में नलगढ़ रियासत वनी है। सोलासिङ्गी और धौला धार के वीच व्यास की दून में मएडी और सतलज की दून में सुकेत रियासत है।

धोला धार ग्रीर गर्भ-शृङ्खला के बीच रावी ग्रीर चिनाव की उप-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>धार=श्रह्वता ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>दोत्राय का पंजाबी उचारण द्वावा है, श्रीर केवल द्वावा कहने से पंजाब में सतलज-न्यास का दोश्राव ही समक्ता जाता है।

रली दूने हैं। रावी की वह दून ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेश है। कष्टवार के ऊपर चिनाव अब तक अपने संस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती है। उस की उपरली दून तथा उसकी दो मूल धाराओं—भागा और चन्द्रा—का प्रदेश लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोत पर गर्भ-शृङ्खला से उतरी है, उस के वाये वाये वह शृङ्खला भी दिक्खन घूम गयी और व्यास को जन्म देती हुई सतलज तक जा बढ़ी है। व्यास के उपरले स्रोतों का प्रदेश कुल्लू (कुल्लूत) है। वह लाहुल के दिक्खन और चम्बा के पूरव-दिक्खन है; कागड़ा और मएडी से उसे धौला धार अलग करती है।

उस की पीठ पर गर्भ-शृङ्खला जैसे करीव करीव उत्तर-दिक्खन चली गई है, वैसे उस शृङ्खला के परले किनारे को स्पीती नदी घोती है। स्पीती की दून, जो गर्भ-शृङ्खला और ज़ृहस्कर-शृङ्खला के वीच है, सतलज की जिस उपरली दून में जा खुली है, उसे कनौर या वशहर कहते हैं। अन्यत्र मैंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर-देश है। कनौर को भीतरी शृङ्खला की सतलज-दून अर्थात् सुकेत से घौला घार अलग करती है; गर्भ-शृङ्खला उस के वीचोंबीच गुज़री है, और ज़हस्कर-शृङ्खला उस

<sup>े</sup> किसी पहाड़ की श्रृङ्खला के नदी की दून या किसी और कारण से कटे होने या कटा सा मालूम होने से जो आरपार रास्ता बन जाता है, उसे दर्श कहते हैं। जहाँ पहाड़ की रीढ पर किसी नीची गर्दन की सी जगह से एक तरफ चढ कर दूसरी तरफ रास्ता उतरता है, उस जगह को ग्रफ़-गानिस्तान में गर्दन या कोतल, गढ़वाल-कुमाऊँ में घाटा, नेपाल में भव्याह, राजस्थान में घाटी श्रीर कांगड़ा-कुललू में जात कहते हैं। दे० भारतमूमि पू० ११३-१४ टिप्पणी तथा पू० ३४४।

२भारतमूमि पृ० ३०४-८; तथा पटना श्रोरियंटल कानफ़रेंस १६३० में भेजा लेख—रघुज लाइन श्रॉव कौन्ववेस्ट एलींग् इन्डियाज नौर्दर्न वार्डर।

की पीठ पर है। स्पीती श्रौर उपरला कनौर हिमालय पार के भारतीय प्रदेश हैं।

कश्मीर से कनीर तक हिमालय के उस पार सिन्ध, की उपरली दून में लदाख, ज़ब्ह्कर, रूपश्र, हानले और चुमूर्ति—ये सब तिन्वती प्रदेश क्रम से एक दूसरे के दिक्खन-पूरव हैं। चुमूर्ति के वाद गुगे है जिस के और कनीर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दर्रा है। गुगे हरी-खोर्सुम या हरी के तीन प्रदेशों में से सब से पिन्छुमी है। कैलाश पर्वत और मान सरी-वर के चौर्गिद का तिन्वती प्रान्त हरी है। पूरव तरफ वह मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतीय सीमा के साथ साथ चला गया है। भारतवर्ष के पहाड़ी जो उस में न्यापार करने जाते हैं उसे हूण्यदेश कहते हैं।

#### (३) क्युंटल से कुमाऊँ

कनौर के नीचे सतलज श्रौर टोंस के वीच क्युंठल —शिमला—, वघाट -डगशई-कसोली—, जुन्बल श्रौर सरमौर प्रदेश हैं। वघाट की उपत्यका में कालका के पास से घग्धर (हपद्वती) निकली है, श्रौर सरमौर की उपत्यका में साधौरा के पास से सरसुती (सरस्वती)। टोंस के पूरव जौनसार-वावर प्रदेश श्रौर उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन के पूरव मागीरथी से पिएडर तक गङ्गा की सब धाराश्रों का प्रदेश गड़वाल है। मागीरथी गङ्गा की गौरा तथा श्रलखनन्दा मुख्य धारा है। मागीरथी का स्रोत गङ्गोत्री ठीक गर्भ-श्रृङ्खला में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी का ऊपर ज़ड्स्कर-श्रृङ्खला में। श्रलखनन्दा की दो मूल धारायें—विष्णु-गङ्गा श्रौर धौलीगङ्गा—जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, वह दून भी हिमा-

भ्वाभाविक भौगोलिक या जनताकृत भाषाकृत प्रदेशों का व्यौरा दिया जा रहा है, न कि श्राजकल के शासन की इकाइयों का। जैसे, क्युँ ठल से श्रभिप्राय क्युँ ठली बोली का चेत्र न कि क्युँठल रियासत, चम्बा से चिमयाली बोली का चेत्र।

लय के ठीक गर्भ में है; उस के ऊपर विष्णुगङ्गा और धौलीगङ्गा की दूनें गर्भ-श्रङ्खला और ज़ब्स्कर-श्रङ्खला के बीच हैं। विष्णुगङ्गा दून के ही सिरे पर बदिरकाश्रम है।

मैदान में गङ्गा के पूरव रामगङ्गा है, किन्तु पहाड़ में उस के स्रोत गङ्गा की पूरवी शाखा पिएडर के नीचे ही रह जाते हैं। पिएडर के स्रोत के केवल तीन मील पूरव घाघरा की पहली शाखा सरज् का स्रोत है, वहाँ से धौलगिरि तक सवा दो सौ मील लम्बाई में तमाम घाघरा का प्रस्ववण्चेत्र है।

गढ़वाल के पूरव कुमाऊँ या कूर्माचल प्रदेश है, जिसे पिएडर का उपरला प्रवाह, रामगङ्गा श्रोर उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूने सूचित करती हैं। उस की पूरवी सीमा घाघरा में मिलनेवाली काली या शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराश्रों से बनी है—गौरीगङ्गा, धौलीगङ्गा श्रोर काली; वे तीनों ज़ब्स्कर-श्रङ्खला से निकली हैं; उन की दूनें कुमाऊँ में हैं।

मान सरोवर से कनौर तक सतलज का उपरला तिन्वती प्रवाह काली से टोंस तक सब निदयों का उत्तर तरफ घेरा करता गया है। जौनसार गढ़-वाल और कुमाऊँ से, जमना गड़ा और काली दूनों की अन्तिम वित्यों के परे, हिमालय और ज़ब्ह्स्कर-श्रृङ्खला के घाटों को लाँघकर डरी की उस सतलज-दून और उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते चलते हैं।

#### (४) नेपाल

धौलिगिरि तक नेपाल राज्य का पिन्छमी चौथाई श्रंश है जिसे नेपाल वाले वैसी श्रर्थात् वाईस राजाश्रों का प्रदेश कहते हैं। उस के बीचोंबीच घाघरा की मुख्य घारा की शाखाये फैली हुई हैं। घाघरा के स्रोत गड़ा के स्रोतों के श्रीर ऊपर लदाख-श्रद्धला में हैं, जिस के दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र के स्रोत भी है। इसीलिए घाघरा की दूनों ने ब्रह्मपुत्र की दून तक पहुँचने को सीधे रास्ते बनाये हैं।

धौलगिरि से गोर्साईथान तक गएडक की धाराये फैली हैं जो सब त्रिवेणीघाट के उपर मिल गयी है। वह सप्तगग्डकी श्रथवा चौबीसी (२४ राजात्रों का) प्रदेश है, त्रौर उस मे पाल्या, गोरखा त्रादि बस्तियाँ हैं। गोरखपुर श्रौर पाल्पा से सोधे उत्तर काली गएडक की दून धौलगिरि के पूरव से हिमालय पार कर गयी है, मुक्तिनाथ श्रौर कागवेनी उस दून के हिमालय पार के हिस्से को सूचित करते हैं। गएडक की और धाराये भी हिमालय पार से उतरी हैं, ख्रीर उन मे से विशेषकर त्रिश्रूली-गरडक का रास्ता तिब्बत जाने के पुराने राजपथों में से है।

सप्तगरहकी के पूरव २६ मील लम्बी, १६ मील चौड़ी ठेठ नेपाल दून है, जिस में विष्णुमती श्रीर मनोहरा का वागमती के साथ सङ्गम होता है। काठमारहू, पाटन ऋौर भातगाँव इसी दृन की वस्तियाँ हैं। इस दून के पूरव काञ्चनजङ्घा तक नेपाल राज्य का पूरव चौथाई या सप्तकौशिकी प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धाराये, जिन में से सनकोसी, दूधकोसी थ्रौर ऋरुण मुख्य हैं, फैली हुई हैं।

बागमती के स्रोत भीतरी शृह्खला में हैं, न कि गर्भ-शृह्खला मे । इसीलिए नेपाल दून से हिमालय पार जाने के रास्ते गएडक या कोसी की दूनों द्वारा ही हैं। सनकोसी उर्फ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत जाने का रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है। इन नदियों की दूनें तिब्बत के चा़ड प्रान्त मे पहुँचाती हैं जो डरी के पूरव ब्रह्मपुत्र दून का नाम है श्रीर जिस में से गुज़रने के कारण ब्रह्मपुत्र चड़पो कहलाता है। शिगचें उस की मुख्य बस्ती है।

(४) सिकिम, भूटान, श्रासामोत्तर प्रदेश काञ्चनजद्वा के पूरव हिमालय का पानी गङ्गा के बजाय ब्रह्मपुत्र में जाता है। तिस्ता को दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरव लगा है सिकिम है। उसी के निचले छोर में दार्जिलिझ—तिब्बतियों का दोर्जेलिख या वज्र-द्वीप—है। सिकिम के पूरव भूटान—तिब्बतियों का डुगयुल या विजली का देश—है। उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक
धाराये फैली हैं। उनमें से तोरसा उर्फ अमो-छु , रहदाक उर्फ चिनछु, सङ्कोश और मनास गर्भ-श्रङ्खला से निकली हैं, प्रत्युत मनास की
एक धारा तो और ऊपर से। अमो-छु की दून, जिसे चुम्बी दून कहते
हैं, गर्भ-श्रङ्खला की जड़ तक पहुँचती है। उस के ठीक दूसरी तरफ
चाडपों की सहायक न्यङ नदी की दून है, जिसमें ग्याञ्चे शहर है।
आजकल भारत से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता चुम्बी दून और न्यह
दून द्वारा ही है।

सङ्कोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास की सब से पूरबी धारा तोवाड-छु भूटान के पूरव तोवाङ की दून से स्राती है। उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हैं।

तोवाङ के पूरव चार छोटी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें श्रामाम को उत्तरी सीमा पर रहने के कारण श्रासामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। इन में से पहले श्रका या श्रङ्का श्रीर दूसरे दफला लोग हैं। दफला के पूरव सुवनसिर नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर श्राती है, मीरी लोग, श्रीर फिर उन के पूरव दिहोंग नदी के—श्रर्थात् ब्रह्मपुत्र के उत्तर-दिक्खन प्रवाह के—दोनों तटों पर श्रवोर लोग हैं; श्रवोर मीरी मिला कर एक जाति हैं। श्रवोर-मीरी के पूरव सदिया के उत्तर लोहित दून के पहाड़ों में मिश्मो लोग रहते हैं।

### § ६. उत्तर पूरवी सीमान्त

हम ने ब्रह्मपुत्र के दिक्खिन मोड़ को हिमालय की पूरवी सीमा कहा था। किन्तु हिमालय की वड़ी शृह्खला सुवनसिरी के पिन्छम ही टूट गयी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>युज=देश। <sup>२</sup>छु=पानी।

है, यद्यपि त्र्यगले पहाड़ों को भी उस शृङ्खला का पूरवी बढ़ाव कहा जा सकता है। आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरव तक बढ़ा हुआ है, और वह उत्तरपूरव तथा दक्खिन तरफ जिन पहाड़ों से घिरा है वे लोहित नदी के पूरव से दिक्खन घूमे हैं। प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारत-वर्ष का पूरवी छोर मानते थे, उस के पूरव से हिमालय के पूरवी बढ़ाव ने अपनी एक बाँह नामिकड पर्वत के रूप में दिक्खन-पिन्छम बढ़ा दी है। पतकोई स्त्रौर नागा पहाड़ उसी का स्त्रागे बढ़ाव स्चित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा उन का दामन पकड़े हुए मिण्पुर के पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती श्रीर वहाँ से लुशेई पहाड़ियों श्रीर चटगाँव की पहाड़ियों के घाँचल के साथ समुद्र पर जा उतरती है। ब्रह्मपुत्र श्रीर सुरमा के काँठों को इरावती श्रीर चिन्दविन के काँठों से जो पर्वतशृद्धला अलग करती है, उस के अन्दर वह विशेष नहीं घुसी, उस के पिन्छमी आँचल के ही साथ वह चलीं गई है। इसी कारण इस तरफ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी प्रदेश नहीं हैं, श्रौर चटगाँव, तिपुरा तथा मिणपुर के पहाड़ों में यदि कुछ श्रंश तक भारतीय भाषा श्रौर जनता ने प्रवेश, किया है, तो उतने श्रश तक उस पहाड़ी श्राँचल को श्रासाम या बङ्गाल का श्रंश माना जा सकता है। किन्तु खासी-जयन्तिया श्रीर गारी पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो एक बाँह पच्छिम वढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पर्वतों में शामिल नहीं है। उस के श्रीर नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली श्रीर धनसिरी नदियों ने श्रपनी दूनें काट रक्खी हैं।

उत्तरपूरवी सीमान्त के छोटे पहाड़े। को लाँघ कर परले हिन्द (Further India) की निदयों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन प्रसिद्ध रास्ते हैं। वड़ाल-श्रासाम के मैदान की तीन नोके सीमान्त के पहाड़ों के अन्दर वढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टतः तीन वगों में बॅटते हैं। एक चटगाँव से तट के साथ साथ आगो जाने वाले, दूसरे जो सुरमा-काँठे से मिण्पुर लाँघ कर चिन्दिवन काँठे में निकलते हैं, श्रीर श्रागे पूरव या दिक्खन; तीसरे वे जो श्रासाम से पतकोई शृह्खला के पिन्छम या पूरव छोर होते हुए चिन्दिवन या इरावती की उपरली दृनों में निकल कर वहाँ से दिक्खन या पूरव बढ़ते हैं। श्रासाम के पूरव तिब्बत के दिक्खन पूरवी छोर में इरावती, साल्वीन, मेकोङ श्रीर लाल नदी (सोड कोई) की उपरली दूने एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, श्रीर उन्हीं निदयों के निचले काँठों से वरमा, स्याम, कम्बुज श्रीर श्रानाम देश, श्रर्थात् समूचा परला हिन्द बना है। श्रासाम से श्राने वाला रास्ता इस प्रकार परले हिन्द की नदियों के रास्तों की उपरली जड़ को श्रा पकड़ता है।

# § ७. उत्तरपच्छिमी सीमान्त

#### श्र दरदिरतान श्रीर बोलौर

हम ने गड़ा के स्रोत वाली हिमालय की हिमरेखा को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पिन्छुमी छोर पर भारत की सीमा उस हिमरेखा को लाँघ गयी है। हिमालय की सब से पिन्छुमी चोटी नड़ा पर्वत है। उस से दिक्खन-पूरव हिमालय की घार घार त्राते हुए दूसरी वड़ी चोटी नुनकुन से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध ज़ोजी-ला अर्थात् ज़ोजी घाटा है। उस के पिन्छम भारत की उत्तरी सीमा हिमालय के साथ नही जाती। उसी ज़ोजी-ला पर गर्मश्रङ्खला से वह हरमुक श्रङ्खला फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी सीमा है। हम देख चुके हैं कि हरमुक और गर्मश्रङ्खला के वीच दरदिश की विस्तर्यां हैं, और वे विस्तर्यां गर्म-श्रङ्खला के उस पार सिन्ध दून में और सिन्ध पार गिरिगत और हुव्ज़ा की दूनों में भी हैं।

दरिस्तान की दिक्खन-पूरवी श्रीर तिब्बत की दिक्खन-पिच्छिमी नोकें भी ज़ोजी-ला पर ही मिलती हैं। वहाँ से दरद देश की सीमान्त-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>तिव्यती शब्द ला का श्रर्थ है घाटा या जोत ।

रेखा त्राजकल खलचे तक उत्तर-पूरव जा कर सिन्ध श्रीर शिश्रोक के बीच लदाख शृद्धला के साथ पिन्छम घूम जाती है। उस के उत्तर, लदाख श्रीर कैलाश शृद्धलाश्रों के बीच, बोलौर या बास्तिस्तान—कश्मीरियों का लुखं बुटुन—छोटा तिन्वत—है। उस के दिक्खन से पिन्छम घरा करते हुए वह सीमान्त-रेखा बुझी किले के सामने उत्तरमुख हो, लदाख शृद्धला श्रीर सिन्ध को पार कर, कैलाश शृद्धला के पिन्छमी छोर से हुझा दून के ऊपर चढ़ते हुए कारकोरम शृद्धला का पिन्छमी श्रांचल काट कर तागदुम्बाश पामीर को जा छूती है। बोलौर में तिन्वती लोग श्राठवीं शतान्दी ई० के शुरू मे श्राये थे, उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। श्रीर तब भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा ज़ोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर श्रागे शायद श्राजकल सा चक्करदार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिश्रोक की दून से कारकोरम जोत पार कर रस्कम दिखा (सीता नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को जा लगती थी?।

दरिस्तान इस प्रकार कश्मीर को पामीर से जोड़ देता है। ताग-दुम्याश पामीर पर मुज़्ताग़ की पिन्छुमी जड़ है श्रीर वहीं हिन्दू कुश की पूरवी जड़ भी। वहीं से सरीकोल पर्वत उत्तर तरफ चला गया है। दरिस्तान की पिन्छुमी वस्तियाँ—गिलिगत, यासीन, मस्तूच श्रादि— हिन्दू कुश के ठीक नीचे तक पहुँची हैं।

#### इ पच्छिम गान्धार श्रौर कपिश

हम देख चुके हैं कि जेहलम श्रीर सिन्ध निदयों के बीच दरद देश के नीचे हज़ारा या उरशा प्रदेश है। सिन्ध के पिन्छम स्वात (सुवास्तु), पज्जकोरा (गौरी) श्रीर कुनार निदयों उस के क़रीब समानान्तर बह कर काबुल (कुमा) में मिलती हैं। सिन्ध-स्वात-दोश्राव का निचला श्रश

<sup>े</sup> इस बात की पूरी विवेचना मैंने रघुज लाइन श्रॉव कौन्क्रेस्ट, तथा भारतभूमि पृ० १२२-२३ श्रौर परिशिष्ट १ (२-३) में की है।

यूसुफर्ज़ई तथा उपरला वुनेर है; वुनेर के पिन्छुम पद्मकोरा-स्वात का दोस्राव स्वात कहलाता है। फिर पद्मकोरा स्वात स्रोर कुनार के वीच के दोस्राव का निचला श्रंश बाजौर तथा उपरला दीर है। इन सब को मिला कर पञ्जाबी लोग यागिस्तान स्रर्थात् स्रराजक देश कहते हैं। वही प्राचीन पिन्छुम गान्धार देश है, जिस की राजधानी पुष्करावती के खंडहर स्रव स्वात-काबुल-सङ्गम पर प्राग स्रोर चारसद्दा की बस्तियों मे हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड्डीयान प्रदेश थी जो पिन्छुम गान्धार का एक ज़िला था।

बुनेर, स्वात श्रौर दीर के ऊपर सिन्ध, स्वात श्रौर पञ्जकोरा तीनों की दूने कोहिस्तान कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या काष्कार तथा श्रौर ऊपर दरद-देश में यारखूं कहलाती है। उस के स्रोत तागृदुम्वाश पामीर के करीब ही हैं। कोहिस्तान के पिछ्छम हिन्दू कुश के चरणों में सटी हुई उस की दून चितराल या काष्कार ही कहलाती है। उस दून के सामने हिन्दू कुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत है।

दोरा से हिन्दू कुश की धार धार पिन्छ म-दिन्खन चलते जाय तो आगे प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्जशीर नदी उतरी है। खावक और दोरा के वीच हिन्दू कुश के चरणों का काबुल नदी तक का प्रदेश काफिरिस्तान (किपश देश) है। गान्धार और उसके वीच सीमा कुनार नदी है। कुनार से काफ़ी दूर पिन्छ म अलीशाग नाम की छोटी सी धारा है, जिसके काबुल के साथ सगम का प्रदेश लम्गान (लम्पाक)

<sup>े</sup>कोहिस्तान का साधारण श्रर्थ है पहाड़ी देश। काबुल शहर के उत्तर-पिच्छम भी एक कोहिस्तान है, श्रीर सिन्धी लोग श्रपने खीरथर-प्रदेश को भी कोहिस्तान कह डालते है।

रघुज लाइन स्रॉव कौन्कंस्ट तथा भारतमूमि परिशिष्ट १ (८) में मैंने यह सम्भावना दिखलायी है कि वही प्राचीन कारस्कर देश है।

है। वह किपश का दिक्खन-पिन्छिमी छोर है। किपश के पिन्छम और दिक्खन ठेठ अफगानिस्तान है।

उ. बलख, वदख्शां, पामीर, उपरला हिन्द

दरिदस्तान, काष्कार और काफिरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दू-कुश-शृङ्खला से बना है। उस शृङ्खला की मुख्य रीढ़ तागृदुम्बाश पामीर से पिन्छम-दिक्लन मुँह किये काबुल शहर के पिन्छम बामियाँ दून तक चली गयी है। उसके आगे कोहे-बाबा और वन्दे-बाबा नाम की शृङ्ख-लाओं ने ऊँचे पहाड़ों की उस परम्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है। पामीर से हेरात तक मानों एक ही शृङ्खला है। वही प्राचीन ईरानियों का उपरिशएन—श्येन की उड़ान से भी ऊँचा—पहाड़ है।

उस शृह्वला के उत्तर तरफ पूरव से पिच्छम, कम से पामीर, बदख्शा श्रीर बलख प्रदेश हैं। हम देख चुके हैं कि हिन्दू कुश श्रीर मुज़्ताग़ के जोड़ के करीब से खरीकोल पर्वत सीधे उत्तर चला गया है। चीनी बौद्ध यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह स्कूत कवन्य का रूपान्तर जान पड़ता है?। उसके बराबर पूरव पूरव कन्दर या काशगर शृद्धला है। वह दुहरी शृद्धला पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ पामीर फैले हैं। उस के पिच्छम श्रामू नदी की, श्रीर पूरव यारकन्द काशगर नदियों की श्रनेक धाराये उतरती हैं। पामीर का श्रर्थ किया जाता है—पा-ए-मीर—पर्वतों के चरण; वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूने हैं जो सरीकोल की रीढ़ से चक्करदार ढालों, में घूमती हुई नीचे चली जाती हैं।

सरीकोल के प्रव-दिक्खन यारकन्द दिर्या (सीता नदी) में मिलने वाली कारचुकुर नदी की दून ही तागृदुम्बाश पामीर है। हिन्दू कुश, सरीकोल और मुख़्ताग जैसे उस पर मिलते हैं, वैसे ही अप्रज्ञानिस्तान, रूस और चीन राज्यों की सीमायें भी। आजकल उस पर चीन और

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>बन्द = पर्वतश्रङ्खला । <sup>२</sup>वैटसँ—मुत्रान् न्वार्ड २; ए० २८४-८७ ।

हुञ्ज़ा-राज्य दोनो का दात्रा है। उस के श्रौर हुङ्ज़ा-दून के वीच केवल किलिक जोत है जो साल भर खुली रहती है।

तागृदुम्बाश पामीर के पिन्छुम वखनीर जोत उसे ब्रावे-वखाँ की दून पामीरे-वखाँ से मिंनाती है। पामीरे-वखाँ हिन्दूकुश के ठीक उत्तर सटा हुब्रा है। ब्रामू दिया का संस्कृत नाम वंतु था, ब्रौर उस की यह धारा तथा उस के उद्गम का प्रदेश ब्राव तक वखाँ कहनाता है। वह ब्राव ब्राव वा पामीर भी ब्रफ्गान सीमा मे हैं। छोटे पामीर के उत्तर बड़ा पामीर है जिस मे ब्रामू की दूसरी धारा ब्रावे-पड़ा के रास्ते में ज़ोरकुन —विक्टोरिया—भीन बन गयी है। उस के उत्तर ब्राव पामीर ब्राव ब्राव पामीर का उत्तर ब्राव पामीर ब्रामू की एक ब्रौर वा खरगोश पामीर कर की सत्ता में हैं। सरेज़ पामीर ब्रामू की एक ब्रौर वड़ी शाखा मुर्गाव या ब्राक्स की दून है। रज्ज का भीन जिस के नाम से रज्ज पामीर का नाम पड़ा है, पुराने वौद्ध यात्रियों का नागहद है।

पामीरों के पठार के पिन्छम वदख्शा, श्रौर उस के पिन्छम वलख प्रदेश है। पिन्छमी पामीर, वदख्शा श्रौर बलख तीनो का दिक्खनी ढासना हिन्दूकुश-वन्दे वाबा हैं, श्रौर तीनों श्रामू की धाराश्रों के प्रदेश हैं।

त्रावे-पञ्जा को त्राजकल त्रामू की मुख्य धारा माना जाता है। उस ने पामीरों से निकल कर जो वड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर त्रीर वदक्शा के बीच सीमा है। वदस्शा उस घेरे के अन्दर है। वह हिन्दू कुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दू ज़ नदी उस की पिच्छिमी सीमा है। वदक्शां के हश्य भी विलक्जल पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचीन तुलार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अड़ थे। हम देखेंगे कि उन्हीं का पुराना नाम कम्बोज देश था3।

१कुल — मील । २वैटर्स — युत्रान् च्वाड २, पृ० २८४। ३दे० नीचे \* १७।

श्रम्सू नदी या श्रम्साव श्रावे-पद्धा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी छोर से कुछ ही पहले मिली है। उस मोड़ के कुछ ही श्रागे वक्ष या वक्षाव नाम की एक श्रीर धारा श्रामू में मिलती है। फिर उस मोड़ के पास से श्रयात पामीर पठार के उत्तरपिन्छमी छोर से सीधे पिन्छम बोखारा प्रान्त की तरफ ज़रफ्शा पर्वत-श्रद्धला बड़ी हुई है, श्रीर ज़रफ्शा—वावर के समय की कोहिक—नदी उस के चरणों के धोवन को श्रीर श्रागे जा कर श्रामू में मिलाती है। ज़रफ्शा-श्रद्धला श्रीर वदख्शा पठार के बीच श्रामू को श्रपना खादर फेलाने के लिए बड़ी तड़ जगह मिली है।

बद्ज्शा के पिन्छम श्रीर ठेठ श्रफगानिस्तान के उत्तर बलख (बाढ़ीक) प्रदेश हैं। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों से श्राम् का मैदान काफी दूर है, श्रीर उन के बीच छोटो पर्वत-श्रद्धलायें उस केन्द्रिक श्रद्धला की निचली सीढ़ियों की तरह श्रा गयी हैं। वन्दे बाबा के लगभग समानान्तर पूर्वी हिस्से में कोहे-चड़ड़ श्रीर पिन्छमी हिस्से में बन्दे-बुकिस्तान नाम की श्रद्धलायें हैं जिन के पिन्छमी श्रद्धल को मुर्गाव धीता है। इन समानान्तर श्रद्धलाश्रों के बीच एक दलता श्रन्तः प्रवण— श्रयात् दोनों छोर ते ऊँचा, बीच में नीचा—पठार वन गया है। कोहे चड़ड़ के उत्तर फिर वैद्या ही एक श्रीर नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर एलवुई पहाड़ी है। उस पहाड़ी के नीचे ताशकुर्गान श्रीर वलाव नदियों श्राम् के खादर को स्वित करती हैं। बन्दे-बुकिस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिब्बियों हैं, श्रीर फिर श्राम् का खुला मैदान।

उधर, सरीकोल पर्वत के पूरव का पामीरों का सव पानी तारीम नदी में जाता है। उत्तरी पामीर से पूरव तरफ़ काशगर की धारा अपना पानी उस में ले जाती है, और दिक्खन से रस्कम या यारकन्द (सीता) नदी कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस विस्तृत देश में से बहती है उसे इम लोग आजकल चीनी वुकिस्तान तथा चीनी लोग िम् कियाग् कहते हैं। किन्तु तुर्किस्तान में प्राचीन युगों में तुर्क लोग नहीं रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ई० से तुर्किस्तान बना है। श्रीर सिम् कियाग् से इतने भारतीय श्रवशेष मिले हैं कि विद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० पू० से दसवीं शताब्दी ई० तक के लिए उसे उपरला हिन्द पुकारते हैं। इसीलिए उस का यहाँ दिग्दर्शन श्रावश्यक है। उस के दिक्खन क्युनलुन पर्वत उसे तिब्बत से श्रलग करता है; उस के उत्तर थियानशान श्रथवा 'देवताश्रों के पर्वत' की परम्परा चली गई है। वह तिब्बत श्रीर पामीर दोनों के वीच किन्तु दोनों से नीचा एक पढ़ार है, समुद्र-सतह से उस की ऊँचाई प्रायः २-३ हज़ार फ़ुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर श्रीर पच्छिम के मैदानों से वह फिर भी बहुत ऊँचा है।

तारीम नदी पूरव तरफ तारीम या लोपनौर नाम की एक भील में जा मिलती है। कभी उस नदों का पानी भील में बहता है, श्रीर कभी भील का नदी में; चारों तरफ ऊँचे प्रदेश होने से वह वाहर नहीं निकल पाता। तारीम के उत्तर, थियानशान के ढाल में, पिच्छम से पूरव श्राक्स, कूचा, तुरफान श्रादि विस्तियों हैं, तारीम के दिक्खन, उस के श्रीर क्युनलुन के बीच, यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम की विस्तृत मरुभूमि फैली है। क्युनलुन श्रीर श्रव्तिन ताग पवंतों के उत्तर तरफ खोतन, केरिया, नीया, चर्चन श्रादि निदयों जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा श्रंश वही सोख लेता है। यारकन्द, खोतन श्रादि विस्तयों उस के दिक्खनी श्रञ्जल के साथ साथ वसी हुई हैं। तारीम के उत्तर श्रीर दिक्खन की बिस्तयों से हो कर श्राने वाले रास्ते पूरव तरफ चीन की उत्तरपिन्छुमी सीमा के कानस प्रान्त में तुएन होन्राग शहर पर, तथा पिन्छुम तरफ पीमारों के पूरव काशगर पर, परस्पर जा मिलते

भ्सरिन्दिया, Serindia. न्नीर = कील।

हैं। खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, ग्रथवा यारकन्ट से तागदुम्याश पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश को भी पहुँच सकते हैं।

#### ऋ, अफगानिस्तान

हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पर्वत तागहुम्याश पामीर से पिच्छम-दिक्खन बामियां दून तक चला गया है, ग्रौर ग्रागे उसी दिशा में बन्दे-वावा। पामीर, बदल्शा ग्रौर बलख उस शृद्धला के उत्तर हैं, ग्राफ्गा-निस्तान दिक्खन। बामियां दून पर जहां हिन्दूकुश ग्रौर कोहे-बाबा के कन्धे जुड़ते हैं, वहाँ एक भागे केन्द्रिक जलविभाजक है। काबुल नदी उस के पूरव, हरीरूद पिच्छम, हेलमन्द दिक्खन ग्रौर कुन्द्ज़ उत्तर उत्तरी है। उन सब नदियों की उपरली दूनें ग्राफ्गानिस्तान का फेन्द्र हैं।

वहाँ से पिन्छुमी छोर तक अपरानिस्तान की केन्द्रिक पर्वत-शृद्धता ने अपनी अनेक लम्बी बाहिँ याँ दिक्खन-पिन्छम बढ़ा दी है, जो हेल-मन्द की विभिन्न धाराओं की दूनों को एक दूखरे से और फरारूद की दून से अलग करती हैं। कन्दहार और फटा के बीच की ख्वाजा-अमरान शृद्धता भी उन्हीं वाहिँयों की दिशा में है।

श्रफ़्रगानिस्तान में उस केन्द्रिक पर्वत-श्रुत्वा से दूसरे दर्जे का पहाड़ सफेद कोह है। उस ने भी श्रपन पिन्छुमी छोर से दो बाहियाँ दिक्खन पिन्छुम बढ़ार्या हैं, जिनमें ने दूसरी लम्बों बाही हेलमन्द श्रौर सिन्ध के बीच जलविभाजक है। सफेद कोह श्रीर उस की बाहियाँ उक्त केन्द्रिक श्रुद्धला श्रोर उस की बाहियों के बेरे के श्रन्दर हैं, उसी प्रकार सुलमान पहाड़ सफेद कोह श्रौर उस की बाहों के बेरे में।

सुलेमान श्रद्धला की गिनती मर्यादा-पर्वतो ग्रर्थात् सीमान्त के पहाड़ों में किसी प्रकार नहीं की जा सकती । ठीक ठीक कहें तो सफेद कोह भी मर्यादा-पर्वत नहीं है। वे दोनों केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़

१ कृद = नदी ।

हैं। सुलेमान के पीठ पीछे वरावर शीनगर शृद्धला चली गयी है और उस के पीछे फिर टोबा और काकड़ शृद्धला। उस तिहरी दीवार को बीचोवीच काट या घेर कर अनेक पिन्छमी धाराये सिन्ध नदी में अपना पानी लाती हैं। सुलेमान और शीनगर शृद्धलाये दूर तक दिक्खन जाने के बाद अन्त में ज़रा पिन्छम और उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं। टोबा-काकड़-शृद्धला का कख़ शुरू से ज़रा दिक्खन लहर के साथ पिन्छम है। उस का पिन्छमी छोर ख़्वाजा अमरान को करीव जा छूता है। ख़्वाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनगर के अन्तिम मोड़ के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफ़ग़ानिस्तान की दिक्खनी सीमा को स्वित करता है।

उस सीमा के उत्तर तरफ़ सफ़ेद कोह के उत्तरी किनारे तक श्रीर उत्तर-पिन्छम तरफ़ हरीरूद की दून तक ऊँचा तिकोना पहाड़ी पठार श्रम् अफ़ग़ानिस्तान है। भूगोल श्रीर इतिहास की दृष्टि से वह मारत-वर्ष का स्वाभाविक श्रद्ध है। उस के पूरवी श्रंश का सब पानी सिन्ध नदी मे जाता है। उस का पिन्छमी श्रंश हेलमन्द, फरारूद श्रीर हरीरूद की दूनों से बना है। किन्तु जहाँ इन दूनों के श्रागे वे नदिशों खुले में निकल श्रायी हैं, वे प्रदेश ठेठ श्रफ़ग़ानिस्तान में नहीं हैं। कदहार से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया है उसे श्रफ़ग़ानिस्तान की पिन्छमी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सीस्तान प्रदेश ठेठ श्रफ़ग़ानिस्तान की पार्क मी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सीस्तान प्रदेश ठेठ श्रफ़ग़ानिस्तान श्रीर भारतवर्ष का श्रग्न नहीं है, श्रीर हेरात के प्रदेश को भी फारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। वन्दे-वाबा के उत्तरी ढाल का प्रदेश जो उस के श्रीर वन्दे-तुकिस्तान के बीच है, फ़ीरोज़कोही या कर्जिस्तान कहलाता है, श्रीर उस से श्रफ़गान लोग स्त्रपना पुराना सम्बन्ध मानते हैं।

इधर काबुल नदी काफिरिस्तान श्रीर ठेठ श्रकग्रानिस्तान के वीच वहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी श्रीर सफेद कोह के बीच, जलालावाद के चौगिर्द निंग्रहार (नगरहार) की प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा श्रीर इतिहास की दृष्टि से उस का भी कपिश श्रीर पच्छिम गान्धार से श्रिधिक सम्बन्ध है।

किन्तु कानुल नदी का उपरला पानी निश्चय से ऋफग्रान-देश का है। वह नदी काबुल शहर के पिन्छम सङ्गलख पहाड़ से, जो अफग़ा-निस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक का पूरवी छोर है, निकलती है। उस मे उत्तर से सब से पहले मिलने वाली धारा पञ्जशीर है जो चरीकर के उत्तर पच्छिम-पूरव से थाने वाली दो धारात्र्यों—घोरवन्द ग्रौर पञ्जशीर—के सङ्गम से वनती है। वे दोनों धारायें हिन्दूकुश के ठीक चरणों को धोती त्राती हैं-पञ्जशीर का उद्गम खावक घाटे के पास ग्रीर घोरवन्द का वामियाँ के नज़दीक है। वामियाँ सुर्खाव की एक धारा है, श्रौर सुर्खाव तथा ग्रन्दराव ये दो धाराये घोरवन्द तथा पञ्जशीर के ठीक वरावर हिन्दू-कुश के उत्तरी चरणों को धोते हुए परस्पर मिल कर कुन्दूज़ मे उसी तरह जा मिलती हैं जैसे पज्जशीर काबुल में। स्पष्ट है कि उत्तर तरफ से अफगानिस्तान में आने वाले रास्ते सुर्खाव-अन्दराव की दूनो से हिन्दू कुश पर चढ़ कर काबुल, घोरवन्द या पञ्जशीर की दूनों मे उतरते हैं। श्रन्दराव-सुर्खाव श्रीर पञ्जशीर-घोरवन्द के वीच सुप्रसिद्ध खावक, कान्रोशाँ ग्रौर चहारदर जोत हैं। वामियाँ ग्रौर घोरवन्द के बीच केवल शिवर घाटा है। श्रीर वामियाँ तथा काबुल के स्रोतों के वीच श्रफगानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को ईराक श्रीर ऊनाई जोतों द्वारा लाँघा जाता है। इस प्रकार घोरवन्द श्रौर पञ्जशीर दुनें, तथा उनके श्रौर काबुल नदी के बीच का दोश्राव मानों श्रफगानिस्तान की गर्दन हैं। जनता की दृष्टि से भी वे उसी के श्रन्तर्गत हैं, यद्यि यह सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार किपश देश में रहीं हो।

लृ. कलात श्रीर लास-बेला

ज़्वाजा श्रमरान श्रीर दर्श वोलान के दक्खिन कलात की श्रधित्य-

का है जिस के दिक्खन से खीरथर और हालार शृङ्खलाये समुद्र की तरफ वर्दी हुई हैं। उन शृङ्खलाओं के बीच और कलात अधित्यका के नीचे हाब, पुराली और हिङ्कोल निद्याँ सीधे उत्तर से दिक्खन अपनी दूनें विछाये हैं, जिन के मुहानो पर थोड़ा मैदान भी वन गया है। खीरथर शृङ्खला की सीधी वियावान दीवार में चार सौ मील तक एकमात्र नाम लेने लायक दर्रा मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछुले इतिहास में विशेष प्रसिद्ध रहा है।

त्राजकल ये प्रदेश विटिश भारत के वलोचिस्तान प्रान्त में हैं। वह प्रान्त एक वनावटी रचना है श्रीर उस का नाम एक भ्रमजनक नाम। उस का उत्तर पूरवी हिस्सा—केटा, भोव, लोरालाई—भौगोलिक दृष्टि से और जनता की दृष्टि से अफ़ग़ानिस्तान के पठार का ग्रङ्ग है। उस के दिक्खनी भाग का पिछमी अश असल में वलोचिस्तान है, पर वह समूचा वलोचिस्तान नहीं, क्योंकि वलोचिस्तान या वलोच-देश का मुख्य श्रंश फारिस राज्य में है। वलोच लोग उस प्रदेश मे भी कुर्दिस्तान से ग्यारहवीं शताब्दी मे स्त्राये कहे जाते हैं। सोलहवीं शताब्दी ई॰ में वे वहाँ से भारतीय सीमा के अन्दर घुसने लगे, और कलात अधित्यका तथा उस के दक्खिन हिङ्गोल, पुराली और हाव नदियों के काँठों को लौंघते हुए सिन्ध ग्रौर पञ्जाव के सीमान्तों पर भी जा वमे। उन की जी वस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध के मैदान के उत्तरी वढाव कच्छी गन्दावऽ मे है, उन के विषय में हम आगे विचार करेंगे। किन्तु कलात श्रीर उस के दिक्खन की नदियां के काँठे वलोचीं के प्रवेश के वावजूद भी जनता की दृष्टि से अभी तक भारतीय हैं। इसलिए उन के पन्छिम का श्रसन वलोचिस्तान नहीं भारतवर्ष का नाग नहीं है, वहाँ कलात और उस के दिक्खन की निवयों के प्रदेश भारत-

<sup>&#</sup>x27;नीचे § १० उ (१)।

वर्ष के परम्परागत श्रङ्ग हैं। हाब, पुराली श्रीर हिङ्गोल निदयाँ खीरथर के पिन्छम क्रम से समुद्र में गिरती हैं। पुराली के काँठे में वेला शहर है जो इस प्रदेश—लास वेना—की प्रधान वस्ती है। हिंडोल नदी के पिन्छम तट पर प्राचीन हिंगुलाज तीर्थ है ।

इस प्रदेश में भारतवर्ष की सीमान्त रेखा ज़्याजा श्रमरान से कलात श्रिवित्यका के पिन्छम छोर होती हुई हिगोल दून के साथ रास (श्रन्तरीप) मलान पर समुद्र से श्रा लगती है।

. चटगाँव की पहाड़ियों और लोहित नदी से ग्राम, हेलमन्द और हिगोल तक भारतवर्ष की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार श्रंकित की गई है, वह ह्वहू वही है जो महाकवि कालिदास ने रघु की दिग्विजय-यात्रा के बहाने वतलाई है?।

१ हिंगुलान तीर्थ के विषय में दें देवीभागवत पु० ७, ३८,६, तथा ब्रह्म वैवर्त्त पु०, कृष्णजन्म-खण्ड ७६, २१। अब भी कराची से ऊँटों पर चढ कर हिन्दू तीर्थयात्री वहां जाते हैं।

<sup>े</sup> किन्तु यह बात उल्लेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सम्बन्धी अध्ययन श्रौर लोज के पूरा होने श्रौर इस के श्रन्तिम परिणामों पर पहुँचने के पहले तक मुस्ने कालिदास के श्रादर्श का स्वम में भी पता न था। में इन परिणामों पर सर्वथा स्वजन्त्र रूप से श्राधुनिक भूगोल, भापा-विज्ञान, जनविज्ञान श्रौर इतिहास के सहारे ही पहुँचा था। कालिदास का श्रादर्श तो उलटा उस के वाद प्रकट हुश्रा। रूपरेखा का प्राचीन काल एक बार पूरा लिख चुकने पर श्रौर दूसरी बार उस दोहराते समय मुस्ने पहले पहल यह सूमा कि उस की संचिम भूमिका को कुछ बढाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि श्रौर जातियों की, विशेष कर जातीय भूमियों की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूरत है। वैसा करते समय मुस्ने यह जानने की इच्छा हुई कि उत्तरपच्छिमी सीमान्त की ग़लचा

## § ८. भारतीय समुद्र

हम देख चुके हैं कि समृचे जगत् में पहले-पहल सम्यता का उदय नील नदी के तट पर, दजला फरात के काँठों में, गंगा सरस्वती और रिन्ध के मैदान में तथा होग्राड-हो और याङचे-क्याड की भूमि मे हुग्रा था। हज़ारों वरसों तक यही प्रदेश स्तार की सम्यता के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। भारतीय समुद्र इन सब क्षेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में पड़ता है। भूमएडल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से ग्रमरीका महाद्वीप तो नई दुनिया है; दिक्खनपिष्ठिमी ग्रफ़रीका और ग्रास्ट्रे लिया से भी पुरानी दुनिया का सम्पर्क बहुत नया है। जिन महादेशों को हम ग्राजकल एशिया और युरोप कहते हैं, उन को मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का उत्तरी भाग—साइबीरिया तथा उत्तरी रूस ग्रादि—भी सदीं की बहुतायत के कारण ग्रमी तक बहुत कम ग्रावाद है। उस का दिक्खनों हिस्सा, ग्रफरीका का उत्तरी ग्रौर पूरवी तट तथा

भाषाओं का पड़ोस की भारतीय भाषाओं से क्या सम्बन्ध है—तय तक मै उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक चेत्र से वाहर समक्तता था। तभी मुक्ते यह स्कूक पढ़ा कि उन का चेत्र कहीं प्राचीन बम्बोज देश तो नहीं, और खोज करने पर वह श्रटकल ठीक निकली। कम्बोज की पहचान ने रघु के उत्तर-दिग्विजय के मार्ग को प्रकाशित किया, और तब यह देख कर मुक्ते श्रचरज श्रोर हर्ष हुशा कि महाकवि कालिदास का और मेरा भारतवर्ष का सीमांकन विलक्ष्य एक है। इस विषय पर पहले क्परेसा के लिए एक टिप्पणी लिखी गई थी, पर बाद में वह विषय रघुज लाइन श्रॉव कान्केस्ट तथा मारतभूमि परिशिष्ट १ (१-१) के लिए श्रवण लिखी दिया गया, जिस से रूपरेसा में श्रव उस टिप्पणी की श्रावश्यकता नहीं रही। कालिदास के समय भारतवर्ष की जो सीमार्ये मानी जाती थीं, श्राज भी वही स्वाभाविक प्रतीन होती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता की स्थिरता स्वित होती हैं।

उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया की सब से पुरानी घनी आवाद मूमियों हैं। भारतीय समुद्र उन भूमियों के प्राय: ठीक मध्य में पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों और व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दर्शन हो जाता है।

भारतवासियों के जीवन ग्रौर इतिहास के साथ उस का ग्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम ग्रागे देखेंगे।

#### § ६. प्राचीन पाँच "स्थल"।

ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि ने हैं। एक ग्रौर प्रकार की विभागशैली-हमारे देश में पुराने समय से चली ग्राती है। भारतवर्ष की जनता ग्रौर इतिहास की प्रवृत्तियों को ससभने के लिए वह शैली बड़े काम की है।

उस के श्रनुसार भारतवर्ष में पाँच स्थल थे । श्रम्वाला के उत्तर-पूरव साधौरा के पास सरसुती (सरस्वती) नदी हिमालय से उतरती है, श्रौर थानेसर होती हुई घग्घर (हपद्वती) में मिल कर सिरसा तक पहुँचने के वाद मस्भूमि में गुम हो जाती है। हषद्वती-सरस्वती के उस काँठे से कम से कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बौद्ध धर्म की श्राचार पद्धति (विनय) के श्रनुसार श्राजकल का विहार मी मध्यदेश का श्रंश—विल्क मुख्य श्रश—है, श्रौर उस की पूरवी सीमा कजगल कस्वा (संथाल परगना का काकजोल) तथा सलिलवती नदी (श्राधुनिक सलई रे) हैं जो भाइखएड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ बहती है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विशेष विवेचना के लिए हे० \* १।

<sup>े</sup> महावग्ग, चम्मक्खन्धक (५)। कजंगल की कांकजोल से शिनास्त, श्रासा हुत्रा, डा॰ राइज़ डैविड्स ने की थी। सिललवती = सलई शिनास्त का श्रेय मेरे मित्र भिक्ख राहुल सांकृत्यायन त्रिपिटकाचार्यं को है।

नेपाली लोग इस मध्यदेश के निवासियों को खाल भी मदेसिया या मधेसिया कहते हैं, छौर उन के मदेसियों में थिहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश की दिक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विनध्या-चल माना जाता था। उस मध्यदेश के पूरव, दिख्लन, पिछ्लिम छौर उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, दक्षिणापथ, ग्रपरान्त या पश्चिम देश, छौर उत्तरापथ कहलाते थे।

जय प्रयाग तक मध्यदेश माना जाता तब काशी, मिथिला (उत्तर विहार), मगध (दिक्खनीविहार) ग्रौर उम के प्रवी छोर पर का श्रंग देश (श्राधु॰ भागलपुर ज़िला), तथा उस के साथ बंगाल, श्रासाम, उड़ीसा के सब प्रदेश पूर्व (प्राची) में गिने जाते। ग्रंव भी पिन्छिमी विहार की मोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पिन्छिमी हिस्से में बोली जाती हैं, पूर्वी कहलाती हैं। पिन्छिम वालों के लिए वही ठेठ पूरव हैं। वे उस इलाके के लोगों को प्रविया कहते हैं, जब कि ग्रौर प्रव—वगाल—के रहने वालों को बंगाली। ठेठ नेपाल (काठमारहू-दून) की भी कामरूप (ग्रासाम) के साथ साथ पूरवी देशों में ही गिनती होती। दक्षिण कोशल (छत्तीसगढ़) कभी पूर्व में ग्रौर कभी दक्सिन (दक्षिणापथ) में गिना जाता।

श्राड़ावला श्रीर सह्याद्रि को एक रेला मान ले, तो उस रेला के पिन्छुम के प्रदेश, श्रर्थात् मारवाड़, सिन्ध, गुजरात श्रीर कोकरण, श्रप्र-रान्त या पिन्छुमी श्रांचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश श्रीर पिन्छुम की ठीक सीमा देवसम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता श्राज हमें नहीं है। वहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनश्न या श्रदर्श (गुम होने की जगह) की देशान्तर-रेखा में कोई जगह रही हो। श्रीर सरस्वती नदी के तट पर पृथ्दक नगर (कर्नाल ज़िले के पिहोवा) से 'उत्तर' तरफ़ के प्रदेश उत्तर, पथ में सम्मिलित थे। पिहोना लगभग ठीक ३० ड० श्रक्षाश-रेखा पर है, इसलिए पृथ्दक से उत्तर का श्रर्थ

करना चाहिये ३० उ० ग्रक्षाश-रेखा से उत्तर । इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर रेखा के पिन्छम भी थे, उत्तरापथ में ही गिने जाते। पजाव, कश्मीर, काबुल, वलख, सव उत्तराप्य में शामिल होते। दर्रा वोलोन पिहोवा की ग्रक्षाश-रेखा के तिनक ही दिस्खन है, इसलिए उस के उत्तर ग्रम्भगनिस्तान उत्तरापथ में था, श्रीर उस के दिक्खन कलात प्रदेश पिन्छम में।

मध्यदेश, प्रव श्रौर दिखन की सीमाश्रों पर एक जगली प्रदेश की मेखला थी जो आज भी बहुत कुछ बची हुई है। वह मगह की दिक्खनी पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोटावरी के श्राचल में बस्तर तक फैली है। पूर्वी घाट का धोवन गोदावरी में लाने वाली शवरी श्रीर इन्द्रावर्ता निदयों के बीच का दोश्राव वस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पिच्छम वेणगगा के काँटे में श्राधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर श्रीर भागडारा ज़िले हैं। प्राचीन काल में वे भी जगली प्रदेश के श्रश थं। छन्तीसगढ़ के हारा ये गोटावरी-तट के जगल प्रदेश माड़-खरड या छोटा नागपुर के जंगलों से जा मिलते श्रीर उस लम्बी वननेखला को बना देते हैं जो बिहार, उड़ीसा, छन्तीसगढ़, महाराष्ट्र श्रीर श्रान्ध्र (तेलगण्) की सीमाश्रो पर अब तक बनी हुई है।

विन्ध्याचल के पिन्छमी छोर पर अर्थात् मध्यदेश अपरान्त और दिलिणापय की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की सीमाओं पर भी एक जगली प्रदेश था, जिम में अब भी भील लोग रहते हैं।

# § १०. भारतवर्ष की जातीय भृमियाँ '

भारतवर्ष एक महान् देश है। यद्यपि कई अशों में उस में समूचे में भी जातीय एकता दीख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> ग्राधिक विस्तृत विवेचना के लिए हे॰ मारत भृमि, प्रकरण ७।

छोटी उपजातियों या खर्ण्ड-राष्ट्रों के च्लेत्रों का जोड़ है। उन जातीय च्लेत्रों या जातीय भूमियों का उस के इतिहास में घीरे घीरे विकास हुआ है। उन में से प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; कोई अत्यन्त पुरानी है तो कोई अपेक्षया कुछ नयी—अर्थात् किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले ही प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ। तो भी उन सब की खुनियाद बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतना बिलर्कुल क्षीण हो जाने के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी हैं, फिर भी भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं और बोलियों का बॅटवारा प्राय: उन्हीं के अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने के लिए उन जातीय भूमियों या चेत्रों को पहचानना आवश्यक है।

#### अ. हिन्दी-खरड

प्राचीन काल का जो मध्यदेश या त्राजकल उसे मोटे तौर पर हिन्दी क्षेत्र या मध्यमण्डल कह सकते हैं, यद्यपि त्राज का हिन्दी-क्षेत्र पुराने मध्यदेश से वड़ा है। हिन्दी को त्राज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कहा जाता है; पूरव में वंगाल त्रासाम त्रीर पिन्छम में सिन्ध गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर भारतीय मैदान त्रीर विन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों में, लगभग १३ करोड़ त्रादिमयों के पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की त्रानेक बोलियाँ बोली जाती हैं। उन में से पहाड़ी प्रदेशों का विचार हम पृथक करेंगे; बाकी उत्तर भारतीय मैदान त्रीर विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को कहा है, उन के सिवा पंजाब को भी हिन्दी-खएड में न गिनेंगे, क्योंकि पूरवी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी की एक श्रत्यन्त निकट बोली है, तो भी पिन्छमी पंजाब

<sup>&#</sup>x27; <sup>१</sup>इन वातों की विशेष विवेचना के लिए दे० मारतमूमि परिशिष्ट २(१)।

की वोली हिन्दकी वस से बहुत दूर है। उत्तर भारतीय मैदान श्रीर विनध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी-खएड कहते हैं।

उस हिन्दीखएड की वोलियों में से जिस एक खर्टा वोली को माँज सवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी वनी है, वह ठेठ घरेलू वोली के रूप मे गंगा-जमना-दोत्राव के उत्तरी भाग ग्रर्थात् मेरठ के चौर्गिद इलाके में, दोश्राव के पूरव कहेलखएड तक, तथा पच्छिम श्रम्वाला जिले में घग्घर नदी तक वोली जाती है। वहीं प्राचीन उत्तर पञ्चाल ग्रौर सुझ देश हैं। दक्खिनपूरव इन के ठीक साथ सटा हुआ मथुरा का प्रदेश ग्रथवा प्राचीन सूरसेन देश है जिस की बोली ब्रजमाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल त्राज प्रत्युत हमेशा से भारतवर्ष की केन्द्रिक त्रौर मुख्य भाषा या राष्ट्रभापा का काम देती रही है। वहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत, श्रौर फिर शौरसेनी प्राकृत तथा श्रपभ्रंश, जो ममृचे देश की राष्ट्रभाषाये थीं इन्हीं प्रदेशों की वोलियों का मेंजा हुन्ना रूप थीं। श्रम्याला के दक्खिन श्राजकल का वागर श्रीर हरियाना श्रथवा प्राचीन कुरुक्षेत्र है, जिस की बोली वाँगरू खड़ी बोली मे राजस्थानी श्रौर पंजावी छाँह पड़ने से बनी है। जिला गुड़गाँव में श्रा कर वांगरू ब्रजभाखा में दल जाती है। ब्रजभाखा के पूरव कनौजी का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण पञ्चाल देश को सूचित करता है। दोनों के दिक्खन जमना पार बुन्देली वोली है जो विन्ध्यमेखला के दक्खिन छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची है। आजकल के नैरक अर्थात् भापाविज्ञानी इन सव वोलियों को मिला कर पर्छोही हिन्दी वर्ग (श्रथवा ठीक ठीक कहे तो श्रायीवर्ती भाषाश्रों की भीतरी उपशाखा के केन्द्रवर्ग का पछाँही हिन्दी उपवर्ग) कहते हैं।

पछाँही हिन्दी के पूरव सटा हुआ पूरवी हिन्दी का इलाका है जिस मे उत्तर से दिक्खन क्रमशः अवधी, वधेली और छत्तीसगढी वोलियाँ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>इस नाम के विषय में दे॰ नीचे 🕾 २ ।

हैं; कनौजी के सामने अवधी और बुन्देली के सामने बघेली छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी हमे ठीक महानदी के काँठे और बस्तर तक ला पहुँचाती है; उस के दिक्खनपिच्छम मराठी और दिक्खनपूरब उड़िया बोली जातो है।

भाषात्रों श्रीर बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता श्रीर पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरुक्तेत्र से प्रयाग तक का इलाका श्रर्थात् बाँगरू, खड़ी बोली, बजभाखा, कनौजी श्रीर श्रवधी बोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह श्रन्तर्वेद या ठेठ हिन्दुस्तान है। उस के दिक्खन बुन्देली, बघेली श्रीर छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम चेदि है। श्रर्थात्, पछाँही श्रीर पूरबी हिन्दी के क्षेत्र को मिला कर उस का जो श्रश उत्तर भारतीय मैदान में है वह श्रन्तर्वेद, श्रीर जो विन्ध्यमेखला में है वह चेदि।

श्रन्तवेंद के पूरब विहार है। उस मे तीन बोलियाँ हैं—भोजपुरी, मैथिली श्रौर मगही। भोजपुरी गङ्गा के उत्तर दिक्खन दोनो तरफ है, वह प्राचीन मल्ल श्रौर काशी राष्ट्रों को स्वित करती है। श्रपनी एक शाखा नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू हाते हुए छोटा नागपुर के दो पठारों में से दिक्खनी श्रर्थात राची के पठार पर भी कब्ज़ा कर लिया है। मैथिली मिथिला श्रथवा तिरहुत (उत्तर बिहार) की बोली है, किन्तु पूरबी छोर पर वह गङ्गा के दिक्खन भागलपुर (प्राचीन श्रंग देश) मे भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दिक्खन विहार की बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार हज़ारीबाग पर भी उस का दखल हो गया है। इस प्रकार श्राज्मगढ़ से राजमहल श्रौर रक्सील से राची तक बिहारियो की जातीय भूम है; श्रौर उस मे

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नीचे §§ ४१, ८२, १४१ । <sup>२</sup>नीचे § ८२ ।

विचले गङ्गा काँठे के मैदान के साथ विन्ध्यमेखला के सव से पूरवी प्रदेश—भाडकारड—का मुख्य श्रंश भी सम्मिलित है।

विन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखएड, वघेलखएड ग्रौर छत्तीसगढ चेदि में ग्रा चुके। भाडखएड का पिन्छमी श्रश (सरगुजा श्रौर उस
का पड़ोस) भी छत्तीसगढी वोली के क्षेत्र मे होने से उसी मे ग्रा गया।
उस का पूरबी श्रश विहार में चला गया। वाकी राजपूताना ग्रौर मालवा
के प्रदेश रहे। उन दोनों मे राजस्थानी वोलियाँ वोली जाती हैं। राजपूताना ग्रौर मालवा को मिला कर ग्रर्थात् राजस्थानी श्रौर उस से सम्बद्ध
भीली वोलियों के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है।

इस प्रकार समूचे हिन्दीखराड या मध्यमराडल मे चार जातीय भूमियाँ हैं—ग्रान्तवेंद, विहार, चेदि श्रीर राजस्थान।

इ. पूरव-, दक्कियन-, पन्छिम और उत्तरपन्छिम-खर्ड;

पूरवाल में उड़ीसा, बंगाल और श्रासाम तीन भूमियाँ हैं। उन में से पहली दो तो उडिया श्रीर बगला भाषाश्रां के क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र के उपरले काँठे में जो श्रासमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर श्रीर पूरव-दिक्वन सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पिन्छुमार्ध के दिक्वन गारो, खासी श्रीर जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों प्रत्युत उन पहाड़ियों में भी भिन्न भिन्न जगली बोलियाँ वोली जाती हैं। खासी-जयन्तिया की वोलियों का सम्बन्ध तो भाड़खरड की मुडा बोलियों से हैं, किन्तु गारो पहाड़ियों श्रीर सीमान्त के श्रन्य पहाड़ों की बोलियाँ तिव्यत श्रीर वर्मा की भाषाश्रों के परिवार की हैं। उन बोलियों के चेत्र को बगाल श्रीर श्रासाम में से किस में कितना गिना जाय श्रथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर वर्मा में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट है कि गारो के समान जो प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष के श्रन्दर श्रा गये हैं, वे तो भारतवर्ष के ही भाग हैं। इस प्रकार वाडा जाति पूरी

तरह स्रासाम के वीचोंबीच स्रा गई है, स्रौर नागा भी बहुत कुछ उस के स्रम्तर्गत हैं । किन्तु लुशेई की स्थिति ऐसी है कि उन्हें चाहे स्रासाम स्रौर भारतवर्ष में गिना जाय चाहे बरमा मे ।

दिक्खन भारत का उत्तरपिन्छ्नि श्रंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि है। महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तीन हिस्सों में बाँटते हैं — कोंकण, घाटमाथा श्रीर देश। कोंकण सह्याद्र श्रीर समुद्र के बीच दमन से गोश्रा तक मैदान का फ़ीता है। घाटमाथा पिन्छ्नि घाट के ऊपर का प्रदेश है। देश घाटमाथा के पूरव उतार का पहाड़ी मैदान है। कोंकण श्रीर घाटमाथा तो फैल नहीं सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता श्रीर भाषा के साथ साथ दूर तक फैलता गया है। वराड तो मूल महाराष्ट्र था ही, किन्तु श्रव देश में उस के पिन्छ्नि सानदेश तथा उस के पूरव वर्घा, नागपुर, भाण्डारा श्रीर चान्दा ज़िले ही नहीं, प्रत्युत वस्तर का मुख्य श्रश भी समा गया है। मराठी भाषा ने यह पूरवी इलाका उस प्राचीन जगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का उल्लेख पीछे किया जा चुका है, श्रीर जो गुप्त-युग के श्रटवी-राज्यों तथा पिछ्ने मुस्लिम ज़माने के गोंडवाना में सम्मिलित था। श्राजकल का बस्तर उस का मुख्य श्रंश है। श्रव उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा श्रीर चेदि की सीमाये परस्पर छूती है।

महाराष्ट्र के पूरबदिक्खन तेलुगु भाषा का समूचा चेत्र तेलगण या आन्ध्र-देश है, तथा महाराष्ट्र के दिक्खन कनाड़ी भाषा का क्षेत्र कर्णा-टक। कोडुगु ('कुर्गी') और तुलु कनाड़ी की ही दो बोलिया हैं। नेल्लूर के दिक्खन पूरवी तट पर तामिल भाषा का समूचा चेत्र तामिल-नाडु या तामिलनाड श्रीर पिछुमी तट पर मलयालम का चेत्र केरल या मलवार है। लकऽदिव भी केरल में सम्मिलित है।

सिंहल द्वीप के उत्तरी श्रंश में तामिल बोली जाती है, श्रौर शेष में सिंहली। भूगोल श्रौर इतिहास की दृष्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे § २२ । <sup>२</sup>नाहु या नाड = देश ।

है। मालऽदिविन ग्रथीत मालऽदिव द्वीपसमूह ग्रौर मिनिकोई द्वीप भी उसी में सम्मिलित हैं।

पिन्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मराडल में चले जाने से पिन्छिम-खराड में गुजरात श्रीर सिन्ध बचे। गुजरात गुजराती भाषा का चेत्र है। कच्छ भी उसी में सम्मिलित है।

सिन्ध सन दृष्टियों से एक पृथक् ग्रौर स्वतन्त्र जातीय भूमि है। उसका भाषा सिन्धी है जो श्राजकल के 'वलोचिस्तान' की लास-वेला रियासत में भी वोली जाती ग्रौर पिन्छमी पजान की वोली हिन्दकों से बहुत मिलती है। सिन्धी मैदान का उत्तरपिन्छमी वढ़ाव कच्छी गन्दावऽ भी, जो मूला, नोलान, नारी ग्रादि वरसाती निदयों का कच्छ है, श्रौर ग्राजकल 'वलोचिस्तान' में शामिल है, वास्तव में सिन्ध का श्रग है। उसी में सिन्धी ज़िला या सिविस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का श्रग समझा जाता रहा।

प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरायथ कहा जाता था, उस के मैदान ध्रंश में केवल पंजाय का प्रान्त यचता है, श्रीर उसे श्रय उत्तरपिछ्यिम कहना श्रिषक ठीक है। पजाय की भाषा-विषयक स्थित कुछ पेचीदा है। साधारण जनता मोटे तौर पर पजावियों की बोली को पंजाबी कहती श्रीर यह भी जानती है कि मुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ भिन्न श्रीर सिन्धी से मिलती है। श्राधुनिक नैक्क लोग पजाबी नाम केवल उस बोली को देते हैं जो पूरवी पजाय में बोली जाती है। पिछ्यम पंजाय की बोली को, जिस का एक रूप मुस्तानी है, वे पछोंही पजाबी भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने से उस का पूरवी पंजाय की बोली मे नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं। इस पछाँहीं बोली का नाम हिन्दकी है। नैक्कों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की खड़ी बोली के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नीचे छ २।

इतनी नज़दीक है जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन हिन्दकी इतनी दूर है जितनी विहारी हिन्दी या मराठी। लेकिन इन बारीक भेदों के बाव-जूद अपनी भौगोलिक स्थिति और अपने इतिहास के कारण पंजाब की जातीय एकता ऐसी स्पष्ट और निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की। और पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी और पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं—और भारतवर्ष में और कहीं भी एक बोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुआ—िक उन की ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती।

व्यथ (जेहलम नदी) श्रौर सिन्ध के बीच का पहाड़ी हज़ारा ज़िला श्रौर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, वन्तू श्रौर डेरा-इस्माइल-खाँ ज़िले जो श्रव सरकारी सीमाप्रान्त में हैं, श्रसल में पजाब के ही हैं। पेशा-वर, कोहाट श्रौर वन्तू ज़िलों में श्रव पश्तोभाषी जनता पंजाबी जनता से श्रिधिक है, तो भी उन ज़िलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पजाब से है।

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदी है। श्रम्बाला ज़िले की खरड़ श्रौर रोपड़ तहसीलें तो उस के पिन्छम सतलज-काँठे में श्रा जाती हैं, पर बाकी श्रम्बाला ज़िला श्रौर बागर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी पंजाब के पूर्वी छोर पर टंका हुश्रा है, पंजाब का नहीं है।

हज़ारा के अतिरिक्त पंञ्जाब के पहाड़ी श्रंश का विचार हम पर्वत-खरड में करेंगे।

#### उ. पर्वत-खरड

(१) पन्छिम श्रंश-लास-बेला, कलात, 'बलोचिस्तान'

पहाड़ी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा। उस के पिन्छमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। इम देख चुके हैं कि उस का पिन्छमी भाग जो लास-वेला और कलात-

श्रिधित्यका के पच्छिम तरफ है, भारतवर्ष का श्रश नहीं है। लास-बेला लास राजपूतों श्रीर जटों का घर है, श्रीर वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप है। इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत मे बलोच भी काफी आ गये हैं, तो भी बलोची वोलने वालों की सख्या सिन्धी बोलने वालो की एक तिहाई से कम है। इसी कारण लास-वेला सिन्ध का ही एक अंग है।

उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता श्रीर भाषा की दृष्टि से वड़ी विचित्र है। कलात बाहुई लोगों का घर है। बाहुई भाषा का न तो ििनधी से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पच्छिम की वलोची से; उस का सम्बन्ध दिन्खन भारत की तामिल तेलुगु त्रादि भापात्रों से है। कलात की श्रिधित्यका का एक तो चेत्रफल ही बहुत ग्रिधिक नहीं; दूसरे उस की ग्रावादी भी सब से घने वसे हुए उत्तरी ज़िलों—सरावान श्रौर बोलान—मे १० से १५ श्रादमी प्रति वर्गमील है, जय कि दक्खिनी ज़िले जहवान—मे वह ५, श्रौर पच्छिमी ज़िले खरान में १ प्रति वर्ग मील है। इस दशा मे कलात को एक स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं। ब्राहुई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, श्रौर वे जाड़े के मौसम में बड़ी सख्या में सिन्ध में उतर त्राते हैं। इन कारणों से भाषा का भेद रहते हुए भी कलात को सिन्ध के साथ गिनना चाहिए।

हम ने देखा था कि वलोच लोग कलात के पूरव, सिन्ध श्रीर पजाव के सीमान्त पर, भी आ बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरवी या भारतीय वलोचिस्तान वना हुन्रा है। यह पूरवी वलोचिस्तान दर्रा वोलान से शुरू हो कर उस के दक्लिन सिवी श्रीर कच्छी मे श्रीर कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान ग्रीर शीनगर पर्वतों के दक्खिनी छोर

<sup>°(</sup> हिन्दी ) जाट=( पजाबी ) जह=( सिन्धी ) जटऽ ।

के घुमाव तक गया है। सरकारी वलोचिस्तान के पूरवी श्रंश में इस के उत्तर लोरालाई श्रौर भोब ज़िले भी हैं, पर उन के निवासी बलोच नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात का श्रंश है, श्रौर श्राजकल वहाँ वलोची जनता ब्राहूई से कुछ ही श्रधिक है। कच्छी सिन्ध का श्रंश है, श्रौर श्रव भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले वलोची बोलने वालों के दूने से ऋधिक हैं। दोनों के बीच सिबी में वलोची-माषी जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरव सुलेमान-शीनग़र के दिक्खनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माड़ी श्रौर बुग्ती क़वीले ही घूमा करते हैं, इसीलिए वह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है। इस प्रकार सिवी ऋौर माड़ी-बुग्ती ही असल भारतीय वलोचिस्तान हैं। सिवी सिन्ध का बहुत पुराना दुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके हैं। वाकी केवल माड़ी-बुग्ती प्रदेश रहे। बुग्ती प्रदेश मे श्रावादी की धनता १० प्रति वर्ग मील से कम श्रीर माड़ी में ५ प्रति वर्ग मील से कम है। वे प्रदेश सिन्ध श्रीर पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी छोर पर मुलेमान के पच्छिम वृटिश बलोचिस्तान की वरखान तहसील में हिन्दकी वोलने वाले खेतरान लोगों की ऋावादी मुख्य है; इस प्रकार वे सिन्ध श्रौर पंजाव में वाँटे जायेंगे। किन्तु दक्खिनपच्छिमी पजाब श्रीर सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है कि उन के बीच माड़ी-बुग्ती प्रदेश का कितना श्रंश किस में बाँटा जाय से। निश्चय श्रभी नहीं किया जा सकता।

#### (२) उत्तरपच्छिमी श्रंश—(क) त्रफ़गानस्थान

दर्श वोलान के उत्तर ब्रि॰ वलोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई श्रौर भोन ज़िले, तथा सरकारी पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के वज़ीरिस्तान, कुर्रम, अफ़ीदी-तीराह और मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश अफ-ग़ानिस्तान हैं। हम जिसे अफ़ग़ान प्रदेश कहते हैं उस में और आजकल के अफग़ानिस्तान में गड़बड़ न हो, इसलिए हम असल अफग़ानिस्तान

को अफगानस्थान कहेंगे। हमारा अफगानस्थान वास्तव में पक्थ-कम्बोज देश है। उस में जहाँ पूर्वोक्त ब्रि॰ ग्राफगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफिरिस्तान या कपिश देश वास्तव मे उस का श्रंग नहीं है। हरी-रूद की दून अर्थात् ख़ास हेरात को श्रौर सीस्तान को भी फारस मे गिनना श्रिधिक ठीक है। हिन्दू कुश के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अफगान तुर्किस्तान श्रव जनता की दृष्टि से पक्य-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु कम्बोज देश का जो अश अब रूसी पचायत-सघ में है उसे भी अफगान-स्थान में गिनना चाहिए।

श्रफगान लोगों की भाषा पश्तों या पख्तों है। वे श्रपने को श्रफ-ग्रान नहीं कहते। पश्तो या पख्तो भाषा विभिन्न अप्रग्रान कबीलों में एकता का मुख्य सूत्र है, उस के बोलने वाले पश्तान या पख्तान कह-लाते हैं जिस से हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन श्रफग़ानस्थान की जनता में हज़ारा, ताजिक ग्रादि जातियाँ भी हैं जो पश्तो या पख़तो नहीं बोलतीं। हज़ारा चगेज़ख़ाँ के साथ आये हुए मगोलों के वशज हैं। ताजिक प्राचीन कम्बोजों के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में त्राने वाली अनेक जातियाँ घुल मिल गई हैं<sup>9</sup>। वे फारसी का एक रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस के उन फारसीभाषियों को पार्सीवान कहते है। श्रफगानिस्तान की राजभाषा भी फारसी हैं। इसी लिए हेरात जैसे प्रान्त को श्रफ़ग़ानस्थान मे गिना जाय या फारिस मे सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों ऋौर पासींवानों का देश एक है; अफग़ानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फारिस वाले अफग़ानों मे गिनते हैं ईरानियों से भिन्न हैं।

श्रफगानिस्तान का काफिरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता श्रीर इतिहास की दृष्टि से अपन्यानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठीक कहें

<sup>ै</sup>नीचे 餐 ⊏२, १६२; ₩१७ ।

तो काबुल नदी के दिक्खन निंग्रहार भी किपश का ही श्रश है। किपश के पूरव वाजौर, स्वात, बुनेर श्रौर यूसुफर्ज़ई का इलाका प्राचीन पिच्छिम गान्धार देश है; उस का पूर्वी गान्धार श्रथीत् उत्तरपिच्छिमी पंजाब से श्रत्यन्त पुराने समय से सम्बन्ध है । किन्तु १५वीं शताब्दी ई० में उस पर यूसुफर्ज़ई पठानों ने पहले-पहल चढ़ाई की, श्रौर तब से पठान लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हज़ारा चले गये। यूसुफर्ज़ई इलाका श्रव पेशावर ज़िले में है; उस में श्रव भी पश्तो श्रौर हिन्दको दोनों बोली जाती है। पिछे कह चुके हैं कि पेशावर, कोहाट श्रौर बन्नू ज़िले पजाब का ही श्रंग हैं। इसी प्रकार वाजौर, स्वात श्रौर बुनेर का भी, जिन्हे मिला कर यागिस्तान कहा जाता है, कि श्री से स्रिधिक सम्बन्ध है।

जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल ग़ल्वा बोलियाँ वोली जाती हैं, श्रीर उन का पश्तो-पज़्तो से निकट सम्बन्ध है। कम्बोज उर्फ तुखार देश<sup>2</sup> के पिन्छुमी श्रश बदख्शा मे भी पहले उन से मिलती कोई बोली ही थी, लेकिन श्रब बदख्शी लोगों ने फारसी श्रपना ली है। तुखार या कम्बोज की जनता श्रव ताजिक कहलाती है। कम्बोज देश का मुख्य भाग श्राज रूसी पंचायत-संघ के श्रन्दर है, पर वास्तव में वह श्रफग़ानस्थान का एक श्रंश है।

## ( ख ) कपिश-कश्मीर

काफ़िरिस्तान या किपश की कती (बशगोली) आदि 'काफिर' बोलियों, चितराल की बोली खोबार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद देश की शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मीरी में परस्पर घनिष्ठ

<sup>ै</sup>नीचे §§ ४४, ¤२, १०२, १०¤, ११२, ११६, १३०, १४४, १४६, १६६, १¤०।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>नीचे § १६२ ।

सम्बन्ध है। मरुवर्द्धान श्रौर कष्टवार की दूनों में भी कश्मीरी जनता रहती श्रीर कश्मीरी भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफिरिस्तान, चितराल, कोहिस्तान, दर्दिस्तान, कश्मीर श्रीर कष्टवार को मिला कर एक ही जातीय भूमि कपिश-कश्मीर कहना चाहिए। इन सब प्रदेशों का इतिहास की टब्टि से भी कश्मीर से पुराना सम्बन्ध है। कोहिस्तान का कुछ श्रंश श्रौर दरद-देश तथा कष्टवार श्रव भी कश्मीर राज्य में ही हैं। हुञ्ज़ा श्रौर नगर नाम की बस्तियों के पास बुरुशास्की भाषा का छोटा सा चेत्र भी दरद-देश के अन्दर है।

डा॰ फ्राके ने सिद्ध किया है कि दरद देश की पूरवी सीमा सिन्ध दून में तदाख के उत्तरपिन्छमी भाग में कम से कम खलचे के पूरव सस्पोला तक थी, जहाँ अब तिब्बती भाषा ने अधिकार कर लिया है। वहाँ के लोग ऋब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिव्वती रग-ढग ऋौर माषा श्रपना ली है।

कष्टवार के दिक्खनपूरव भद्रवा त्रौर चम्बा से शुरू कर नेपाल के पूरवी छोर तक पहाड़ी बोलियाँ वोली जाती हैं। उन का सम्बन्ध यदि किसी भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से। उन में से भद्रवा से जौनसार तक की बोलियाँ पच्छिम पहाड़ी, फिर गड़वाल-कुमाऊँ की मध्य पहाड़ी, श्रीर नैपाल की पूरवी पहाड़ी कहलाती हैं। चम्बा के दिक्लन कागड़ा में पजावी बोली जाती है, स्त्रीर वहाँ से पूरव तरफ वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा श्रौर कुल्लू-मएडी के बीच पञ्चर की तरह जा घुसी है। इस प्रकार वह भद्रवा-चम्बा को अपने असल परिवार से श्रालग कर देती है। चम्बा की चिमश्राली बोली में कश्मीरी भलक काफी है, श्रौर भद्रवाही तो चिमश्राली श्रौर कश्मीरी का मिश्रण ही

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ए लैंग्वेज मैप श्रोव कि वेस्ट तिवेत, ज**़ ए** सो बं , १६०४ भाग १, पृ० ३६२ घ ।

है। भद्रवा तो ऋब भी कश्मीर राज्य में है, उस के ऋतिरिक्त चम्बा

#### (ग) पंजाब का पहाड़ी अंश

को भी उक्त कारण से कपिश-कश्मीर में ही गिनना उचित है।

पीछे कह चुके हैं कि हज़ारा ज़िला पंजाब का अंश है। मुग़ल ज़माने के पखली इलाके में उस के साथ साथ कृष्णगंगा दून का निचला अंश भी शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि से पंजाब का अंश है। इस के सिवा उपत्यका के छिमाल (अभिसार) प्रदेश अर्थात् पुंच राजौरी और भिम्भर रियासतों की वोली भी हिन्दकी है, और उस के पूरब डुगर की पजाबी। आधुनिक कश्मीर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण वास्तव में पंजाब के हैं। डुगर के दिक्खन-पूरव ढेठ कागड़ा तो पंजाब का अपना हिस्सा है ही। होशियारपुर के दिक्खनपूरब कहलूर की और सतलज पार नलगढ़ की बोली भी पजाबी है। वहाँ से उस की सीमा वघाट के नीचे पहुँच कर घग्घर के स्रोत को जा छूती और फिर मैदान में उस नदी के साथ साथ चलती है। अर्थात् मडी, सुकेत, क्युंठल और बघाट के नीचे की उपत्यका पंजाब में है।

## (३) मध्य अंश

हिमालय के मध्य श्रंश से हमारा श्रिभिप्राय उस श्रंश से है जो मध्यदेश या हिन्दी-खरड के उत्तर लगा है श्रीर जिस में पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं। इन बोलियों के रिश्ते-नाते की चर्चा श्रभी हो चुकी है।

## (क) अन्तर्वेद का अंश

इस प्रदेश में से कुमाऊँ-गढ़वाल और कनौर का अन्तर्वेद के साथ वहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिम सतलज पार के सुकेत, मंडी और कुल्लू प्रदेशों का भी भाषा की दृष्टि से पंजाव की त्रपेक्षा इन्हीं प्रदेशों से ग्रीर हिन्दी-खएड से ग्रधिक सम्बन्ध है। इसी कारण उन्हें ग्रन्तवेंद में गिनना चाहिए।

#### ( ख ) नेपाल

कुमाऊँ के पूरव गोरखों का नेपाल राज्य श्रफग़ानस्थान श्रीर किपश-कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय भूमि हैं। गोरखों का नेपाल पर दखल विलकुल श्राधुनिक है, श्रीर उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे-छोटे विभिन्न प्रदेशों में श्रव एकता श्रा गई है। उन की भापा पर्वतिया, गोरखाली या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लोग भी गोरखों के साथ-साथ नेपाल में गये हैं। तो भी समृची जनता ने श्रभी उस भाषा कों पूरी तरह से श्रपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन श्रीर मध्य-कालीन इतिहास पढ़ते समय हमें याद रखना चाहिए कि तब श्राधुनिक नेपाल एक जातीय भूमि न थी, श्रीर गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का श्रथं नेपाल की दून ही था। यदि गोरखों की पैदा की हुई नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती तो उस के भिन्न भिन्न प्रदेश श्रपने दिन्खन के मैदान के प्रान्तों में ही गिने जाते।

#### (४) पूरव अंश

नेपाल के पूरव सिकिम में भी नेपाली जनता वढ़ रही है, श्रीर वह नेपाल में ही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून श्रीर भूटान तिव्वती या भोटिया प्रदेश हैं; वह तिव्वत का व्होखा श्रर्थात् दिक्लन प्रान्त है। उन के पूरव श्रासामोत्तर जातियों का भी तिव्वत से ही श्रिषक सम्बन्ध है। ये प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष में गिने जाते हैं।

# दूसरा प्रकरण भारतभूमि के निवासी

# § ११. भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें खौर नस्लें— स्रार्थ स्रोर द्राविड

भारतवर्ष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक भूमि की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों श्रौर धातुत्रों की, तथा व्याकरण के ढाँचे की-श्रर्थात् सज्ञात्रों श्रौर धातुत्रों के रूप-परिवर्तन के, उपसर्गों श्रौर प्रत्ययों की योजना के श्रौर वाक्य-विन्यास श्रादि के नियमों की-परस्पर तुलना करने से बड़े महत्त्व के परिखाम निकले हैं। हिन्दी की सब बोलियों का तो त्रापस मे घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, उस के अतिरिक्त आसमिया, बंगला और उड़िया का, मराठी श्रौर सिंहली का, गुजराती श्रौर सिन्धी का, पंजाबी श्रौर हिन्दकी का, तथा पहाड़ी वोलियों ऋर्थात् नेपाल की गोरखाली भाषा ऋौर कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जौनसार से चम्बा तक की सब बोलियों का-श्रर्थात् हिन्दीखरड, पूरवखरड, पञ्छिमखरड श्रौर उत्तरपञ्छिम-खरड की सब मुख्य भाषास्रों, दिक्खन-खर्ड में मराठी स्रोर सिहली, तथा पर्वतखराड में नेपाल से चम्बा तक की बोलियों का-एक दूसरे के साथ गहरा नाता है। ''बंगाल से पंजाब तक...समूचे देश में श्रीर राजपूताना, मध्य भारत श्रीर गुजरात में भी जनता का समूचा शब्दकोष, जिस में साधारण वर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण-मेदों को छोड़ कर एक ही है"। इन भाषात्रों और बोलियों को ऋष्धनिक निरुक्तिशास्त्री

भा० भा० प० १, १, ५० २३।

श्रार्यावर्त्तां भाषाये कहते हैं। फिर किपश-कश्मीर श्रीर श्रफग़ानस्थान की बोलियों का भी इन श्रार्यावर्त्ती भाषाश्रों से बहुत निकट सम्बन्ध है। यह समृचा श्रार्य भाषाश्रों का परिवार है। हमारी प्राचीन भाषाये—संस्कृत, पालि, प्राकृतें श्रीर प्राकृतों के श्रपभ्रश—जिन से कि विद्यमान बोलियां निकली हैं, सब उसी परिवार की थीं।

दिक्लन-खरड में मराठी श्रीर सिंहली के श्रितिरक्त तेलुग्, कनाडी, तामिल श्रीर मलयालम भाषाश्रों का हम ने उल्लेख किया है। उन में भी, विशेष कर तेलुगु कनाडी श्रीर मलयायम में, वहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल धातुश्रों श्रीर व्याकरण के ढाँचे का श्रार्य भाषाश्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु श्रापस में, कलात की ब्राह्ई के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा श्रीर चेदि के सीमान्त जगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की वोलियों के साथ उन का सीधा श्रीर स्पष्ट नाता है। वे सब द्राविड परिवार की भाषायों हैं।

( साधारण तौर पर भाषात्रों में मानव वशो या नस्लों की पहचान होती है। इसी लिए ग्रार्थ श्रीर द्राविड नाम केवल भाषात्रों के परिवारों या वशों को ही नहीं, प्रत्युत मानव वशों या नस्लों को भी सूचित करते हैं।

### § १२. द्राविड वंश

द्राविड भाषायें केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने इतिहास और इस समय की हालत की जहाँ तक खोज-पड़ताल हुई है, उस से भारतवर्ष के वाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता नहीं मिला। द्राविड वंश या नस्ल का मूल और एकमात्र घर दिक्खन भारत ही है। एक द्राविड वोली, ब्राहूई, भारतवर्ष के पिन्छुमी दरवाजे पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतवर्ष में

उत्तर-पिन्छिम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राहूई लोग दिक्खन भारत के समुद्र-तट से पिन्छिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तर-पिन्छम जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को स्चित करते हों।

विद्यमान द्राविड भाषाये चार वर्गों में बॅटती हैं—(१) द्रविड वर्ग, (२) आन्ध्र भाषा, (३) विचला या मध्यवर्ती वर्ग, और (४) ब्राहूई बोली। तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ तुलु और कोडगु ('कुर्ग' की बोली) सब द्रविड वर्ग में हैं। तेलुगु या आन्ध्र भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत भाषाओं की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र का चान्टा ज़िला है। विचले वर्ग में सब अपरिष्कृत बोलियाँ हैं जो दूसरी सम्य भाषाओं के प्रवाह में द्वीपों की तरह विर कर रह गई हैं। वे किसी भी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, और उन में से बहुत सी धीरे-धीरे मर रही हैं।

उन बोलियों में से सब से मुख्य श्रीर प्रसिद्ध गोंडी है। वह श्रपनी पड़ोसन तेलुगु की श्रपेद्धा द्रविड वर्ग की भाषाश्रों से श्रिषक मिलती है। उस के बोलने वाले गोड लोग कुछ श्राध्र में, कुछ उड़ीसा में, कुछ वराड में, श्रीर कुछ चेदि श्रीर मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु सब से श्रिषक हैं चेदि में। गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, श्रीर उन की बोली गोंडी कहलाती है, जिस की न कोई लिंगि है, न कोई साहित्य या वाड्मय। परन्तु गोंडी एक भ्रमजनक शब्द है। क्योंकि बहुत से गोंड श्रव श्रपने पड़ोस की श्रार्य भाषा से मिली खिचड़ी बोली बोलते हैं, श्रीर साधारण बोलचाल में उन खिचड़ी बोलियों को भी गोंडी कह दिया जाता है। इसी कारण गोंडी बोलने वालों की ठीक संख्या जानना कठिन है, सन् १९२१ की गणना के श्रनुसार वह सख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ लाख श्रादमी ज़रूर श्रसल गोंडी बोलते हैं। गोंड लोग श्रपने को कोइ कहते हैं।

उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुई नाम की इसी वर्ग की एक श्रीर बोली है, जिस के बोलने वालों को सख्या, ४ लाख ८४ हज़ार है। कुई लोगों में श्रमी तक नर-विल देने की प्रथा प्रचलित है। उड़िया लोग उन्हें कान्धी कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोंध भी है।

कुई के ठीक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात् चेदि और विहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ग्रोरांव भी कहलाते हैं। श्रोरांवों की संख्या म लाख ६६ हज़ार, ग्रर्थात् इस वर्ग में गोंडों से दूसरे दर्जे पर, है। चेदि के अपने इलाके में वे लोग खेती की मजदूरी और विशेष कर ज़मीन कोड़ने का काम करते हैं, इस लिए वहाँ किसान और कोड़ा शब्द कुरुख के समानार्थक हो गये हैं। गड़ा के ठीक तट पर राजमहल की पहाड़ियों में मल्तो नाम की एक जाति है, जिस की सख्या कुल ६६ हज़ार है। मल्तो वोली भी कुरुख की ही एक शाखा है। कुरुख और मल्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्वज पहले इकट्ठे कर्णाटक में रहते थे जहाँ से वे नर्मदा दून होते हुए सोन काँठे में आये। फिर मुसलमानों के दबाय से उन की एक टुकड़ी राजमहल चली गई और दूसरी सोन की धारा के और उपर छोटा नागपुर में। यह ब्रुत्तान्त विलकुल ठीक है।

गोंडी, कुरुख श्रीर कुई इन तीन मुख्य वोलियों श्रीर चौथी मल्तो के सिवा कोलामी नाम की इसी वर्ग की एक श्रीर वोली पूरवी वराड में है। उस के वोलने वाले कुल २४ इज़ार हैं।

सुदूर कलात में ब्राहूई लोग रहते हैं जो एक द्राविड वोली वोलते हैं। वह वोली अर्केली एक अलग वर्ग में है। ब्राहूइयों के अनेक फिरकों ने अपनी वोली छोड़ कर वलोची या सिन्धी अपना ली है, और जो ब्राहूई वोलते हैं वे भी प्रायः दुभाषिये हैं। एक ही घर में पित वलोची या सिन्धी और पत्नी ब्राहूई वोले, ऐसी दशा भी होती है। ब्राहूई बोलने वालों की कुल संख्या १ लाख ८४ हज़ार है।

जहाँ सम्य द्राविड भाषायें ( तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम) बोलने वालों की कुल संख्या सन् १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ हज़ार थी वहाँ बिचले वर्ग की अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ बोलने वालों की केवल ३० लाख ५६॥ हज़ार ।

# ६ १३. त्रार्थ वंश और त्रार्थ स्कन्ध

हमारी त्रार्य भाषाये जिस वश को स्चित करती हैं, वह संसार में सव से बड़ा ग्रौर विस्तृत है। प्राचीन इतिहास की श्रौर त्राज की सुदूर देशों की अनेक सभ्य भाषाये उस में सम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, यूनानी, लातीनी, केल्त, त्यूतनी या जर्मन श्रीर स्लाव श्रादि भाषाश्री का हमारी संस्कृत के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, श्रौर वह नाता उन की त्राजकल की वंशजों के साथ भी चला त्राता है। लातीनी प्राचीन इटली की भाषा थी, श्रौर श्रव इटली, फ्रान्स, स्पेन श्रादि में उस की वंशन भाषाये मौजूद हैं। प्राचीन केस्त की मुख्य वंशन त्राज-कल की गैलिक अर्थात् आयर्लेंड की भाषा है। जर्मन, स्रोलन्देज़ (डच) श्रग्रेज़ी, डेन, स्वीडिश स्रादि भाषाये जर्मन या त्यूतनी परिवार की हैं; श्रीर श्राधुनिक रूस तथा पूरवी युरोप की भाषायें स्लाव परिवार की। इन सब भाषात्रों का परिवार त्रार्थ वंश कहलाता है। उस में कई श्रन्य प्राचीन श्रौर नवीन भाषायें भी सम्मिलित हैं—श्ररमइनी<sup>२</sup> ( श्रामींनियन ), खत्ती या इत्ती<sup>3</sup>, थेस-फ्रुजी<sup>8</sup>, तुखारी श्रादि ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> श्रग्रेज़ों के भारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६ + सिंहल के तामिल-भाषी १४,०४,०२३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्ररमइन शब्द दारयवु (दे० नीचे § १०४) के बिहिस्तूं-श्रभिलेख में श्राया है।

उम्राधुनिक संप्रेज़ी रूप Hittite. & Thrace-Phrygian.

ग्ररमइनी ग्रौर खत्ती प्राचीन लघु एशिया के निवासी थे, थ्रेस-फ़ुजी यूनान के उत्तरपूरव थंस प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के।

लौकिक भाषा में तो त्रार्य शब्द इस ऋर्य में वर्त्ता जाने ही लगा है, पर शास्त्रीय न्यवहार में वहुत से विद्वान् उस का इतना विस्तृत स्त्रर्थ नहीं लेते । उन का कहना है कि केवल अर्यावर्च (भारतीय आर्य भूमि) श्रीर ईरान के लोग अपने को आर्य कहते थे, इस लिए आर्य शब्द उक्त समूचे वंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध (Subfamily ) के लिए वर्ता जाना चाहिए जिस की ग्रार्यावर्ती ग्रौर ईरानी ये दो प्रमुख शाखायें हैं। शास्त्रीय परिभाषा मे प्रायः श्रार्य शब्द इसी हिन्द-ईरानी या भारत पारसी स्कन्ध के लिए काम आता है। किन्तु उक्त समूचे वंश के लिए भी ग्रार्य शब्द का प्रयोग करना वैसा ग्रशास्त्रीय नहीं है, क्योंकि यद्यपि यह ठीक है कि केवल ग्रार्य्यावर्त्त ग्रौर ईरानी के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आर्य कहते थे, तो भी सुदूर श्रायलेंड या रंग्न में भी वह शब्द (aire) था, चाहे उस का अर्थ वहाँ सरदार या राजा का था। दूसरी तरफ, केवल ग्रार्थावर्च ग्रौर ईरान के लोगों के लिए ग्रार्य शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों की प्राचीन परिपाटों के अनुकूल है। उस दशा में उस वड़े वश के श्रनेक नाम गढ़े गये हैं, श्रीर उन में से मुख्य हैं हिन्द-यूरुपी तथा हिन्द जर्मन । हिन्द-यूर्रपा शब्द मुक्ते निकम्मा लगता है, क्योंकि उस में आर्य वश के तीन मुख्य घरों- ग्रर्थात् भारत, ईरान ग्रौर युरोप-में से दो का नाम ग्राता है ग्रौर तीसरे का रह जाता है। हिन्द-जर्मन शब्द का जर्मनी में वहुत प्रयोग होता है, ख्रीर उस मे यह गुग है कि वह ख्रार्य वश की उन दो शाखात्रों के नामों से वना है जो पूरव स्रोर पंच्छिम के श्रन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से एक इतिहास में उस वश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति है। वह नाम पाणि-नीय व्याकरण के प्रत्याहारों के नमूने पर गढ़ा गया है। रूपरेखा में हम हिन्द-जर्मन शब्द का प्रयोग करेंगे, ख्रौर यदि ख्रार्य शब्द को उस ऋर्थ में बर्तेंगे तो वंश शब्द उस के साथ लगा कर ही । जहाँ ऋकेला श्रार्यं शन्द श्रायगा, वहाँ उस से श्रार्य स्कन्ध ही समभाना होगा।

हिन्द-जर्मन परिवार के सब लोग किसी बचपन के ज़माने मे एक साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है। वह मूल घर ऋहाँ था, इस विषय पर वेहिसाब विवेचना हुई है, किन्तु अभी तक उस का अन्त नहीं हुआ, और न बहुत काल तक हो सकेगा। उस वंश की विभिन्न शाखात्रों के त्रालग हो जाने के बाद भी त्रार्थ स्कन्ध की शाखायें बहुत समय तक एक जगह रहीं सो भी निश्चित है। वह जगह कहाँ थी, इस पर भी बेहद बिवाद है जिसे इम यहाँ नहीं छोड़ सकते। इस प्रश्न पर कोई सम्मति आयों के समूचे इतिहास के अध्ययन के बाद ही बनानी चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर इतिहास पढने बैठना। इस लिए इस भूमिका में हमे केवल उन्हीं परिगामों को कहने का वास्तविक ग्रिधिकार है जो इतिहास का श्रध्ययन करने से पहले भारत-वर्ष की भाषा श्रौर नस्ल-विपयक विद्यमान स्थिति की छानवीन से ही निकल आते हैं।

श्राधुनिक निरुक्तिशास्त्रियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निश्चित किये हैं, वे ये हैं। हिन्द-जर्मन वंश का एक बड़ा स्कन्ध है आर्य। उस स्कन्ध की तीन शाखाये प्रतीत होती हैं -- अर्थावर्त्ती, ईरानी और दरदी या दरद-जातीय।

### § १४. दुरदी शाखा

दरदी शाखा की भाषायें ऋब किपश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्तु पहले उत्तरपूरबी अफगानस्थान मे और अधिक फैली हुई थीं, और काबुल नदी के दिक्खन भी थीं, जहाँ ऋब उन की एक ऋाध बोली वज़ीरिस्तान में बची है। उस, के अतिरिक्त हिन्दकी और सिन्धी पर दरद-जातीय भाषा का स्पष्ट प्रभाव दीखता है। पंजाबी पर वह प्रभाव श्रपेक्षया कम है, श्रीर राजस्थान के मालवा प्रदेश की भीली बोलियों में भी थोड़ा बहुत भलकता है। कश्मीरी भाषा यद्यपि दरदजातीय है, तो भी उस मे श्रायीवर्त्ती रगत कुछ श्रा गई है।

श्राधुनिक दरद-जातीय' भाषाश्रों के तीन वर्ग हैं—(१) किपश या काफिर वर्ग (२) खोवार वर्ग श्रीर (३) दरद वर्ग । किपश वर्ग में किपश या काफिरिस्तान की, श्रीर खोवार वर्ग में चितराल की बोलियाँ सम्मिलित हैं । खास दरद वर्ग में शिना, कश्मीरी श्रीर कोहि-स्तानी (मैयाँ) तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना श्राधुनिक दरदों की ठेठ बोली हैं । कश्मीरी समूची शाखा में सब से मुख्य श्रीर एकमात्र परिष्कृत भाषा है ।

ठेठ दरद प्रदेश में हुआ श्रीर नगर नाम की बस्तियों में, श्रर्थात् गिल्गित नदी की उत्तरपूरवी धारा हुञ्ज़ा की दूनों में, बुक्शास्की नाम की एक वोली है। वह भापाविज्ञानियों के लिए एक पहेली हैं, क्योंकि ससार भर के किसी वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध श्रभी तक दीख नहीं पड़ता। उस के बोलने वालों के पूर्वज शायद दरद प्रदेश के सब से पुराने निवासी थे।

दरदी भाषात्रों में से किषश श्रीर खोवार वर्ग की वोलियाँ वोलने वालों का श्रन्दान नहीं किया गया, वाकी दरद वर्ग की भाषाये वोलने वाले सन् १९२१ में लगभग १३ लाख थे।

डा॰ सर ज्योर्ज अियर्सन का कहना है कि प्राचीन भारतीय पिएडत जिसे पैशाची प्राकृत कहते थे, श्रीर जिस में गुणाढ्य ने वृहत्कथा नामक अन्य लिखा था, वह श्राधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी। किन्तु डा॰ स्टेन कोनी इस मत को स्वीकार नहीं करते । उन का कहना है कि पैशाची उज्जैन के पास की एक बोली थी।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ग्रियर्सन—दि पिशाच लैंग्वेजेज स्त्रॉव नौर्थवेस्ट, इडिया (उत्तर-प<del>च्छि</del>म

# § १५. ईरानी शाखा

ईरानी शाखा मे दो वर्ग हैं--पारसीक श्रौर मादी। पारसीक का पुराना रूप पारसी था जिस का नमूना दारयतु े (५२१-४८५ ई० पू०) के श्रभिलेखों में पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी राजात्रों ( तीसरी-छठी शताब्दी ई॰ ) के समय की पहलवी थी, तथा श्राधुनिक रूप विद्यमान फ़ारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द<sup>3</sup> (Media) प्रदेश की तथा ईरान के पूरबी आँचल के प्रदेशों की भाषा थी। पारसी धर्म का पवित्र ग्रन्थ त्रावस्ता उसी भाषा में है। उस के मध्यकालीन रूप का कोई नमूना नहीं मिलता। उस की आधुनिक प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ तथा श्रफगानस्थान की पश्तो, ग्रल्चा आदि है।

भारतवर्ष के चेत्र में मादी वर्ग की मुख्यतः पश्तो श्रीर ग़ल्चा भाषाये ही त्राती हैं। पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद

भारत की पिशाच भाषायें ), एशियाटिक सोसाइटी के मौनोग्राफ़ (निबन्ध) जि० ८, लंडन १६०६; भा० मा० प०, जि० १, १, १० १० तथा जि० द, २ की भूमिका; तथा जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका, जि॰ ६६ पृ० ४६ **श्रादि ।** कोनौ—दि होम ऑव पैशाची (पैशाची का श्रमिजन), जाइटिश्रिफट डर ड्यूशन मौर्गनलाडिशन गेस्सलशाषट (जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका) जि॰ ६४, पृ॰ ६४-११८। कोनी इस मत में हार्नजी के अनुयायी हैं श्रीर प्रियर्सन पिशल के। पिशल का मत उन के श्रामिटक डर प्राकृत स्प्राश्चन (प्राकृत भाषाओं का न्याकरण) नामक सुप्रसिद्ध प्रनथ में, तथा हार्ने का उन के प्रन्थ कम्पैरेटिव ग्रामर श्राँव दि गौडियन लेंग्वेजेज विद स्पेशल रिफरेन्स टु ईस्टर्न हिन्दी (गौडीय भाषात्रों, विशेषतः पूरवी हिन्दी, का तुलनापरक व्याकरण) नामक प्रन्थ में मिलेगा। <sup>9</sup>दे० नीचे § १०४। <sup>२</sup>दे० नीचे § २००। <sup>3</sup>दे० नीचे § १०४ श्र।

रहा कि वह त्रार्यावर्त्तां भाषा है या मादी। सन् १८९० ई० तक त्राधुनिक नैरुकों का रुभान उसे त्रार्यावर्त्ती मानने का था, किन्तु उस के वाद से अब उसे निश्चित रूप से मादी माना जाता है। एक गुल्वा वोली युइद्गा चितराल के सामने दोरा जीत द्वारा हिन्दूकुश के दिक्खन भी उतर ब्राई है, ब्रौर चितराल ब्रौर दोरा के बीच लुदखो दून में वोली जातो है। उस की रगत चितराल की दरद-जातीय खोवार बोली में भी कुछ पड़ गई है। पश्तो वोलने वालों की सख्या अन्दाज़न ४० लाख है। श्रफगानस्थान के पार्सीवानों श्रीर गुल्वाभाषियों की ठीक संख्या नहीं मिल सकती, पर वह अन्दाज़न १०-१२ लाख होगी।

उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद कुछ तुर्की बोलने वाले भी हैं। तुर्क ग्रीर हूण तातारी जातियाँ हैं जो श्रार्य जाति से एकदम भिन्न हैं। भारतवर्ष पर उन के वहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जो तुर्क-हूण त्राये उन के वशजों में से ग्रफगानस्थान के उक्त कुछ तुर्की-भाषियों को छोड़ सब ग्रार्य भाषाये त्रपना चुके हैं।

## § १६. आर्यावर्त्ती शाखा

त्रार्यावर्त्तां शाखा बहुत फैली हुई है। त्राजकल के निकक्तिशास्त्री उसे तीन उपशाखात्रों में बाँटते हैं-भीतरी, विचली श्रीर वाहरी। भीतरी उपशाखा के दो वर्ग हैं—केन्द्रवर्ग श्रौर पहाडी वर्ग । केन्द्रवर्ग का केन्द्र वहीं पछाँही हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके हैं। पर्छांही हिन्दी मे, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच बोलियाँ हें—कनोजी, बुन्देली, ब्रजभाखा, खड़ी वोली ग्रौर वागरू। इन सव का भी केन्द्र ब्रजभाखा है। श्रीर खड़ी वोली, जिस के श्राधार पर राष्ट्र-भाषा हिन्दी बनी है, पर्छांही हिन्दी का पंजाबी में ढलता हुआ रूप है। प्राचीन वैदिक ग्रौर शास्त्रीय संस्कृत तथा शौरसेनी प्राकृत भी पछाँही-हिन्दी-चेत्र की वोलियाँ थीं।

हम ने तमाम हिन्दी-क्षेत्र को मध्यमएडल कह कर उस के चारो तरफ भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बॅटवारा किया है। वह बॅटवारा भौगोर्लिक ऋौर व्यावहारिक दृष्टि से है। निकक्तिशास्त्रीय बॅटवारा उस से कुछ वदलता है। उस के अनुसार केन्द्र-वर्ग में पछाँही हिन्दी के श्रतिरिक्त पंजावी, राजस्थानी श्रौर गुजराती ये तीन मुख्य भाषाये श्राती है। पंजाबी केवल पूरब पंजाब की। राजस्थानी ख्रौर गुजराती के वीच भीली बोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप खानदेशी भी है। खानदेश असल में मालवा का अड़ है, पर अब महाराष्ट्र में आ जाने से उस में पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली श्रौर खानदेशी भी केन्द्रवर्ग में हैं। राजस्थानी श्रौर गुजराती चार पाँच सौ बरस पहले एक ही भाषा थीं। मारवाङ श्रौर गुजरात के इतिहास मे भी परस्पर वड़ा सम्बन्ध रहा है।

उत्तरपूरवी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दिक्खनपिन्छुम आधुनिक ब्रालवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात कहलाता है। मेवाती राजस्थानी की एक बोली है। उस का एक रूप गूजरी है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ हैं बोली जाती है। इन वस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफ़ जमना के दोनों श्रोर हिमालय के चरणो तक चला गया है, श्रीर वहाँ से हिमालय की उपत्यका के श्रन्दर श्रन्दर स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह फिरन्दर गूजर लोग अपनी मूजरी वोली, जो मेवाती श्रौर जमना काँठे की खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते हैं। स्वात ऋौर कश्मीर के पहाड़ों में उन में से जो गाय-भैंस चराते वे गूजर श्रीर जो मेड़-वकड़ी चराते वे अजिड<sup>9</sup> कहलाते हैं।

भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में गूजर या गुर्जर एक प्रसिद्ध

१ हिन्दकी मे आजडी ।

जाति रही है। वे कौन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर वड़ा विवाद है। किन्तु वर्जमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित होता है कि किसी समय वे पूरवी राजस्थान से उत्तरपिन्छिम ज़रूर फैले हैं।

राजस्थानी का सम्बन्ध समृचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी वर्ग में पूरवी पहाड़ी अर्थात् नेपाल की पर्वतिया (गोरखाली) या खसकुरा वोली, मध्य पहाड़ी अर्थात् कुमाँउनी श्रौर गढवाली, तथा पिन्छम पहाड़ी अर्थात् जौनसार से चम्या तक की वोलियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी राजस्थानी से विशेष मिलती हैं। इन में दरद रंगत भी है—अर्थात् कश्मीर का प्रभाव पूरव तरफ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का एक वड़ा अश है। श्रौर ये खस खख, या खिसया लोग दरद शाखा के हैं। पहाड़ी बोलियों को दरद रगत का मूल कारण वहीं प्रतीत होते हैं।

भीतरी उपशाखा के पूरव, दिक्खन श्रीर उत्तरपिच्छम वाहरी उप-शाखा की भाषाय है। पिच्छम तरफ उसे घेरने वाली कोई भाषा नहीं है, उधर गुजरात द्वारा भीतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है। गुज-रात श्रीर सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पिच्छम-खर्ड मे हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि से गुजरात केन्द्रवर्ग में श्रीर सिन्ध उत्तरपिच्छम वर्ग में है।

पूरव तरफ भीतरी श्रीर वाहरी उपशाखा के बीच एक विजली या मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वर्ग श्रीर एक ही भाषा है—
पूर्वी हिन्दी, जिस में श्रवधी, बघेली श्रीर छुत्तीसगटी बोलियाँ हैं।
श्रवधी श्रीर वचेली वास्तव में एक ही बोली है, केवल स्थान-भेद से
उस के दो नाम हो गये हैं। प्राचीन श्रधमागधी प्राकृत जिस में जैनों
का सब पवित्र वाट्मय है इसी विचली भाषा की पूर्वज थी।

बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग है—-पूरवी, दिक्खनी श्रीर उत्तर-पच्छिमी। पूरवी वर्ग की भाषाये बिहारी, उड़िया, वॅगला श्रीर श्रास- मिया हैं, जो सब मागधी प्राकृत की वंश्वज हैं। दिक्खनी वर्ग में मराठी ख्रौर सिंहली हैं। महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की हो भाषा रही हो ऐसा निश्चय से नहीं कहा जा सकता। एक मत यह है कि वह पिन्छमी अन्तर्वेद—अर्थात् उपरले गंगाकाँठे, आजकल के खड़ी बोली के चेत्र—की भाषा थी, जो कि प्राचीन आर्यावर्त्त का प्रमुख देश था। उत्तरपिन्छमी वर्ग में सिन्धी और हिन्दकी बोलियाँ हैं। उन का पूर्वज बाचड अपभ्रंश था जिस की मूल प्राकृत का नाम अब मालूम नहीं है।

तमाम ऋार्यावर्ती भाषाये बोलने वालों की सख्या सन् १९२१ में अन्दाज़न २३ करोड़ ४५ लाख भी। यदि उस में हम दरदी और मादीभाषियों का पूर्वोक्त अन्दाज़ मिला दे तो तमाम आर्य-भाषियों की सख्या २४ करोड़ के कुछ ऊपर या नीचे होती है।

# § १७. त्रार्थ नस्त का मृल त्रभिजन और भारतवर्ष में त्राने का रास्ता

श्रार्य लोगों का श्रादिम घर, जहाँ श्राधुनिक श्रार्यावर्ती, दरदी, मादी श्रीर पारसीक भाषाये बोलने वालों के पूर्वज इकट्टे रहते थे, कहाँ था ? उस घर मे वे कब तक श्रीर किस दशा में साथ रहे ? फिर कैसे श्रलग हुए ? श्रीर किन दशाश्रों में, कैसे तथा किन रास्तों से श्रपने विद्यमान घरों में पहुँचे ? विशेष कर श्रार्यावर्त्त की सबं से शुद्ध श्रीर केन्द्रिक भाषा उत्तर भारत के मैदान के मध्य मे कैसे श्रा पहुँची ? इन

<sup>े</sup>ब्रिटिश श्रीर रियासती 'भारतवर्ष' में २२, ६४, ६०, ४४४ तथा सिंहल के सिंहली-भाषी ३०, १६, १५६। नेपाल के गोरखाली-भाषियों की संख्या भारतवर्ष की संख्या में नहीं है; उन का पौने बीस लाख श्रन्दाज़ करने से उक्त जोड़ बना है। नेपाल की कुल श्राबादी ४२ लाख कही जाती है।

प्रश्नों का उत्तर मिलने से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समझने में हमें सहायता मिलेगी, इस में सन्देह नहीं। किन्तु वह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है जो कि रूपरेखा मे अपनाया गया है। वह मत एक अश के मुख्य मेद के सिवा तथा एक गौरा श्रंश के त्रालाया स्व॰ जस्टिस पार्जीटर का है। वह यह है कि ईसवी सन् से लगभग २००० (पार्जीटर के अनुसार २२०० ) वरस पहले आर्य लोगों ने इलावृत्त अर्थात् मध्य हिमालय या कनौर-जौनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तर्वेद मे प्रदेश किया। शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय से पन्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड़, श्रथवा पामीर से सीधे दक्खिन, किपश-कश्मीर की स्रोर चली गई—वही दरद स्रोर खस लोगों के पूर्वज थेर। जो आर्य अन्तर्वेद में आये वे अपने को ऐळ कहते थे। उन से पहले भी भारतवष में मानव वश के श्रार्थ<sup>3</sup> श्रा चुके थे। ऐळ श्रार्य जल्द चारों तरफ वढ़ने लगे, और ऋाधुनिक ऋार्यावर्त्त के तमाम प्रदेशों में फैल गये। अन्तर्वेद में उन के पैर जमाने के लगभग २५ पुस्त बाद उन की एक शाखा गन्धार देश ऋर्थात् पत्तरपन्छिमी पनाब से पन्छिम श्रीर उत्तर तरफ हिन्दृकुश श्रीर उस के पार के प्रदेशों में चली गई<sup>४</sup>।

इस वाद के सम्बन्ध में यहाँ केवल इस बात पर ध्यान दिलाया जा सकता है कि आर्यावर्त्त की शुद्धतम और केन्द्रिक भाषा उत्तरपिन्छ्रिम न रह कर अन्तर्वेद में कैसे चली आई, और मिश्रित भाषाये उस के चारों तरफ कैसे फैल गईं, दूसरा कोई वाद इस प्रश्न का ऐसा सन्तोष-

<sup>े</sup>प्रा० श्र४, पृ० १८२-१८३ । दे० नीचे §६६ तथा 🕸 ११ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>यह दरदों विपयक श्रंश पार्जीटर का नहीं है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>यही सुख्य महभेद है, दे ० नीचे 🕸 ६

४दे० नीचे §३३, तथा ८०४, १२।

जनक उत्तर नहीं दे सकता जैसा कि यह । उत्तरपञ्छिम से श्रायीं का भारत में प्रवेश माननेवालों को इस सम्बन्ध में वड़ी विचित्र श्रौर पेचीदा कल्पनात्रों की शरण लेनी पड़ती है।

## § १८. भारतवर्ष की गौर्या भाषायें ऋौर नस्लें— शावर और किरात

ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान श्रीर श्रासामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर भारतवर्ष के तमाम प्रान्तो में या तो कोई आर्य भाषा चलती है या द्राविड भाषा। दक्खिन के साढ़े चार प्रान्तों ऋर्थात् श्रान्ध्र, कर्णाटक, केरल, तामिलनाड श्रौर श्राधे सिंहल में सम्य द्राविड भाषायें हैं, वाकी समूचे भारत मे श्रार्य भाषाये। श्रान्ध, उड़ीसा, विहार, चेदि, राजस्थान श्रौर महाराष्ट्र के सीमान्तो के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्ध की सीमा पार कलात मे कुछ अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ भी हैं। किन्तु वे ऋपरिष्कृत द्राविड वोलियाँ ही उन मुख्य सभ्य भाषात्रों का एकमात्र अपवाद नहीं है। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा श्रासाम के सीमान्त पर कुछ श्रीर गौरा बोलियाँ भी वोली जाती हैं, जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक सभ्यता से विशेष सम्पर्क नहीं हुआ है। उन की कुल सख्या एक करोड़ के अन्दर अन्दर है, श्रीर उन में से करीव ४२ लाख श्राग्नेय वंश के है, तथा बाकी तिव्यतवर्मी या किरात परिवार के। स्राग्नेय वंश की मुख्यतः मुगड या शाबर शाखा ही भारतवर्ष में है, श्रौर वह भी सब मुख्यतः भाइलएड में, जहाँ अब दाविड स्रोराँव लोग भी जा पहुँचे हैं। तिव्यतवर्मी या किरात वंश केवल हिमालय के उपरले हाशिये मे तथा मुख्यतः उत्तरपूरवी श्रौर पूरवी सीमान्त पर है। उन दोनों वंशों की हम ऋलग ऋलग विवेचना करेंगे।

### § १६. अाग्नेय वंश और उस की ग्रुएड या शावर शाखा

जनविज्ञान के आचार्य द्राविड और मुग्ड नस्लों के रंगरूप की वनावट में कोई मेद नहीं कर पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियों (निक्कि-शास्त्रियों ) का कहना है कि द्राविडों और मुंडों की भाषाये एक दूसरे से एकदम अलग और स्वतन्त्र हैं।

मुख्ड या शावर जाति जिस वड़े वंश की शाखा है, नैरुकों ने उस का नाम आग्नेय (Austric) इस लिए रक्खा है कि वह सम्य जगत् के आग्नेय (दिक्खनपूरव) कोण में पाया जाता है। मदागास्कर और विन्ध्यमेखला से शुरू कर प्रशान्त महासागर के ईस्टर हीप तक आज आग्नेय वश फैला हुआ है, और उस की भाषा के प्रभाव के चिह्न हिमालय में सतलजन्तट के कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वश के दो वड़े स्कन्ध हैं—आग्नेयदेशी (Austro-Asiatic) तथा आग्नेय- हीपी (Austronesian)। आग्नेयद्वीपी स्कन्ध की फिर तीन शाखाय हैं—सुवर्णद्वीपी या मलायुद्वीपी (Indonesian), पपूचा-द्वीपी (Malanesian) तथा सागरद्वीपी (Polynesian)। साथ के नक्शे से उन की स्थित प्रकट होगी।

सुमात्रा जावा ख्रादि द्वीपपुञ्ज के ख्राजकल युरोपी भाषात्रों में कई विनास हैं, जिन में से एक 'मलय' द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की मुख्य जाति 'मलय' के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस द्वीपावली के उत्तर तरफ का प्रायद्वीप भी 'मलय' प्रायद्वीप कहलाता है। भारतवर्ष में मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पर्वत का नाम है, ख्रीर उस का मूल तामिल मले हैं । 'मलय' प्रायद्वीप ख्रीर द्वीपावली

भत्तय श्राकिंपेलगो, मलैसिया, इंहियन श्राकिंपेलगो, ईस्ट इंडीज़, इंडोनीसिया, इंसुलिंड ( जर्मन शन्द )।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>दे० ऊपर § ४ ।

के 'मलय' लोग अपने देश को ताना मलायुः श्रौर अपनी जाति को श्रोरांग मलायु कहते हैं। श्रंग्रेज़ी मलय उसी मलायु का रूपान्तर है। हम ताना मलायुः को मलायु द्वीप कहना पसन्द करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठीक रूप है, दूसरे मलय शब्द के प्रयोग से हमारे देश में भ्रम हो सकता है। प्राचीन भारत में उस के मुख्य श्रंशों को सुवर्ण-द्वीप और यवद्वीप भी कहते थे-यवद्वीप मे न केवल जावा प्रत्युत सुमात्रा भी शामिल होता था । मलायु द्वीपों मे त्र्रोराग मलायु के श्रतिरिक्त उन से मिलती जुलती श्रौर जातियाँ भी हैं, श्रौर उन सब को मिला कर इम मलायुद्दीपी या सुवर्णद्दीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े से मूल निवासी, जैसे सुमात्रा के बतक, वोर्नियों के मुरुत, मलायु-प्राय-द्वीप के सेमाग. उन से भिन्न हैं। भारतवर्ष मे केवल सिंहल मे १३% हज़ार मलायु रहते हैं।

मलायु लोग ऋपने से पूरवी दीपों के निवासियों को पुता पुता या पपूताः कहते हैं जिसका अर्थ है गुच्छेदार केशों वाले । उन लोगों के केश -नीयो लोगों की तरह ऊन के से गुच्छेदार श्रीर रंग एकदम काला होता है, जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात् काल-द्वीप कहते हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। हम उन्हें पपूना द्वीप कह सकते हैं। प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरव है।

श्राग्नेयदेशी स्कन्ध में पूरबी भारत तथा परले हिन्द प्रायद्वीप के प्राचीन मुख्य निवासी सम्मिलित हैं, जिन की भाषाये ऋब उन देशों के विशेष विशेष श्रंशों में बची हैं। उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखाये हैं-एक मोन-रूमेर, दूसरी मुंड या शाबर। मोन-रूमेर के चार वर्ग हैं-(१) मोन ख्मेर, (२) पलोंग-वा, (३) खासी, श्रौर (४) नक्कवारी। इन में से मोन-ख्मेर मुख्य हैं। मोन या तलेंग एक मंजी हुई वाड्मय-

<sup>ै</sup>दे० नीचे §१७६।

सम्पन्न भाषा है जो अब वर्मा के तट पर पग्, थतोन और एम्हर्स्ट ज़िलों में पाई जाती है। उसे कम्बुज देश के मुख्य निवासी उसेर लोगों की भापा है। उस में भी अच्छा वाङ्मय है। मोन और उसेर लोग एक ही जाति के हैं। पलोंग और वा उत्तर बर्मा की जगली बोलियाँ हैं। नक्कवारी नक्कवार (निकोबार) द्वीप की बोली है, जो मोन और मुख्ड बोलियों के बीच कड़ी है। खासी बोलियाँ भी उसी शाखा की हैं, और वे आसाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों मे बोली जाती हैं। भारतवर्ष के चेत्र मे मोन-उसेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, और यदि नक्कवार को भारत में गिनना हो तो नक्कवारी है। खासी बोलियाँ बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी दें। खासी बोलियाँ बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी दें। खासी बोलियाँ बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी है। खासी बोलियाँ बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी दें। खासी बोलियाँ बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी है। खासी बोलियाँ बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी है। खासी बोलियाँ बोलने वाले केवल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी है। खासी बोलियाँ को बोली भी एक पहेली है। बुरशास्की की तरह उस का भी संसार के किसी वश से सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता।

मुगड या शावर शाखा की बोलियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस में विद्यमान हैं। उन में से मुख्य विहार मे छोटा नागपुर तथा सन्थाल-परगने (विन्ध्यमेखला के पूरवी छोर) की खेरवारी वोली है, जिस के सन्ताली, मुग्डारी, हो, मूमिज, कोरवा ऋादि रूप हैं। खेरवारी के छुल बोलने वाले ३५ लाख हैं, जिन मे सन्ताली के २२'३ लाख, मुडारी के ६% लाख और हो के ३'८ लाख हैं। ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना में सन्थाल लोग छोटा नागपुर से १८ वीं शताब्दी ई० मे ही

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दक्खिनपूरव के इस कम्बुज को उत्तरपच्छिम के कम्बोज के साथ न गड़बड़ाना चाहिए । कम्बुज नाम श्रव तक प्रचितत है ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>नीचे §§१३६ऋ, १७६ स्रादि।

श्राये हैं। मुख्डारी बोलने वाले मुख्डा लोग श्रोराँव लोगों के साथ एक ही प्रदेश में मिले जुले रहते हैं। क्रक् नाम की एक दूसरी बोली, जिस के वोलने वाले कुल १'२ लाख हैं, विन्ध्यमेखला के पिन्छमी छोर पर मालवा (राजस्थान) ग्रौर चेदि की सीमात्रों पर, पचमढ़ी के पच्छिम वेतूल ज़िले में, तथा मेवाड़ में वोली जाती है। अन्य सब मुख्ड बोलियाँ खेरवारी के पड़ोस या दिक्खन में हैं। खड़िया (१३ लाख) राँची में श्रीर जुत्राग (१० हज़ार) उड़ीसा की केंद्रु श्रीर ढेंकानाल रियासतों मे है; दोनो मरने के करीब हैं ऋौर ऋार्य भाषा ऋों में लुप्त हो रही हैं। जुग्राग या पतुत्रा लोग मुंड लोगों मे भी सब से ग्रसभ्य दशा में हैं। उन की स्त्रियाँ अभी तक वदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर नगी जङ्गलों में फिरती हैं। शबर (१७ लाख) श्रौर गदबा (३३ हज़ार) नाम की जातियाँ ग्रौर बोलियाँ उड़ीसा श्रौर ग्रान्ध्र की सीमा पर हैं।

मुंड नाम हमारे संस्कृत वाड्मय में पुराना चला आता है , श्रौर श्राज तक हम मुख्डारी बोलने वाले मुख्डा लोगों को श्रपने लिए वही नाम वर्तता पाते हैं। मैक्समुइलर ने त्राजकल के नैक्को की शब्दावली में उसी मुराड शब्द को मुराड। रूप में समूची शाखा के नाम के ऋर्थ में फिर से चला दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुख्ड ही रक्खेंगे, मुएडा कहने की ज़रूरत नहीं। किन्तु श्वर शब्द उस से कहीं श्रिधक प्राचीन<sup>२</sup> श्रौर भारतवर्ष के जनसाधारण मे श्रधिक सुपरिचित है। वह मुएड शब्द की तरह आज तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का कारण है कि प्राचीन भारत में भी वह न केवल खास शबरों के प्रत्युत उन से मिलती जुलती अनेक जातियों के सामान्य नाम के रूप मे भी

वा० पु० १, ४४, १२३, म० मा० ६, ४६, ६। <sup>२</sup>दे० नीचे § ७४।

वर्ती जाता था । इसी कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस समूची वश-शाखा के जातिवाचक नाम के रूप में वर्तने के लिए श्वर का तिद्धत श्वाय अधिक सुबोध स्पष्टार्थक दीख पड़ता है। उत्तर भारत के ग्रामीण लोग इन जातियों को कोल कह कर भी याद करते हैं। कुछ लेखक उन्हें कोलरी ( श्रग्रेज़ी—कोलरियन ) भी लिखने लगे थे। वह एक निर्श्वक, भ्रान्त श्रौर लगव शब्द है।

मुएड या शावर बोलियाँ वोलने वालो की कुछ सख्या सन् १९२१ मे ३९'७३ लाख थी; उन मे खासी, सिंहल के मलायुग्रों ग्रौर नक्क-वारियों की संख्या जोड़ देने से कुल ग्राग्नेय-भाषियों की सख्या ४२ लाख होती है।

यह एक बड़े मार्कें की वात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से अलमोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों मे, जिन का हम अभी उल्लेख करेंगे,

वस्तरी शताब्दी ई० के रोमन ज्योतिपी सोलमाय के भूगोल में मत्वान की खाड़ी से मलका की समुद्रसन्धि (जलशीवा) तक के समुद्र को सिनस् सवरिकस् कहा है। उस समुद्र के तट पर सुवर्णभूमि के मोन या तलेंग लोग रहते थे, उस के ठीक सामने भारत के पूरवी तट पर तेलंगण प्रान्त श्रीर शबरी नदी है। इस प्रकार, पूरवी भारत के श्राग्नेयदेशी शबरों श्रीर सुवर्णभूमि के श्राग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए शवर शब्द का प्रयोग किया गया दीखता है, जिस से न केवल यह प्रकट होता है कि उन की सगोत्रता ज्ञात थी, प्रत्युत ऐसा भी जान पड़ता है कि शवर शब्द श्राग्नेयदेशी स्कन्ध की दोनों शाखाश्रों—मुण्ड श्रीर मोन-ल्मेर—के लिए, या दोनों के विशेप श्रंशों के लिए, सामान्य रूप से वर्ता जाता था। श्रनेक शाबर जातियों की सगोत्रता को प्राचीन भारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैने रयुज लाइन ऑव कीन्केस्ट तथा मारत मूमि परिशिष्ट १ (४) में भी की है। देखों नीचेक्षर प्रशा।

मुगड या शावर भाषात्रों का तलछट स्पष्ट श्रीर निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन बोलियों में सब से श्रिधिक उल्लेखयोग्य कनौर की कनौरी या कनावरी है। श्रार्थ श्रीर द्राविड भाषात्रों पर भी शावर प्रभाव हुन्ना है, विशेष कर विहारी हिन्दी श्रीर तेलुगु में उस की भलक प्रतीत होती है।

त्राग्नेय जातियों की स्थिति त्राज भारतवर्ष में श्रीर परले हिन्द में भी भले ही गौण हो, भारतवर्ष के पिछले इतिहास में उन का बड़ा स्थान है। समूची सुवर्णभूमि श्रीर सुवर्णद्वीपों में पहले वे ही फैले हुए थे; बरमी, स्थामी श्रीर श्रानामी लोगों के पूर्वज उस समय श्रीर उत्तर के पहाड़ों में रहते थे। इन्हीं श्राग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने श्रपने उपनिवेश स्थापित करा श्रीर श्रपनी सम्यता श्रीर संस्कृति की कलम लगा कर उन के देश को दूसरा भारतवर्ष बना दिया था। उन की सम्यता, उन की भाषा श्रीर उन के वाङ्मय पर भारतवर्ष की वह छाप श्राज तक लगी है।

## § २० चीन-किरात या तिब्बत-चीनी वंश

हिमालय के उत्तरी हाशिये और पूरवी छोर मे तथा उस के साथ लगे हुए भारतवर्ष के उत्तरपूरवी सीमान्त प्रदेश मे अनेक छोटे छोटे गिरोहों और जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, और वे सब एक और बड़े वंश की हैं। उस वंश, अथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, की शुद्ध नस्ल आजकल तिव्यत और बर्मा में है।

तिब्बत भावद न जाने कहाँ का है, स्वय तिब्बती अपने देश को

१तिब्बत शब्द सस्कृत त्रिविष्टप से बना हो सकता है; कोशों में त्रिविष्टप का ग्रर्थ है स्वर्ग; बावर-पोथी के पहले श्लोक में त्रिपिष्टप तिब्बत के ग्रर्थ में जान पड़ता है। बावर-पोथी के विषय में दे० नीचे प्र०१६ का प्र० नि०—५० ८६७।

पोतयुल कहते हैं। वे लिखते पात पर वोलते बांद हैं; युल माने देश। संस्कृत मोष्ट, कश्मीरी बुदुन, कुमाऊँ श्रीर नेपाल का मोट, तथा पूरवी हिमालय का मृटान सब पात या बाद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष के पहाड़ी श्रव श्रपने सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिन में भारतीय रुधिर का तिन्त्रती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन लोगों का घर भारत वन चुका है, पर उन का तिब्वत से सम्बन्ध भी बना हुआ है। नमूने के लिए कुमाऊँ के भोटिये हर साल गर्मी में व्यापार के लिए गारतीक जाते, लौट कर कुछ दिन तक श्रपनी बस्तियों— मीलम, दामी ग्रादि—में ठहर कर ग्रलमोड़ा उतर त्राते तथा सर्दियों मे श्रौर भी नीचे चले श्राते हैं; फिर वसन्त में श्रपने गाँवों में लौट कर खेती काटते श्रीर दूसरे साल फिर तिन्यत को रवाना होते हैं। प्राय: उन म प्रत्येक का एक तिव्वती श्रीर एक भारतीय नाम होता है। श्रपनी भोटिया बोलों के ग्रतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती ग्रसल तिव्यत की तिन्वती, कुमार्कें की पहाड़ी, श्रीर कोई तो हिन्दी भी वोल सकते हैं। भोटियों के उत्तर तरफ हरी-खोर्चम में जो श्रमल तिन्त्रती रहते हैं, उन्हें हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे उन्हें हृिएया कहते हैं। इम तिन्वत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों के मोट में श्रव श्रमल तिब्बत नहीं श्राता, इस लिए उसे तिब्बत कहना हीं ठीक होगा। वर्मा का असल रूप म्यम्म है।

तिन्यत ग्रीर म्यम्म-देश (वर्मा) के लोग एक ही नस्त के हैं, ग्रौर उसे जनविज्ञान ग्रौर भाषाविज्ञान के विद्वान तिन्यत-वर्मी कहते हैं। तिन्यत-वर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का ग्राधा हिस्सा है; उस समूचे वश का नाम है तिन्यत-चीनी। वह वंश ग्राज समूचे चीन, तिन्यत ग्रौर हिन्दचीन प्रायद्वीप में छाया हुआ है। उस के दो ही वड़े स्कन्ध हैं—एक तिन्यत-ग्रमीं जो ग्राज तिन्यत ग्रौर वर्मा में है, तथा दूसरा स्याम-चीनों जो ग्राज स्थाम ग्रौर चीन में है। उस समूचे वंश का मूल घर

होत्राङ हो श्रीर याड चेक्याङ के काँठे हैं, वहीं से उस की कई शाखाये पिन्छम श्रीर दिक्खन तरफ फैल गई हैं। हिन्दचीन श्रीर तिब्बत में जो शाखाये श्राती रहीं, वे सब पहले उक्त निदयों के निकास के प्रदेश से मेंकोडं, साल्वीन श्रीर इरावती के उद्गम-प्रदेश में श्राईं। वहाँ मानो उन का एक श्रक्षय कुण्ड बना रहता, जिस में जब बाढ़ श्राती, तब वह या तो उन निदयों के प्रवाह के साथ दिक्खन श्रथवा चड़पो (ब्रह्मपुत्र) की दून के साथ पिन्छम वह जाती रही। उस कुण्ड के श्रर्थात् दिहोंग-दून के पड़ोस के प्रदेश—सुरमा काँठा से श्रासाम तक—इस प्रकार उन बाढ़ों में प्रायः हूवते रहे, श्रीर चाड़पो दून के दिक्खन श्रीर पिन्छम हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों का कुछ श्रंश टपकता रहा। इस प्रकार तिब्बत वर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वास्ता पड़ता ही रहा; किन्तु स्थाम-चीनी स्कन्ध भी परले हिन्द में जाते समय क्योंकि हमारे पूरबी पड़ोस से गुज़रता रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत बाढ़ एक श्राध बार भारतवर्ष में श्रा गई।

#### § २१. स्याम-चीनी स्कन्ध

स्यामचानी स्कन्ध के दो वर्ग हैं—चैनिक (Sintic) ग्रौर तई। चैनिक वर्ग चीन मे है; स्यामी लोग श्रपने को थई या तई कहते हैं। उन्हीं का दूसरा नाम शाम या शान भी है। हिन्दचीन प्रायद्वीप में इस समय तई या शान नस्ल के लोग संख्या मे सब से श्रिधिक हैं, तथा सब से श्रिधिक प्रदेश धेरे हुए हैं; श्रासाम से ले कर चीन के काडसी प्रान्त तक श्रव उन का चेत्र है। मूल स्रोत से निकल कर बहुत ज़माने तक वे श्वेली नदी (इरावती की पूर्वी धारा) के काँठे मे—उसी पूर्वोक्त कुगड मे—रुके रहे। वहाँ से उन्हों ने बहुत श्रवीचीन काल—१४ वीं शताब्दी ई०—में उतर कर मेनाम का काँठा दखल किया। करीब उसी समय—१२२८ ई० में—उन का एक गिरोह, श्रहोम-नामक

ब्रह्मपुत्र के काँठे मे श्राया। उन्हीं के कारण वह काँठा श्रासम, तथा मेनाम का काँठा स्थाम कहलाने लगा; वरमा के शान के नाम में भी वहीं मूल शब्द है। श्रहोम लाग १७ वीं शताब्दों ई० में पूरी तरह हिन्दू हो गये; उन की भाषा भी श्रव श्रासमियों है, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल उपनामों— कृष्ठन, वरुश श्रादि—में पुराने वश्र की स्मृति वची हुई है। श्रहोम वोली के श्रातिरिक्त श्रासाम के पूरवी छोर श्रीर वरमा के सीमान्त पर खामती नामक एक श्रीर वोली है, जिस के वोलने वालों में से श्रन्दाज़न ५००० श्रासाम की सीमा में पड़ते हैं। वह भी तई वर्ग की वोली है श्रीर १८वीं शताब्दी ई० में वहाँ पहुँची है।

सुवर्णभृमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के श्रान्तिम युग में स्यामचीनी स्कन्थ से विशेष वास्ता पडता है। इस लिए इस प्रथम में यह मां याद रहे कि तई लोग बहुत श्रवांचीन काल में उस प्राद्वीप में श्राये हैं। उस से पहले तेनासरीम के मोन श्रीर कम्बुज के ख्मेर लोगों के वीच कोई व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति ही थी; श्रीर चीन की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह प्रायद्वीप हिन्दचीन भी नहीं कहलाता या कहला सकता था।

#### <sup>§</sup> २२. तिव्वत-वर्मा या किरात स्कन्ध

तिन्यतवर्मी स्कन्ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है। उस की तीन शाखायें ग्रभी तक मालूम हुई है।—(१) तिन्वत-हिमालयी, (२) ग्रासामी तरक, तथा (३) ग्रासाम-वर्मी या लौहित्य। तिन्वत-हिमालयी शाखा में तिन्वत की मुख्य भाषाये ग्रीर वोलियाँ तथा हिमालयी शाखा में तिन्वत की मुख्य भाषाये ग्रीर वोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी ग्रांचल की कई छोटी छोटी भोटिया वोलियाँ गिनी जाती हैं। लौहित्य या ग्रासाम-वर्मी शाखा के भी नाम से ही प्रकट है कि उस में वर्मा की मुख्य भाषा तथा ग्रासाम-वर्मा-सीमान्त की कई छोटी छोटी वोलियाँ शामिल हैं। ग्रासामोत्तरक शाखा दोनों के वीच

त्रासामोत्तर पहाड़ों में हैं; उस की कल्पना श्रौर नाम श्रभी श्रारज़ी हैं; यह निश्चित है कि उस की बोलियाँ उक्त दो शाखाश्रों में नहीं समातीं, किन्तु वे सब मिल कर स्वय एक शाखा हैं कि नहीं इस की छानबीन श्रभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक इकाई है।

तिब्बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन वर्ग हैं—एक तो तिब्बती या भोटिया जिस में तिब्बत की मजी-सँवरी वाड्मय-सम्पन्न भाषा और बोलियाँ सम्मिलित हैं, और बाकी दो वर्ग हिमालय की उन बोलियों के हैं जिन की बनावट में सुदूर तिब्बती नींव दीख पड़ती है।

सातवीं शताब्दी ई० में जब तिब्बत में भारतीय प्रचारक बौद्ध धर्म ले गये तब उन्हों ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सवारा श्रीर उस में समूचे बौद्ध तिपिटक का ऋनुवाद किया । तिब्बती भाषा मे ऋब ऋच्छा वाङ्मय है, श्रौर वह है मुख्यतः भारत से गया हुआ। उस भाषा की कई गौरा बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती हैं। उन्हें दो उपवर्गों मे बाँटा जाता है। एक पिन्छुमी, जिस में बाल्तिस्तान या बोलोर की बास्ती ऋौर पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समूचा बोलौर तथा लदाख का पञ्छिमी अश पहले दरद-देश में सम्मिलित था, श्रीर वहाँ की भोटिया-भाषी जनती का बहुत सा अंश वास्तव में दरद है। बास्तीपुरिक श्रौर लदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले १ लाख ८१ हजार हैं; लेकिन लदाख के पूरबी श्रश को हमने भारतीय सीमा के बाहर गिना है। दूसरा उपवर्ग पूरबी है, जिस में भूटान की बोली व्होखा, सिकिम की दाञ्जोङ्गा, नेपाल की शर्पा श्रीर कागते, तथा कुमाऊँ-गढ़वाल की भोटिया बोलियाँ हैं। इन प्रदेशों को हमने भारतीय सीमा मे गिना है , पर नेपाल और भूटान की सख्याये नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक अन्दाल नहीं हो सकता।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे, परिशिष्ट इ. ४ । <sup>२</sup>दे० कपर §४ श्र ।

इन सब बोलियों के बोलने वाले अपना तिब्बत से सम्बन्ध जानते हैं; उन्हें वहाँ से श्राये वहुत ज़माना नहीं हुश्रा। किन्तु हिमालय की भोटाशक वोलियों के विषय में वह वात नहीं है। उन के बोलने वाले बहुत पुराने समय से, तिब्बत में तिब्बती भाषा परिपक्क होने के भी बहुत पहले से, अपने वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए हैं। वे नहीं जानते कि उन का तिन्यत से कोई सम्बन्ध है भी: वह सम्बन्ध नये निरुक्तिशास्त्रियों ने खोज निकाला है। उन की बोलियों में कई तक्षण ऐसे हैं जो राष्ट अतिब्यतवर्मी, विक अतिब्यतचीनी, हैं; और ठीक उन्हीं लक्षणों मे उन की मुग्ड या शावर भाषात्रों से पूरी श्रनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो वर्ग किये जाते हैं। एक वर्ग उन का जिन में घातु के रूप-परिवर्तन का एकमात्र उपाय सर्वनामों को साथ जोड़ना है, जो कि मुख्ड भाषात्रों का मुख्य चिह्न है, उन्हें सर्वनामाख्यातिक (Pionominalised) कहते हैं। दूसरा वर्ग ग्रसर्वनामाख्यातिक (Non-Pronominalised) का जिन मे वैसी वात नहीं होती । हम पहले वर्ग को किरात-कनावरादि वर्ग श्रीर दूसरे को नेवारादि वर्ग भी कह सकते हैं।

पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं—एक पूरवी या किराँत, दूसरा पिन्छुमी या कनीर-दार्मा उपवर्ग। नेपाल का सब से पूरवी भाग—सप्तकीशिकी प्रदेश—किराँत (किरात) देश भी कहलाता है; वहाँ की बोलियाँ पूरवी उपवर्ग की हैं। पिन्छुमी उपवर्ग में मुख्य कनीर की कनीरों या कनावरी बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा और लाहुल की कनाशी चम्यालाहुली मनचाटी आदि बोलियाँ एक तरफ, और छुमाऊँ के मोट प्रदेश की दार्मिया और अन्य तुद्ध बोलियाँ दूसरी तरफ हैं। कनावरी के बोलने वाले २२ हज़ार हैं, तथा समूचे पिन्छुमी उपवर्ग को मिला कर अन्दाज़न ३० हज़ार होंगे।

नेवारादि वर्ग की वोलियाँ नेपाल सिकिम श्रौर भूटान की हैं।

गोरखे लोग श्रसल में मेवाड़ी राजपूत हैं, श्रौर मुसलमानी ज़माने में भाग कर हिमालय मे वसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी नेवार लोग हैं, श्रौर शायद उन्हों के नाम से नेपाल का नाम हुश्रा है। ठेठ नेपाल से पिन्छम प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुङ्ग श्रादि लोग हैं। सिकिम के निवासी रोंग हैं, जिन्हे गोरखे लेपचा कह कर छेड़ते हैं। इन सब जातियों की छोटी छोटी बोलियाँ मिला कर श्रस्वनामाख्यातिक नेवारादि वर्ग बनता है। इन में से एकमात्र नेवारी वाङ्मय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय से बौद्ध धर्म रहने के कारण उस पर श्रायांवत्तीं प्रभाव भी खूब पड़ा है। ध्यान रहे कि नेवारी श्रादि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिकिम भूटान की मुख्य जनता हैं। श्रव तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी ज्यापार-धन्धा सब नेवारों के हाथ में है, गोरखे खाली सैनिक श्रौर शासक हैं। तो भी गोरखाला भाषा को श्रव सब नेवार समस्रते श्रौर श्रधिकाश बोलते भी हैं, यद्यपि नेवार स्त्रियाँ श्रभी तक हुभाषिया नहीं बनीं।

श्रासामोत्तरक शाखा मे उन्हीं श्रासामोत्तर जातियों की बोलियाँ सम्मिलित हैं जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है ।

लौहित्य या श्रासामबर्मी शाखा की भाषाये श्रीर बोलियाँ सात वर्गों में बाँटी गई हैं। उन में से मुख्य वर्मा या म्यम्म वर्ग है जिस में म्यम्म (वर्मी) भाषा श्रीर उस की बोलियाँ—श्राकानी, दावें श्रादि—हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार हैं। उन के श्रातिरिक्त सक वर्ग श्रीर कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सब वर्मा में ही हैं। लोलों वर्ग चीन के युइनान प्रान्त मे है। बाकी तीन वर्गों में से कूकी-चिन वर्ग भारत श्रीर वर्मा के सीमान्त पर पड़ता है, श्रीर बाड़ा वर्ग तथा नागा वर्ग पूरी तरह भारतवर्ष के श्रन्दर।

<sup>् &</sup>lt;sup>क</sup>ऊपर § ४ इ (४)। <sup>२</sup>दावे को अंग्रेज़ी में विगाद कर Tavoy जिखते हैं।

वाडा या बोडो लोग आसाम की अनार्य-भाषी जनता में सब से मुख्य हैं। कोच उन्हीं का एक फिरका है, जिसका राज्य कभी पूर्णिया ज़िले के पिन्छम तक होता था। किन्तु ग्राव उन का कोच-बिहार या कूच-विहार प्रदेश वॅगला-भाषी है। उस मे श्रीर उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा श्रीर काम-रूप ज़िलों की जनता में अब १० भी सदी सख्या बाड़ा-भाषियों की है; गारो पर्वत पूरी तरह उन के दखल मे है। ब्रह्मपुत्र के दक्खिन नौर्गाव ज़िले में, शिवसागर ज़िले के मज़्ली द्वीप में, उत्तर लखीमपुर की दिक-रोंग नदी पर, कछार, पहाड़ी त्रिपुरा श्रौर चटगाँव की पहाड़ियों में, जहाँ चटगाँउनी लोग उन्हें मूंग कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंह की सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की विस्तियाँ हैं। इस प्रकार की भौगो-लिक स्थित सूचित करती है कि किसी युग में मिर्णपुर श्रौर नागा पर्वतों के पिन्छम सुरमा काँठे मे श्रीर खासी-जयन्तिया के ऊँचे पहाडों के सिवाय समूचे पश्छिमी **त्रासाम में बाड़ा जाति की सत्ता थी।** बॅगला भापा त्रिपुरा और गारो के वाड़ा प्रदेश के वीच सुरमा काँठे में एक फाने की तरह घॅस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुर काँठे में वगला श्रीर श्रासमिया जा घुसी है। प्राय: सभी वाड़ा लोग श्रव दुभाषिये हैं, कोच लोग तो पूरी तरह वॅगला-भाषी ही हैं। मधुपुर जगलों के वाड़ा-भाषी छोटे कोच सूचित करते हैं कि कूचिवहार के वह कोच भी मूलतः वाडा हैं, श्रन्यया वे पूरी तरह श्रार्य-भाषी हैं। बाड़ा-भाषियों की कुल सख्या ग्रव ७ लाख १५ हज़ार है।

नागा वोलियों ग्रौर नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ों तक ग्रर्थात् नागा पहाड़ों के ग्रन्दर है। नागा वर्ग में लगभग ३० छोटी छोटी बोलियाँ हैं जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल ३ लाख ३९ हज़ार हैं। पूरवी सीमात के नागा तो ग्रभी विलकुल ग्रसम्य दशा में हैं, ग्रौर नगे घूमते हैं।

कूर्का-चिन वर्ग आधा भारत में और आधा वरमा में पड़ता है।

कछार, त्रिपुरा श्रीर चटगाँव के पूरब की पहाड़ियों को बंगाली श्रीर श्रासमिया लोग कूकी कहते हैं। उधर बरमी लोग श्रपने इन सीमान्त निवासियों को चिन या ख्येग कहते हैं। कूकी-चिन बोलियों का वर्ग दो उपवर्गों में बाँटा जाता है—एक मेईथेई; दूसरा चिन। मेईथेई माषा मिणपुरियों की है, कुल बोलने वाले ३ लाख ४३ हज़ार। लुशेई श्रीर चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में चिन बोलियाँ हैं जिन मे से मुख्य लुशेई है। भारतवर्ष की विद्यमान राजनैतिक सीमा के श्रनुसार यदि लुशेई पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो मेईथेई-समेत कूकी-चिन वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल सख्या हमारे देश में ४ लाख ९६ हज़ार है।

इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवर्ष में १५ लाख ५० हज़ार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकाश आसाम में है। उन के मुकावले में आर्य आसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ लाख २७ हज़ार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के श्रद्ध न मिलने से तिन्वतवर्मी-भाषियों का ठीक अन्दाज़ नहीं किया जा सकता, तो भी मेरा अन्दाज़ है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के बीच होगी। और उन की बोलियों में नेवारी जैसी एक परिष्कृत भाषा भी सम्मिलित है जिस पर आर्यावर्ती संस्कृत, पालि और प्राकृत भाषाओं की पूरी पूरी छाप लग चुकी है।

तिन्वतीवर्मी शब्द आधुनिक नैक्कों और जनविज्ञानियों का है। उस शब्द के प्रयोग से ऐसा भ्रम होता है कि मानो तिब्बतवर्मी नस्ल का प्राचीन आदिम घर तिब्बत और वर्मा में ही रहा हो। असल बात यह है कि बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने इतिहास में तिब्बतवर्मी शब्द का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक है। किन्तु बरमा का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरवी छोर इस जाति का सनातन घर कहा जा सकता है। हमारे प्राचीन अन्थों में स्पष्ट और निश्चित रूप से भारत के उस उत्तरपूरबी सीमान्त के निवासियों को किरात कहा गया है। नेपाल का पूरवी श्रंश तो श्रव भी किरात-देश कहलाता ही है; क्चिबहार उस के पड़ोस में ही है। प्राचीन किरात शब्द स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, प्रत्युत पूरवी सीमान्त के सभी श्रवायंभाषियों के लिए हैं। साथ ही वह हिमालय पार के तिब्बतियों के लिए भी प्रयुक्त होता था । इसी लिए तिब्बतवर्मी की श्रपेक्षा किरात शब्द कहीं श्रव्छा है। इस प्रकार तिब्बत-चीनी वंश को चीन-किरात वंश कहना श्रिषक उचित होगा।

### § २३. भारतीय वर्णमाला श्रौर वाङ्मय

भारतवर्ष की पूर्वोक्त सभ्य भाषायें किन किन लिपियों में लिखी जाती हैं, उस ग्रोर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिशाम पर पहुँचते हैं।

भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी जाती है। भारतवर्ष के पिन्छमोत्तर ख्राँचल पर खरबी लिपि ख्रा गई है। हिन्दी को खरबो लिपि में भी लिखा जाता है ख्रौर तब उसे उर्दू कहते हैं। हिन्दी ख्रौर उर्दू खलग खलग भाषायें नहीं, केवल दो शैलियाँ हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी प्रान्त में केवल उर्दू शैली ही चलती हो या

वा॰ पु॰ ४४, पर्।

पूर्वे किराता यस्य स्युः पश्चिमे यवनाः ... ...

वि० पु० २, ३, ८।

१दीपो द्युपनिविद्योऽयं म्लेच्छैरन्तेषु नित्यशः । पूर्वे किराता द्यस्यान्ते पश्चिमे यवनः स्मृताः ॥

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>रघुवश ४, ७६, दे० मारतमूमि, परिशिष्ठ १ (२-५), तथा रघुन लाइन श्रॉव कीन्क्नेस्ट ।

किसी'में केवल हिन्दी । हिन्दी के श्रितिरिक्त सिन्धी भाषा पर भी श्रिरबी लिपि का प्रभाव पड़ा है । उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, पर श्राजकल उसे श्ररबी लिपि में लिखने की चाल श्रिधक है । दोनों लिखावटें क्रमधः नागरी-सिन्धी श्रीर श्ररबी-सिन्धी कहलाती हैं । पश्तो श्रमी तक केवल श्ररबी लिपि में ही लिखी गई है । ग़ल्चा बोलियाँ लिखित भाषाये नहीं हैं, श्रीर उसी प्रकार काफिरिस्तान की काफिर बोलियाँ तथा कलात की ब्राहूई । हिन्दको की भी प्रायः वही हालत है ।

हिन्दी की सभी बोलियाँ—राजस्थानी, पछाँही, पहाड़ी, पूरबी और विहारी परिवारों की—जब कभी लिखी जाती हैं नागरी लिपि या उस के किसी विकृत रूप (जैसे कैथी या महाजनी) में ही। बोलियों को अलग रख कर हम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दे तो हिन्दी, मराठी और पर्वतिया (गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है—वहीं नागरी। इस के अलावा भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत समूचे जगत् में संस्कृत प्रायः नागरी अक्षरों में ही लिखी पढ़ी जाती है। इस प्रकार नागरी का चेत्र हिन्दी-चेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है।

पूरव तरफ़ बंगला श्रीर श्रासमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, जिसे वंगला कहते हैं। उड़िया की श्रपनी श्रलग लिपि है, जिस की विशेष पहचान वर्णों के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है; ताड़पत्र पर लोहे की कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर की सीधी रेखा पत्ते की धारी के बरांबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुश्रा; किन्तु श्राजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही वेदव श्रीर वोभल दीखती तथा प्रत्येक श्रक्षर के श्रसल रूप को छिपा देती है; उस घेरेदार पगड़ी को हटा देने से उड़िया वर्णों का निचला भाग नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है। पिन्छम की भाषाश्रों में से सिन्धी का उल्लेख हो चुका है। गुजराती की गुजराती लिपि श्रसल में कैथी नागरी है, उस का श्रीर नागरी का श्रन्तर बिलकुल नाम-मात्र

का है; नागरी वर्णों की सिर की लकीर हटा देने से प्राय: गुजराती वर्ण बन जाते हैं। उत्तर पश्छिम तरफ, कशमीरी की अपनी लिपि शारदा है; उसी के आधार पर सिक्ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी, पंजाब में सिक्ख लोग पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखते हैं।

दिक्खनी भाषात्रों में से तेलुगु श्रीर कनडी की श्रलग श्रलग लिपियाँ हैं; लेकिन उन में परस्पर वैसी ही सहशता है जैसी नागरी श्रीर गुजराती में। इसी प्रकार तामिल श्रीर मलयालम की लिपियों में परस्पर गहरी समानता है। सिंहली लिपि में न केवल श्राधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पालि भाषा की भी पुस्तके छुपती हैं, जिस प्रकार सस्कृत की नागरी मे। पालि के श्रथ बर्मा की बर्मा श्रीर स्थाम की स्थामी लिपि में भी छुपते हैं।

भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करे तो एक बड़े महत्त्व की बात सामने आती है। हमारे वहुत से पाठक बगला, गुजराती या गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें मालूम है कि नागरी और इन लिपियों की अक्षरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों के चिन्ह बदलते हैं। वह वर्णमाला की समानता केवल नागरी; वंगला, गुजराती और शारदा मे ही नहीं, प्रत्युत उड़िया, तेलुगु, कनडी, तामिल मलयालम और सिंहली में भी है। इतना ही नहीं। भारतवर्ष के बाहर तिब्बती, वर्मी, स्थामी, और कम्बुजी लिपियों की, तथा कम्बुजी से निकली हुई मलायु द्वीपावली की छः पुरानी लिपियों—रेचंग, किव, लम्पोंग, बत्तक, बुगि और मकस्सर—की भी वही अक्षरमाला है। आ आ इ ई ...क ख ग आदि वर्ण इन सब लिपियों में एक से हैं, स्वर व्यञ्जन-विभाग, स्वरों का कम, व्यञ्जनों का वर्गी-करण, स्वरों की मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी में दो एक उच्चारण अधिक हैं तो किसी में कम, जो भेद हैं वे बिलकुल नाम के।

इतिहास से हम जानेगे कि वह वर्णमाला मूलत: श्रायीवर्त्तां भाषाश्रों की थी, श्रीर उन से द्राविड़ श्रीर श्रन्य भाषाश्रों ने श्रपनाई। भारतवर्ष की लिपियों में चाहे जितने परिवर्तन होते रहे, वर्णमाला लगभग वह एक ही रही। श्राज वह समूचे भारत, तिब्बत, वर्मा, स्याम श्रीर कम्बुज की तथा श्रंशत: मलायु द्वीपावली को भी वर्णमाला है। किसी समय परले हिन्द के श्रीर मलायु द्वीपावली के बाकी श्रंशों, श्रफगानस्थान श्रीर मध्य एशिया की भी वही वर्णमाला थी। इस प्रकार वर्णमाला के सम्बन्ध में श्रायं श्रीर द्राविड़ का मेद कुछ नहीं है; श्रायं वर्णमाला को द्राविड भाषाश्रों ने भी श्रपना लिया है। श्रीर वही वर्णमाला भारतवर्ष के पड़ोस की किरात भाषाश्रों ( तिब्बती, नेवारी ), स्यामी भाषा श्रीर श्राग्नेय भाषाश्रों ( तलैंग, कम्बुजी, जावा द्वीप की किव श्रादि ) ने भी श्रपना ली है।

एक श्रौर बात बड़े मार्के की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती श्रादि को जब नये पारिमाधिक शब्दों को ज़रूरत होती है, वे सस्कृत से लेती हैं; सिंहली संस्कृत श्रौर पालि दोनों से। संस्कृत श्रौर पालि इस प्रकार श्रायांवर्त्ती भाषाश्रों की श्रक्षय खाने हैं, जिन में से धातु निकाल कर नये शब्द टकसाले जाते हैं। किन्तु श्रार्य भाषाश्रों के सिवा द्राविड भाषायें भी, विशेषतः तेलुगु कनाडी श्रौर मलयालम, उसी संस्कृत की खान की शरण लेती हैं। इन भाषाश्रों के साहित्यिक रूपों में श्राधे के करीब तक भी संस्कृत-मूलक शब्द बर्ते जाते हैं। इस श्रंश में भी श्रार्य श्रौर द्राविड का कुछ भेद नहीं रहा। भारतवर्ष के बाहर वर्मी स्थामी श्रौर कम्बुजी भाषायें पालि या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं

<sup>े</sup>दें नीचे § § ७३ ई, १०६, ११०, १८४, तथा ॐ १४।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>उर्दू इस श्रंश में भी श्रपवाद बन रही है, यद्यपि वह है श्रायवित्तीं भाषा ।

करतीं, तथा मलायु भाषात्रों के शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। तिब्बती का लगभग समूचा वाङ्मय यद्यपि भारतीय वाङ्मय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद करते समय वहाँ भारतीय व्यक्तियों और स्थानों के नामों तक का अनुवाद कर दिया जाता है! मंगोल भाषा का पुराना वाङ्मय भी भारतीय वाङ्मय का अनुवाद है; यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी उस की शब्दावली में काफी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं।

पारिभापिक शब्दावली से आगे वढ़ कर हम इन सब भाषाओं के साहित्यों और वाड्मयों का मिलान करते हैं तो फिर वही बात पाते हैं कि समूचे भारतवर्ष का साहित्य और वाड्मय लगभग एक ही है—
उस के विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं।
और वह वाड्मय भी वर्णमाला की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को लाघ गया है।

### § २४. भारतीय जनता की मुख्य और गौग नस्लें

जपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवर्ष की जनता मुख्यतः आर्य और द्राविड नस्लों की वनो है, और उस में थोड़ा सा छौक शावर और किरात (मुख्ड और तिन्वतवर्मां) का है। उस में कुल ७६'४ फी सदी आर्य-भाषी, २०६ फी सदी द्राविड-भाषी तथा ३० फी सदी शावर-और किरात-भाषी हैं । जो आर्यभाषी नहीं हैं उन पर भी आर्यों ने अपनी पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गौण , तमाम नस्ले इस वर्गोंकरण में आ गईं, केवल मुटठी भर अएडमानी और खुदशास्की बचे जो नगएय हैं। उन के सिवा यदि कोइ उल्लेख-

१२४ २४ करोड़ आर्य, ६'४४ करोड़ द्राविड, ४२ करोड़ आग्नेय, श्रीर '४३ करोड़ चीन-किरात।

योग्य श्रंश बचा तो वह श्रफगानस्थान के तुर्की-भाषियों का है, श्रीर वलख प्रान्त को भारतवर्ष में न गिनने से उन की सख्या भी नगएय रह जाती है। तुर्क या हूण तातारी वंश की एक शाखा हैं, श्रीर उस वंश का मूल घर श्रस्ताई पर्वत के उस पार इर्तिश श्रीर श्रामूर नदियों के बीच उत्तरपूरवी एशिया में है।

ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो सकती। नमूने के तौर पर भील लोग अब केन्द्र वर्ग की एक आर्थ भाषा बोलते हैं, पर उन का रग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः द्राविड या शबर-जातीय हैं। उन से ऋधिक निश्चित दृष्टान्त ऋहोमों का है, जो एक आर्य भाषा-आर्यामया-बोलते हैं, पर जिन का मूल चीनिकराती रंगरूप अब तक वना हुआ हैं। आज जो लोग भारतवर्ष में आर्य भाषाये बोलते हैं, उन मे काफी अंश ऐसा है जो मूलत: आर्य नहीं हैं, किन्तु जिस ने आर्य भाषाये अपना ली हैं। आर्यावर्त्ती वर्णमाला श्रीर वाड्मय की तो समूचे द्राविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया है। किन्तु केवल श्रायों का ही प्रभाव श्रनायों पर हुन्ना हो, श्रथवा सदा अनायों ने हो आयों के संसर्ग में आने पर अपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है। भारतवर्ष की प्रायः सब आर्य भाषाओं में, किसी में थोड़ा किसी में बहुत, द्राविड तल्छट विद्यमान है। दूसरे, आज के द्राविड भाषी लोगों मे उन त्रायों के वंशज भी शामिल हैं जो द्राविड प्रदेश मे पहले पहल आर्यावर्ती वर्णमाला, वाङ्मय, सभ्यता और संस्कृति ले गये थे, श्रीर जिन के प्रयत से ही द्राविड भाषाये पहले पहल लिखी जाने लगीं श्रीर माँजी-सवारी गई थीं । बाद मे भी द्राविड प्रान्तों में जा कर जो स्त्रार्थ बसते रहे वे प्रायः स्रपनी भाषा छोड़ते रहे। हम देखेंगे कि त्रान्ध्रों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, श्रौर

१दे० नीचे §§ १०६, १८४।

तामिलों के राजा पल्लव लोग निश्चय से, शुरू में श्रार्यभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के कनाडी-भाषियों में से काफी ऐसे हैं जो नस्ल से मराठे हैं।

तब नरल की ठीक पहचान क्या है ? रंग-रूप ? किन्तु जहाँ नरलों का मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसौटी भी सदा सफल नहीं होती। नभूने के लिए श्रहोमों के विषय में रंगरूप की कसौटी सफल हुई थी, पर उन्हीं के माईवन्धु कोच लोगों की तरफ हम ध्यान दे तो भापा की कसौटी की तरह वह भी विफल होती है। कोच न केवल वॅगला वोलते हैं, प्रत्युत उन का रग रूप भी लगातार के मिश्रण से वंगालियों का सा हो गया है। नेपाल के गोरखों श्रौर खसों की मूल नरल को उन की भाषा ठीक ठीक सूचित करती है; वे श्रार्यभापी हैं; किन्तु तीन चार शताब्दियों के श्रन्दर ही खसों के रग-रूप में बहुत कुछ, श्रौर गोरखों के में भी काफी, परिवर्तन हो गया है। किन्तु वह परिवर्तन भी तो श्रसल का सूचक है।

भारतवर्ष मे आजकल जात-पाँत के जो विवाह-यन्धन है उन्हें देख कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह विलकुल गलत है। मध्य काल के इतिहास मे हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात-पाँत के रूप में स्थापना दसवी शताब्दी ई० तक आ कर हुई है, उस के बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शहाबुद्दीन ग़ोरी के समय तक हम हिन्दू जातों में बाहर के लोगों को सम्मिलित होते देखते हैं। सन् ११७८ ई० में गुजरात के नावालिक राजा मूलराज दूसरे की माता से हार कर ग़ोरी मुस्लिम सेना का बड़ा अंश कैद हो गया था। उन कैदियों की दाढ़ी-मूंछ मुंड़वा कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल कर लिया था, और साधारण सिपाहियों को कोजियों, खाँटों, वाब्रियों और मेड़ों में । दूसरे, यह सोचना भी कि जात के

वतारीख-सोरठ ( वर्जेंस कृत अंग्रेजी अनु० ) पृ० ११२-१३ वेली

बाहर विवाह न करने से मूल नस्त की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। मूल नस्त एक एक तुन्छ जात की अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत बहुत सी जातों की एक ही है। गित, प्रवाह और व्यायाम के बिना, और संकड़े दायरे में वन्द हो जाने से अच्छी से अच्छी नस्त में भी सड़ाँद पैदा हो जाती है, और जहाँ उसे बाहर की छुत से बचाया जाता है वहाँ उसे अन्दर का घुन ही खा जाता है। भारतवर्ष में आज जैसी जात-पाँत है वह उस के प्राचीन इतिहास में कभी न थी। हम देखेंगे कि यवन (यूनानी), शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष में आज कर यहाँ की जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि आज उन के नामनिशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी शब्द किपश प्रदेश की भाषा मे मिला है।

मूल नस्ले आज हैं कहाँ ? क्या उन के मिश्रण से सब जगह नई नस्ले तैयार नहीं हो गई ? त्रोर क्या मूल नस्ले भी किसी मिश्रण का परिणाम रही हों सो नहीं हो सकता ? भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान् का कहना है कि भारतवर्ष की मूल नस्लों में इतना मिश्रण हो चुका है कि सब भारतीय अब एक नस्ल हैं । यह कथन तो अतिर जित है, किन्तु हम ने जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियों कहा है उन में से प्रत्येक की जनता में रगरूप के नमूने की भी बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है।

किन्तु त्राज यदि कोई मिश्रित नई नस्लें बन भी गई हैं, तो वे भी

<sup>9</sup>नेस्फील्ड का सत रिस्ली की पीपल स्नॉव इिंग्डिया पू० २० पर उद्धृत ।

<sup>—</sup>हिस्टरी श्रॉव गुजरात पृ० ३४, तथा वम्बई गजैटियर १८६६, जि० १, भाग १, खंड २ (कर्नंत वाटसन तथा खां साहेब फज़्लुल्लाह जतफ़ु-ल्लाह फ़रीदी कृत गुजरात का सुस्लिम काल का इतिहास) पृ० २२६ पर उद्धृत।

मूल नस्लों से यहुत भिन्न नहीं हैं, श्रीर उन्हीं के श्राधार पर हैं। इस लिए उन मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान लेना चाहिए। रग-रूप की नाप-जोख वैसी सरल नहीं है जैसी मापा की। तो भी जनविज्ञानियों ने कुछ मोटी मोटी कसौटियाँ बना ली हैं, श्रीर इस नाप-जोख की एक श्रलग विद्या—मानुषमिति (Anthropometry)—वन गई है।

'सब से पहली कसीटी रंग की है। किन्तु रंग वदल भी जाता है। पंजाबियों 'की शिकायत है कि विहार-वंगाल की तरफ जा रहने से उन का रग मैला होने लगता है, श्रीर कुलीन वंगालियों का कहना है कि पजाव जाने से उन का रग फिर चमक उठता है। फिर गोरे श्रीर पक्के काले के बीच रंगों की इतनी छाँ हैं हैं कि कहाँ एक रग समाप्त हो कर दूसरा शुरू हुआ सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी श्रीर एक हव्शी के रंग में स्पष्ट श्रन्तर दीख पड़ता है, श्रीर रग की पहचान को विलक्षल निकम्मा नहीं कहा जा सकता।

खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई भी एक श्रन्छी परख है। एक पजावी या श्रन्तवेंदिये की अपेक्षा एक बगाली का सिर देखने से ही चौड़ा दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और चौड़ाई उस के मुकाबले में ७७७ या उस से कम हो तो मानुषमिति वाले उसे दीर्घकपाल (dolichocephalic) नमूना कहते हैं, यदि चौड़ाई ८० तक हो तो मध्यकपाल (mesati-cephalic), और यदि श्रिधक हो तो ह्रस्वकपाल या चुत्तकपाल (brachy-cephalic)। १०० लम्बाई पर जितनी चौड़ाई पड़े उसे कपाल-मान (cephalic index) कहा जाता है।

इसी प्रकार एक नासिका-मान (nasal index) है। नाक की लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ होगी वही नासिका-मान है। वह मान जिन का ७० से कम हो, अर्थात् नाक नुकीली हो, वे सुनास

(leptorrhine) कहलाते हैं, ७० से ८५ तक मध्य-नास (mesorrhine), श्रौर ८५ से अधिक वाले स्थूल-नास या पृथु-नास (platyrrhine)। चौड़ी या नुकीली नाक के खुले या तग नथनों का श्रन्तर साधारण श्रौंखों को की सरलता से दीख जाता है।

दोनों आखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान भी उसी तरह मनुष्य की मुखाकृति में भट नज़र त्रा जाता है। कई जातियों की नाकें ऊपर चिपटी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में अवनाट<sup>9</sup> कहते हैं, उस से उलटा प्रणाट श्रौर दोनों के बीच का मध्यनाट शब्द गढ़ा जा सकता है। दोनों श्रांखों को थैलियाँ जिन हिंडुयों में हैं, उन के मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी को १०० कहा जाय, और फिर नाक के पुल के ऊपर से वही दूरी मापने से उस का पहली दूरी से जोश्रनुपात श्राये, उसे श्रवनाटमान (orbitonasal index) कहते हैं। वह ११० से कम हो तो अवनाट (platyopic) चेहरा, ११२ ९ तक हो तो मध्यनाट (mesoopic)। यह हिसाब खास भारतवर्ष के लिए रक्खा गया है, अन्यथा १०७ ५, ११० 0, श्रौर उस से ऊपर, ये तीन विभाग है। श्रवनाट का चेहरा स्वभावतः चौड़ा दीखता है, श्रीर गालों की हड्डियाँ उभरी हुईं। , ' ब्रादमी का कद य डील भी मानुषिमिति की एक परख है। १७० शताशमीतर ( ५ फ़ुट ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (५' ५") से १७० तक श्रीसताधिक, १६० ( ५' ३" ) से १६५ तक श्रीसत से नीचे, श्रौर १६० से कम हो तो नाटा।

मुँह ग्रीर जबड़े का श्रागे बढ़ा या न बढ़ा होना एक श्रीर लक्षण है। एक प्रकार समहनु (orthognathic) है जहाँ जबड़ा माथे की

<sup>े</sup>नते नासिकायाः संज्ञायां टीटज्नाटज् अटचः, पाणिनीय ऋष्टाध्यायी, ४, २, ३१ ।

सीध से आगे न वढा हो या बहुत कम वढा हो; दूसरा प्रहनु ( prognathic) जहाँ वह वढ़ा हुआ हो।

संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमूने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी जातियाँ, जिन में श्रार्य या हिन्द-जर्मन वश, सामी (Semitic) श्रौर हामी ( Hamilic ) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि श्ररव श्रीर यहूदी तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश उल्लेख किया जायगा । हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिस्र (ईजिप्ट) के लोग थे। गोरे रंग के सिवा ऊँचा डील, भूरे या काले मुलायम सीधे या लहरदार केश, दाढी-मूंछ का खुला उगना, प्राय: दीर्घ कपाल, नुकीला चेहरा, नुकीली लम्बी नाक, सीधी आँखे, छोटे दाँत और छोटा हाथ उन के मुख्य लक्ष्मण हैं। गोरा रंग जलवायु के मेद से गेहुँ त्रा भी हो जाता है। दूसरी पीली या मगोली जातियाँ हैं। उन में चीन-किरात, मगोल, तातारी ( तुर्क-हूरा ) ब्रादि सम्मिलित हैं। उन के सीधे रूखे केश. बिना दाढ़ी-मूँछ के चौड़े श्रीर चपटे चेहरे, प्रायः वृत्त कपाल, कॅची गाल की हड़ी, छोटी श्रौर चिपटी नाक ( श्रवनाट ), गहरी श्रांखे पलकों का मुकाव ऐसा जिस मे आँखे तिरछी देख पड़े, तथा मध्यम दाँत होते हैं। तीसरा नमूना काला, हिन्शियों या नीग्रोई ( Negroid ) र नस्त का है। उन के जन जैसे गुच्छेदार काले केश, दीर्ध कपाल, बहुत चौड़ी (स्थूल) चिपटी नाक, मध्यम दाढ़ी-मूँछ, मोटे बाहर निकले हुए होंठ, बड़े दांत और लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं। अफरीका के अतिरिक्त नीग्रोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के

<sup>ै</sup>नीचे §§ ६८ ऋ, ८४ उ, १०३; तथा ॐॐ १२, १४, १८ । २नीग्रोई (Negroid) ग्रर्थात् नीग्रो-जातीय, जिन में नीग्रो तथा उन के सदश सभी जोग सम्मिजित हैं। इसी प्रकार मंगोजी = मगोज-जातीय।

प्रतिनिधि केवल श्रग्डमानी हैं जो श्रत्यन्त नाटे हैं। लेकिन वे वृत्तकपाल हैं।

उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों में है। कपालिमिति (Craniometry) के तजरबों से यह पाया गया है कि एक ही वंश को कुछ शाखाये दीर्घकपाल और दूसरी वृत्तकपाल हो सकती, हैं; लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आर्थ वंश में ही स्लाव और केस्त लोग वृत्तकपाल हैं। पीली जातियाँ मुख्यतः वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं मे अमेरिका के एस्कीमो दीर्घकपाल हैं।

भारतीय त्रार्थ त्रीर द्राविड दोनों दीर्घकपाल हैं। किन्तु बंगाल त्रीर उत्तरपूरबी सीमान्त पर वृत्तकपाल त्राधिक हैं जो किरात प्रभाव के सूचक हैं। उस के सिवा सिन्ध त्रीर दक्खिन भारत के पिन्छमी तट पर भी वृत्तकपाल हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल।

श्रायीवर्त्तां श्रायों का सब से श्रच्छा निर्विवाद नमूना श्रन्तवेंद श्रीर पंजाब के श्ररोड़े, खत्री, ब्राह्मण, जाट, श्रराई श्रादि हैं। श्रीसत से श्रिधक डील, गोरा या गेहुँवा रंग, काली श्रांखे, दीर्घ कपाल, जॅचा माथा, लम्बा नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के मुख्य लक्षण हैं; लेकिन वह नाक बहुत लम्बी नहीं होती।

द्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि श्रौर श्रानमले पर्वतों की कुछ जगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्ह हैं—कद श्रौसत से कम, रंग पक्का काला, केश घने कभी कभी घुंघराने की प्रवृत्तियुक्त किन्तु नीग्रोइयों की तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौड़ी— जो कि द्राविड का मुख्य चिन्ह है—, कभी कभी श्रवनाट, किन्तु चेहरा कभी किरात की तरह चपटा नहीं, कपाल दीर्घ, हाथ बड़ा। संसार की मुख्य नस्लों में किस मे दाविड को गिनना चाहिए सो श्रमी तक श्रानिश्चित है। श्राह्इयों में छोटे कद के सिवा कोई भी द्राविड लक्षण नहीं बचा।

द्राविड श्रौर शावर में भारतीय जनविज्ञानी भेद नहीं करते, पर

मेरा विचार है कि अधिक लोज होने पर कुछ मेद अवश्य निकलेगा। शाबर का सब से लालिस नमूना शबर, मुएडा और सन्ताल हैं, जिन का मूल अभिजन भाडखएड और पूरवी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्राविडों के से हैं, किन्तु कपाल प्राय: मध्यम होता है, और प्राचीन संस्कृत प्रन्यों में जो सर्वशस्य—छोटे चेहरे वाले—निपादों का वर्णन है , वह भी मेरे विचार में उन्हीं का या किसी मिश्रित द्राविड-शाबर जाति का है। इस प्रसंग में लासी-जयन्तिया पहाड़ियों के लासी लोगों का उल्लेख करना ज़रूरी है। या तो ऊँची ठडी पहाड़ियों पर रहने और या पड़ोस के किरातों के मिश्रण के कारण उन का रग-रूप शाबरों से बहुत कुछ भिन्न हो गया है उन का रग प्राय: गोरा, गेहुँचा, या लाली लिये हुए बादामी, और स्त्रियों का चेहरा विशेष कर सुन्दर गोलमठोल भरा हुआ होता है।

किरातों मे मंगोली नस्ल के सब लक्षण हैं। कद छोटा या श्रीसत से कम, रंग पिलाहट लिये हुए, दाढ़ी-मूंछ न के बराबर, श्रांखें तिरछी, नाक नुकीली से चोड़ी तक सब किस्म की किन्तु चिपटी श्रवनाट, गाल की हड्डी उभरी हुई, श्रीर चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण चपटा।

अप्रशानों श्रीर पजाब के जाटों आदि में आर्थावतीं आर्थों की अपेक्षा विशेष लम्बी नाक पाई जाती है। अप्रशानों से मराठों तक पिन्छम की सब जातियों में बृत्त कपाल भी पाया जाता है। बृत्तकपाल किरातों तथा पिन्छमी छोर के इन बृत्तकपालों का मुख्य मेद यह है कि किरात जहाँ अवनाट हैं, वहाँ ये पिन्छमी जातियाँ प्रनाट हैं। उत्तर-पिन्छम की विशेष लम्बी नाक और समूचे पिन्छम के बृत्त कपालों की व्याख्या राक मिश्रण से की जाती है। शकों का बृत्तान्त हमारे इतिहास में यथास्थान

१वि० पु० १, ३, ३४-३४। यह वर्णन जनविज्ञानियों के लिये विशेष काम की वस्तु है।

त्रायगा। नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक त्रार्य जाति थे<sup>9</sup>। श्राजकल उन का खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे हूर्गों-तुर्कों में घुल मिल कर नष्ट हो गये हैं, श्रीर भारतवर्ष श्रीर ईरान में अपने बन्धु आयों में। उन के सिक्कों आदि पर उन के जो चित्र मिलते हैं उन में असाधारण लम्बी नाक शकों का विशेष चिन्ह दीख पड़ता है। वे हूणों के पड़ोस में रहते थे। या तो उन से मिश्रण होने के कारण श्रौर या श्रायों की कई अन्य शाखाओं की तरह शायद वे वृत्तकपाल थे। शकों की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान भारतीय भाषात्रों की पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मानुषमिति उन की याद दिलाती है।

पिन्छुमी तट पर सामुद्रिक न्यापार से अरब, हन्शी आदि जो जातियाँ त्राती रही हैं, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की युरोपी बस्तियों में युरोपी लोग जैसे अफ़रीका के नीग्रो गुलामों को वड़ी संख्या मे ले जाते रहे, जिन के वंशज आज अमरीका की जनता में धीरे धीरे घुल मिल रहे हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत के पन्छिमी तट पर ग्ररव तथा फ़ारस-खाड़ी के गुलाम श्रीर पन्छिमी देशों की गोरी बादियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि बन्दरगाहो में वेची जाती रहींर। उनकी नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में रखना होगा।

मोटे तौर पर इम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं। पजाब, राजस्थान और अन्तर्वेद में आर्यावर्त्ती आर्य का खालिस नमूना पाया जाता है, उत्तरपन्छिमी छोर पर उस में शक लक्षण श्रौर कभी कभी हूग्-तुर्क लक्षग् भी दीख पड़ते हैं। अन्तर्वेद में ही समाज के निचले दर्जों में, श्रीर पूरव तरफ़, शावर भत्तक श्राने लगती है। विहार श्रीर

<sup>°</sup>दे० नीचे §§ १०४ इ, १६१, तथा ८३ रम । ैनीचे § १६३।

वंगाल में शावर श्रंश श्रार्थ से श्रिधिक होने लगता है, श्रीर उत्तरपूरव से किरात लहर उस में श्रा मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि श्रीर उड़ीसा की तरफ शावर श्रीर द्राविड श्रंश वढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की तरफ भी श्रार्थ द्राविड का मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की भलक भी है। गुजरात में महाराष्ट्र की श्रपेक्षा द्राविड श्रंश कम है। कर्णाटक के दक्खिन भाग से श्रीर उधर श्राप्त के उत्तरी छोर से द्राविड रंगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे दर्जों में श्रार्थ भलक भर है। सिंहल के दक्खिन भाग में फिर श्रार्थ-द्राविड मिश्रण है।

भारतीय जनविज्ञान, मानुपमिति और कपालिमिति का अध्ययन ग्रमी विलकुल ग्रारम्भिक दशा में हैं। श्रमी इतिहास के ग्रध्ययन को उस से वैसा प्रकाश नहीं मिल सकता जैसा भाषाओं की पड़ताल से मिला है। मोटे तौर पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परिणामों पर पहुँचाती है, जनविज्ञान ग्रौर मानुपमिति उन में विशेष भेद नहीं डालतीं।

#### § २५. भारतवर्ष की विविधता ख्रोर एकता, तथा उस का जातीय चैतन्य

भारतवर्ष एक विशाल देश है। ऊपर के परिच्छेदों में हम ने उस की मूमि श्रीर उस के प्रदेशों, उस की भाषाश्रों, नस्लों, लिपियों, वर्ण-माला, श्रीर वाड्मय का विवेचन श्रीर दिग्दर्शन किया है। उस दिग्दर्शन से उस की विविधता प्रकट है। उस के विभिन्न प्रान्तों श्रीर प्रदेशों में से कोई समथर मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई श्रत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो किसी में हद से ज़्यादा पानी पड़ता है। श्रनेक किस्म के जलवायु, वृक्ष-वनस्पति श्रीर पशु-पक्षी उस मे पाये जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का रहन-सहन श्रीर उनकी बोलियों भी श्रनेक प्रकार की हैं।

भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। डिब्रुगढ़ से डेरा-इस्माइलखाँ तक समृचा उत्तर भारत एक ही विशाल मैदान है। फ़सल के मौसम में इम उस के एक छोर से दूसरे छोर तक लहलहाते खेतों में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी ककर या पत्थर का टुकड़ा कराटिकत न करे। यह तो उकता देने वाली एकता है। उस के अतिरिक्त, दिक्खन में समुद्र और उत्तर मे हिमालय होने के कारण सारे भारत में एक ख़ास किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप बादल बन कर उठती श्रौर हिमालय की तरफ़ जाती है; हिमालय की ऊँचाई को बादल पार नहीं कर पाते, वे लौट कर बरस जाते या हिमालय में तुषार बन बैठ जाते श्रीर फिर गर्मियों मे नदियों की धाराये बन समुद्र को वापिस जाते हैं। समुद्र ऋौर हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेकने की इस सनातन खेल से हमारी वरसात होती है और नदियों में पानी श्राता है। वरसात के श्रनुसार श्रीर ऋतुऍ त्राती हैं। यह ऋतुश्रों का ख़ास सिलसिला भारतवर्ष में ही है, श्रीर हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर हद्दबन्दी का जिस के कारण समूचा देश स्पष्टतः एक दीख पड़ता है, पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हिमालय श्रीर समुद्र की उस हद्दवन्दी से ही ऋतु-पद्धति की यह समानता पैदा होती है।

भारतवर्ष की जनता की जाँच में हम ने देखा कि उस में मुख्यतः श्रार्य श्रौर द्राविड दो नस्लों के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सम्मिश्रण ख़्व हुआ है, ख्रौर उस मिश्रण में थोड़ा सा छौंक शावर ख्रौर किरात का भी है। आज भारतवर्ष की कुल जनता मे से आर्यभाषी अन्दाज़न ७६ ४ फ़ी सदी, द्राविडभाषी २० ६ फी सदी, श्रीर शाबर-किरात-भाषी ३ं० फ़ी सदी हैं। किन्तु जनता श्रौर भाषाश्रों की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राविड भाषाये त्रार्थ सीचे में दल गई हैं, त्रीर उन्हों ने आर्यावर्त्ती वर्णमाला अपना ली है। यह देश मुख्यतः आर्यों का है,

स्रौर उन्हों ने इसे पूरी तरह अपना कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी छाप लगा दी है। दूसरी संस्कृतियाँ, विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो गई, पर आयों के रग में पूरी तरह रंगी गई हैं। बाद में जो जातियाँ आती रहीं, वे तो आयों के अन्दर विलकुल इज़म ही होती गई। आये और द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पूरा सामञ्जस्य हो गया है कि आज सारे भारत की एक वर्णमाला और एक वाड्मय है, जो सम्यता और संस्कृति की एकता का वाहरी रूप है। हम यों कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का प्राण् आर्य है तो उपादान द्राविड, और आज उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय संस्कृति एक है, और इस लिए भारतीय जाति एक है।

किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आज उस के सामाजिक ऋौर राजनैतिक जीवन में प्रकट क्यों नहीं होती ? भारतवर्ष के प्रदेशों, भाषात्रों श्रौर जनता की विद्यमान श्रवस्था की छानवीन से जहाँ हम इस परिगाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ सघात्मक राष्ट्रीय एकता की बढिया सामग्री उपस्थित है, वहाँ उस की विद्यमान राजनैतिक ग्रौर सामाजिक ग्रवस्या पर जो कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या जीवन का प्रायः अभाव है। ऐसा जान पड़ता है मानो वह बत्तीस करोड़ का जमघट तुच्छ जातों, फिरकों श्रौर कवीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में श्रपनी एकता का कोई चैतन्य त्रौर सामूहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। बहुत लोग इस स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यह एक देश और एक जाति नहीं है। तो फिर क्या यह छोटे छोटे प्रदेशों या कवीलों का समुच्चय है ? क्या उन छोटे छोटे प्रदेशों मे भी, जिन मे भौगोलिक श्रीर श्रन्य दृष्टियों से पूरी एकता है, सचेष्ट सामुहिक जीवन के कोई लक्षण हैं ? यदि किसी छोटे से प्रदेश में भी वह उत्कट सचेष्ट सामृहिक जीवन होता तो वह अपनी स्वाधीनता को संसार की वड़ी से वड़ी शक्ति के मुकावले में भी बनाये रख सकता। यह बात नहीं है कि भारत में छोटे छोटे जीवित समूह हों श्रौर उन सब को मिला कर जिस जन-समुदाय को भारत कहा जाता है केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामृहिक जीवन की मन्दता न केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक हुकड़े में भी वैसी ही है।

जब हम भारतीय जनता की विद्यमान श्रवस्था की पड़ताल कर रहे हैं, तब इस बात को आँखों से श्रोभल कैसे कर सकते हैं कि श्राज संसार की सब सभ्य जातियों के वीच वही एकमात्र मुख्य गुलाम जनता है ?

इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास और समाज-शास्त्र का प्रत्येक विचारशील विद्यार्थीं में ह से कहे या न कहे, कुछ न कुछ कारण इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता है, श्रौर उसी के श्रनुसार भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों का यह विश्वास प्रतीत होता है कि भारतीय नस्ल में या जलवायु में कोई सनातन त्रैकालिक दुर्वलता है। यदि ऐसी बात है, यदि सामूहिक जीवन इस भूमि या इस नस्ल में कभी पनप ही नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का हम ने उपर उल्लेख किया है क्या केवल घुगाक्षर-न्याय से पैदा हो गई है ? चेतन और निरन्तर सामूहिक चेष्टात्रों के बिना वे अवस्थायें कभी उत्पन्न न हो सकती थीं। किन्त वैसी सामूहिक चेष्टा श्रों के रहते फिर विद्यामान दरिव्रता कैसे आ गई ?

इन्हीं समस्यात्रों का उत्तर पाने के लिए हमें भारतीय इतिहास की सवाधानी ऋौर सचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है। यहाँ इस विवाद को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केवल सत्तेप से श्रीर श्राग्रह के विना मैं श्रपना मत कहे देता हूं। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास-लगभग ५५० ई० तक- एक ज़िन्दा जाति के सचेष्ट जीवन

का चृत्तान्त जान पड़ता है। भारतीय सम्यता श्रीर संस्कृति की दृढ़ नींवें उसी काल में रक्खी गईं। उस के वाद मध्य काल में धीरे धीरे भारतीय जाति की जीवन-धारा मन्द हो गई, उस में प्रवाह श्रीर गित न रही । प्रवाह के श्रमाव से सड़ाँद पैदा होने लगी, श्रीर सड़ाँद से कमज़ोरी। श्रनेक प्रकार के सचेष्ट श्रीर जीवित श्रार्थिक व्यावसायिक राजनैतिक सामाजिक श्रीर धार्मिक श्रादि समूह, जिन के समुच्चय से वह जाति बनी थी, पथरा कर निर्जीव श्रीर श्रचल जाते बनने लगीं। प्रवाह गित तथा पारस्परिक विनिमय ज्यों ज्यों श्रीर क्षीण होते गये, त्यों त्यों उन जातों के श्रीर टुकड़े होते गये, श्रीर एक सजीव जाति का पथराया हुश्रा पंजर वाकी रह गया जिसे कि जात-पाँत में जकड़ा हुश्रा विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निर्जीव समाज-सस्थान बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, श्रीर इस के वे परिणाम हुए जिन का होना कभी टल न सकता था।

किन्तु ध्यान रहे कि वह समाज-सस्थान रोग का निदान नहीं प्रत्युत लक्षण है; ग्रसल रोग तो जीवन की क्षीणता ग्रीर गित का वन्द हो जाना ही है। वह समाज-सस्थान एक प्राथमिक समाज की श्रवस्था को स्वित नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक्ष समाज के जीर्ण पथराये स्ख गये देह को; ग्रीर इसी कारण उसे प्राथमिक समाज समक्त कर उस की जितनी व्याख्यायें की गई हैं वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सभी । उस समाज-संस्थान के पक्ष मे यह कह देना श्रावश्यक है कि उसी ने भारतीय जाति के देह ग्रीर सस्कृति के तन्तु को—स्खे पथराये रूप में ही सही—जैसे तैसे बनाये रक्खा है; ग्रीर यह भारतीय जाति श्रीर सस्कृति के व्यक्तित्व की मज़बूती ग्रीर ह़ता का ही परिणाम था कि ग्रपने जीवन की मन्दता के समय भी उस ने श्रपने ऊपर इस

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>इस के एक नमूने के लिए दे० नीचे % ४ उ, श्रो ।

समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोल चढ़ा लिया जो इसे शतुत्रों के मुकाबले में जैसे तैसे बचाये श्रीर बनाये रख सका। उस सूखे खोल के अन्दर भारतीय जाति की दुर्बल जीवन-धारा चौदह पनद्रह शताब्दियों तक जैसे तैसे बनी रही है। उस बीच, विशेष कर १५ वी, १६ वीं, १७ वीं शताब्दी ई० में, उस के भिन्न भिन्न श्रंगो में परस्पर विनिमय श्रीर प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्टायें हुई-उन्हीं को हम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं। किन्त जीवन की मन्दता ऐसी थी कि ये नई लहरें भी थोड़े ही समय में गति-शून्य हो गईं। समूची जाति को एक बनाने की चेष्टाये कुछ नई जाते श्रीर नये फ़िरके पैदा करके ठंढी हो गई । उस जाति में जीवन जगाने के लिए उस के जीवन के प्रत्येक पहलू में विक्षोभ पैदा कर देने की ज़रूरत थी. जो ये लहरे न कर सकीं। उस प्रकार का विक्षोभ पिछली डेढ शताब्दी की बाहर की चोटों से श्रीर पच्छिम की तरुण श्रार्य जातियों के सप्तर्ग से पैदा हो गया है, श्रौर श्राज वह फिर से श्रपने श्रन्दर श्रपने प्राचीन जीवन के स्रोत को उमड़ता श्रीर प्रकट होता श्रनुभव करती है।

इस प्रकार भारतवर्ष की आन्तरिक एकता और उस की विद्य-मान छिन्न-भिन्न जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कोई विरोध नहीं है। विद्यमान छिन्न-भिन्नता जातीय जीवन के अत्यन्यभाव को नहीं प्रत्युत उसकी मुन्छीं को सूचित करती है। राष्ट्रीय एकता की प्रसुप्त सामग्री प्रचीन इति-हास की सामृहिक चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना प्रभाव नहीं दिखाती क्योंकि वह मृन्छित और निष्चेष्ट हुई पड़ी थी।

## § २६. भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए समता

•हम ने देखा कि भारतीय जाति की एकता--- आर्य और द्राविड का सामझस्य---शताब्दियों की कशमकश का, और देश को एक बनाने की चेतन चेष्टाओं का, परिणाम है। उन्हीं चेष्टाओं से भारतवष की सम्यता ऋौर संस्कृति में, प्रथाओं ऋौर संस्थाओं में, एवं जनता के रहन-सहन रीति-रिवाज में वहुत कुछ एकता पैदा हो चुकी है। सच बात तो यह है कि केवल भौगोलिक एकता से या जनता की भी एकता से किसी देश के इतिहास में सजीव एकता या एक जीवन का ताँता पैदा नहीं होता, जब तक कि उस देश की जनता उस देश को ममतापूर्वक अपना देश और एक देश न समभती रही हो। उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की भारतवर्ष में सदा रही है। वे उसे सदा अपनी मातृभूमि श्रौर देवभूमि मानते रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्हों ने तीर्थी श्रीर देव-स्थानों की स्थापना की थी। हिन्दू लोग भारतवर्ष के पर्वतों श्रीर जंगलो श्रीर निद्यों को पवित्र मानते हैं। हिन्दुश्रों के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में इतनी विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज वहुत कठिन समभा जाता है। सच बात यह है कि हिन्दु ख्रों के ख्रनेक ख्रौर नानारूप धार्मिक समप्रदायों में एक मात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय की पवित्र भूमि ऋौर देवभूमि भारतवर्ष है। यही हिन्दूपन की एकमात्र पहचान है। मुसलमानों के भी अनेक पीरों, श्रीलियों, विजेताश्रों, वादशाहो श्रीर शहीदों की स्मृति भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। हमारे सब तीर्थ श्रौर पवित्र स्थान इसी देश में हैं। हम में से जी सनातनी हिन्दू हैं, वे प्रतिदिन प्रात:काल स्नान करते समय भावना करते हैं-

> गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति ! नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु ॥ [यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरस्वती गङ्गे, सिंधु साथ ले मेरे जल में सातों छोडें ग्रीति-तरग !]

उसी प्रकार ग्रपने व्याह-शादी श्रीर श्रन्य स्कारो में वे भारतवर्ष की सब निदया से श्रसीसे माँगते हैं। जो इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी भारतवर्ष को उसी प्रकार अपनी मातृभूमि और अपने पुरखों को लीलाभृमि श्रीर कर्मस्थली कर के जानते हैं। हमारे पुरखों ने तप, त्याग दान, विचार श्रीर वीरता श्रादि के जो महान् श्रनुष्ठान किये थे, वे सब इसी भूमि में। भारतवर्ष की चप्पा चप्पा भूमि उन के महान् कार्यों की याद दिलाती है। हमारे पुराखा भी इसी प्रकार अपने पुरखों की याद इस देश के साथ साथ करते स्राये हैं। बहुत प्राचीन युग में उन के गीत थे-

> जिस पे वीर नाचते गाते ऊलें जय-दुन्दुभी बजाय, सुखदा हो सो भूमि हमारी मेट वैरियों का ससुदाय !°

8 88 8 8

ये हेमादि पहाड़ियाँ जंगल तरु-सम्पन्न हे पृथ्वी हम को करें दे सुख-दान प्रसन्न। 2

8 쫎 8 88

जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल किये विक्रम के काम, जिस पर देवों ने श्रसुरों को जीता श्रपना कर यश नाम,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>यस्यां गयान्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या न्येळवा. । युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। सा नो भूमिः प्रखुदतां सपतानसपतं मा पृथिवी कृगोतु॥ अय०--१२, १, १४॥

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरुग्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु । —वहीं, २१, १, ११।

जिस पे धेनु श्रश्व-गण पनी करते हैं सुख-भोग निवास, तेज सौप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सविजास।

& & & & &

इसी प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे-

पुर्वश्कोक प्रतापी उन को बतलाते हैं देव उदार स्वर्ग-मुक्ति-दाता भारत में जन्में जो मनुष्य-तन धार ।

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

धर्म श्रौर सस्कृति के श्राचायों की तरह कालिदास जैसे किवयों ने भारतीय एकया का श्रादर्श वनाये रक्खा। कर्मठ राजनीतिज्ञ, सैनिक, योद्धा श्रौर शासक उस श्रादर्श को किस प्रकार चिरतार्थ करने का जतन करते रहे, सो इतिहास पढ़ने से पता चलेगा।

### § २७. उस की अपने पुरखों और उन के ऋग की याद

श्रपनी मातृभूमि को उक्त प्रकार से श्रपने पुरखों की कर्मस्थली के रूप में याद करना श्रपने देश के साथ साथ श्रपने पुरखों की याद करना राष्ट्रीय एकता श्रीर इतिहास की एकता का दूसरा श्रावश्यक लक्षण है।

भयस्यां पूर्वे पूर्वजना विचिकिरे यस्यां देवा श्रसुरानभ्यवर्त्तयन् । गवामश्वानां वयसरच विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दघातु ॥ —वहीं १२, १, ४ ।

रगायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्॥ —वि० पु०, २, ३, २४।

केवल भूमि की ममता से, उसे अपना देश और एक देश समभने से, इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस भूमि में अपने से पहले हो चुके पुरखों की अनेक पीढ़ियों को भी ममता-पूर्वक अपना समभ कर याद न किया जाय, और अपने बाद वाले वशजों की पीढ़ियों के लिए भी वहीं ममता अनुभव न की जाय। क्योंकि इतिहास एक मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन का ही वृत्तान्त नहीं है, किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और परम्परागत जीवनधारा का चित्र है। श्रीर पिछली पीढ़ियों का जीवन-कार्य श्रीर चरित हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में जुनियाद के रूप में विद्यमान है।

हम ज़रा सा भी सोचें तो हमारे पुरखों का हम पर कितना एहसान दीखता है ! अपने देश की यह जो शकल आज इम देखते हैं सो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें अपना भोजन मिलता श्रीर जो हमें रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने श्रपने भुजवल से जीता श्रीर खेती के लायक बनाया था। श्राज भी दो चार बरस हम उस की सम्भाल करना छोड़ दें तो जंगली घास श्रौर बूटियाँ उसे घेर लें ग्रीर जंगली जन्तु उस पर भँडराने लगे ! भारतवर्ष की हरी भरी भूमि जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाब, नहरे, गाँव, बस्तियाँ शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाज़ार श्रीर बन्दरगाह विद्यमान हैं, कभी उसी तरह के डरावने जगलों से घिरी थी, श्रीर उसे हमारे पुरखों ने साफ़ किया श्रीर बसाया था। प्रत्येक पीढ़ी प्रयत्नपूर्वक उस की सम्भाल श्रौर रक्षा न करती श्राये तो उसे फिर जंगल घेर/ले या पराये लोग हथिया ले। सार यह कि ग्रपने देश की जो बाह्य शकल श्राज हमें दीख पड़ती है, वह हमारे पुरखों के लगातार अनथक परिश्रम और जागरूकता का फल है।

श्रीर क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुश्रों के लिए इम श्रपने पुरखों

के ऋ्णों हैं ! इसारे समाज एंगडन, हमारी प्रथाओं और सस्थाओं, हमारे रोति-िचाजों, हमारे जंबन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी भाषा, दमार्ग बोलचान और हमारी विचारशैली तक पर हमारे पुरखों की छाप लगी हैं। जिन विद्याओं और विज्ञानों को सीख कर आज हम शिक्षित पहलाने हैं उन के लिए भी तो हम उन्हीं के ऋणीं हैं।

यह मृण पा विचार, धार्मिक रंग मं रँगा हुआ, हमारे देश में बहुत पुराना चना थाना है। हम पर रेवां, नितरों, ऋषियों और मनुष्यों का ऋगा है—ऋरियों का ऋगा हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप में—, और उट अगा की चुयाने का उपाय यह है कि हम अपनी सन्तित पर बेता ही ऋया नड़ा दें! लेकिन पूर्वा का ऋगा वंशाओं को हे कर नुकाया जा सकता है हम विचित्र फराना से मुचित होता है कि पूर्वा और यशामें के सिल्मिने में एक तांता—एक धाराबाहिक एकामण्डा—नागे है। ऋगा पाने और उतारने का यह तांता हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक ब्रुवा को और हमारे एतिहास की एक धारा को बनाये रगता है?।

त्रीर ग्रन्ने उस ऋए का ठीक टीक क्यीरा हमें श्रपने इतिहास ही से निलेगा।

<sup>े</sup>दे॰ नीचे § अहा याद में फेयल तीन ऋया गिने जाते थे, पर श्रह में चौथा—मनुष्यों या पदोसियों का—भी था।

२ दे॰ नीचे छ ३।

## टिप्पिग्याँ

#### \* १. प्राचीन भारत का स्थल-विभाग

जब हम साधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा बर्तते हैं, तब यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों का न था, श्रीर उस समूचे काल में भारतवर्ष के भौगोलिक विभाग श्रीर प्रदेशों के नाम एक से न रहे थे। जातिकृत श्रीर राजनैतिक परिवर्तनों के श्रनुसार भौगोलिक संज्ञाये श्रीर परिभाषायें भी बदलती रही हैं। तो भी बहुत सी संज्ञायें श्रीर परिभाषायें श्रनेक युगों तक चलती रहीं हैं, श्रीर यद्यपि उन के लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों में थोड़े बहुत बदलते रहे हैं। तो भी उन विभिन्न लक्षणों की भी मानों एक श्रीसत निकाली जा सकती है। मैने साधारणतया प्राचीन भूगोल की जो परिभाषायें बत्तीं हैं, वे वहीं हैं जो प्राचीन काल के श्रनेक युगों में थोड़ी बहुत रहो-बदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, श्रीर उन परिभाषाओं का प्रयोग भी मैने उन के 'श्रीसत" श्रर्थ में ही किया है।

यहाँ मुक्ते विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना है। प्राचीन भारत के नव भेदाः करने की भी एक शैली थी। वराहमिहिर ने वृहत्सिहता अ०१४ में मध्यदेश के चौगर्द आठों दिशाओं में एक एक विभाग रख कर कुल नौ विभाग किये हैं। किन्तु उस वर्णन में बहुत गोलमाल है। नमूने के लिए विदर्भ (बराड) को आग्नेय कोण में (क्षोक ८) और कीर (कागड़ा), कश्मीर, अभिसार, दरद को ईशान (उत्तरपूरव) कोण में (क्षो० २९) रख डाला है! में ज्योतिष से एकदम अनिभन्न हूँ, इस लिए कह नहीं सकता कि

यह वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलित ज्योतिप में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जो ग्रह अधिपति हैं उस के अनुसार विभाग करने से ऐसा हो गया है। जो भी हो, वराहमिहिर के नौ विभाग तथा पुराणों के नव मेदा (वा॰ पु॰ ४५, ७५) जिन के नाम मात्र कि राज-शेखर ने उद्धृत किये हैं (काव्यमीमांसा पु॰ ६२) एक ही वस्तु नहीं हैं। वे नव मेदाः हैं—

> इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णी गभस्तिमान् । नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः ॥७६॥ श्रयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृताः ।

इन में से ताम्रपणीं स्पष्ट ही सिंहल है; श्रीर नीवां जो 'यह द्वीप' है, उस में फिर महेन्द्र, मलय, सहा, शुक्तिमान्, ऋक्ष, विन्ध्य श्रीर पारियात्र ये सात कुल-पर्वत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि वह विन्ध्यमेखला श्रीर दिक्खन भारत है, श्रथवा हिमालय-हिन्दू कुश के बिना समूचा भारत। वाकी सात कहां रहे ? सब से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है—

भारतस्यास्य वर्षस्य नव भेदाः प्रकीत्तिताः।

समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः प्रस्परम् ॥७८॥

ये नौ भेद भारतवर्ष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र होने से परस्पर (स्थलमार्ग से) अगम्य हैं। यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और इस से प्रतीत होता है कि ये नौ भेद बृहत्तर भारत के थे। और उस अर्थ मे भारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन लेखक भी करते थे—दूसरी शताब्दी ई० के भूगोल-लेखक सोलमाय ने पहले हिन्द प्रायद्वीप को गगा पार का हिन्द कहा, है (दे० § १८८ ह), तथा पाँचवीं शताब्दी ई० के चीनी लेखक फन-ये अनुसार भारतवर्ष काञ्चल से आनाम तक था (§ ०२८)।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> § २०८ गुप्त-युग में श्राता जो श्रमी छूप नहीं रहा है।

दूसरी तरफ़ जिन्हें राजशेखर पश्च स्थलम् कहता है, वे मुख्यतः ठेठ भारत के विभाग जान पड़ते हैं । कान्यमीमांसा में उन्ही का विस्तृत वर्णन है, श्रौर रघुवश के रघु-दिग्विजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ निर्देश है। य्वान च्वाड ग्रौर ग्रन्य चीनी यात्रियों के पॉच इन्दु (हिन्द) भी वही थे । भारत के नाळाशास्त्र ( ग्र० १३, क्षो० २५ ) की चार प्रवृ-त्तियाँ भी उन्हीं पाँच के त्रानुसार हैं—त्रौड़-मागधी = प्राच्य, त्रावन्ती = पाश्चात्य, दाक्षिणात्या, तथा पाञ्चाली या पाञ्चालमध्यमा = मध्यदेश श्रीर उत्तरापथ की। राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम हैं-पूर्वदेश, दक्षिणापथ, पश्चाद्देश, उत्तरापथ श्रीर मध्यदेश ( ए० ९३-९४ )। वायुपुराण के नाम हैं-मध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ श्रीर श्रपर जनपद ( श्लो० १०९-१३१ )। इस से स्पष्ट है कि श्रपर जनपद = पश्चादेश। अपर जनपदों की कुल गिनती के अन्त मे पाठ है-इत्येते सम्परीताशच, जिस के बजाय एक प्रति मे है-इत्येते ह्यपरान्ताश्च जिस से स्पष्ट है कि अपरान्त = पश्चाद्देश। रघुवश में अपरान्त में कोंकण के साथ केरल की भी गिनती है (सर्ग ४, श्लो॰ ५३-५४ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पिछमी तट के अर्थ मे है।

किन्तु वायु पुराण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को गिनाने के बाद विन्ध्यवासिनः (१३१) या विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः (१३४) तथा पर्वता-श्रियणः (१३५-१३६), अर्थात् विन्ध्य श्रीर हिमालय के ऊपर रहने वाले राष्ट्रों, को श्रलग गिनाया है-—शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता की खातिर पर्वतखण्ड के प्रान्तों को श्रलग गिना दिया है। दूसरे सब पुराणों में भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवर्ष के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कनिंगहाम—एन्श्येन्ट ज्यौग्रफी ऑव इिएडया ( भारत का प्राचीन भूगोल ) प्० ११-१२।

कुल सात विभाग किये जाते हैं। दीधनिकाय के ग्रन्तर्गत महागोविन्द सुत्त (१६) में भी भारत के सात विभागों की तरफ संकेत हैं—

इमं महापडिवम् उत्तरेख श्रायतं दिक्खनेन सकटमुखं सत्तधा समं सुविमत्तं....

[ इस महापृथिवी को जो उत्तर तरफ चौड़ी, दिक्खन तरफ छुकड़े के मुँह सी, और सात हिस्सो में वरावर वंटी है.....]

(रोमन सस्क०, जि० २, पृ० २३४)

क्या सुत्त-वाड्मय के ये सात विभाग वही हैं जो पुराणों के ?

मध्यदेश की पूरवी सीमा काव्यमीमांसा में वाराखसी कही है, किन्तु कभी कभी वह प्रयाग तक होती थी, श्रीर काशी 'पूरव' में गिनी जाती थी (वृहत्सिहता १४, ७)। श्राज भी भोजपुरी वोली की पिन्छ्रमी उप-वोली पूरवी कहलाती है, क्योंकि श्रन्तवेंदियों की दृष्टि में विहार के पिन्छ्रमी छोर से पूरव शुरू हो जाता है। परन्तु वौद्ध विनय में विदेह श्रीर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं (महावग्ग, ५), श्रीर पतजिल के महामाष्य (२, ४, १०) में भी धर्मसूत्रों (व सिष्ठ १, ५, वौव - यन १, १, २५) के श्रनुसार कालकवन को श्रार्थावर्ष की पूरवी सीमा कहा है। कालक वन सम्भवतः संथाल-परगना का जंगल है, श्रीर यदि वैसा हो तो मध्यदेश के दो लक्षणों का श्रन्तर वौद्ध श्रीर श्रवौद्ध लक्षणों का श्रन्तर वौद्ध श्रीर श्रवौद्ध लक्षणों का श्रन्तर वौद्ध श्रीर श्रवौद्ध लक्षणों का श्रन्तर वैद्ध श्रीर श्रवौद्ध लक्षणों का श्रन्तर वैद्ध श्रीर श्रवौद्ध लक्षणों का श्रन्तर विद्ध श्रीर श्रवौद्ध लक्षणों का श्रन्तर वैद्ध श्रीर श्रवौद्ध लक्षणों का श्रन्तर विद्ध श्रीर श्रवौद्ध लक्षणों का श्रन्तर वैद्ध हो परिमाषाश्रो का श्रन्तर है।

दक्षिण कोशल ( छत्तीसगढ़ ) काव्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश में या, किन्तु नाट्यशास्त्र में कोशलों की 'प्रवृत्ति' (रंग-रूप वेषभूषा ) दाक्षिणात्या गिनी गई है। असल में वह पूरव और दक्षिन की सीमा पर है।

पृथ्दक के उत्तर उत्तरापथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल रूपरेखा और भारतमूमि में की जा रही है। जान पड़ता है कि राज-

शेखर का यह कथन पुरानी परिपाटी के अनुसार था, जो कालिदास के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पिन्छुमी सीमा देवसभ का स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतझिल ने पूर्वोक्त प्रकरण में अदर्श को आर्यावर्त्त की पिन्छुमी सीमा कहा है, और वासिष्ठ तथा बौधायन धर्मसूत्र में वही अदर्शन (सरस्वती का विनशन) है; इस कारण देवसभ कहीं उसी की सीध में—उसी की देशान्तर-रेखा में—रहा होगा।

### \* २. पच्छिम पंजाब की बोली-हिन्दकी

पिन्छुम पंजाब की बोली का नाम अंग्रेज़ लेखकों ने वॉहदा रक्खा है। लॉहदा का शब्दार्थ है उतरता, श्रीर उस का दूसरा श्रथ है सूरज के उतरने की दिशा श्रथीत् पिन्छुम। मा० मा० प० १, १, पृ० १३६ टि० २ मे ग्रियर्सन लिखते हैं कि ठीक नाम लॅहदोचड़ बोली, लॅहदे दी बोली,

भारतमूमि में इसी विषय की चर्चा करते हुए मैंने अज्ञानवश इस नामकरण का दायित्व सर ज्योर्ज प्रियर्सन पर डाला था। उक्त पुस्तक की पहुँच स्वीकार करते हुए उन के मन्त्री ने मुम्मे लिखा कि वे इस दायित्व से अपने को वरी करते हैं; यह नाम अंग्रेज़ी में चालीस बरस से चलना था इस लिए उन्हों ने अपना लिया। साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख लॉहदा और लॉहदी (बुलेटिन ऑव दि स्कूल ऑव ओरियटल स्टडीज, लंडन, जिं० ५)—मेजने की कृपा की। लॉहदा शब्द पहले पहल मिं० टिस्डाल ने चलाया था। डा० ग्राहेम बेली को वह शब्द खटका, और उन्हों ने लॉहदी शब्द चलाना चाहा, उसी के विरुद्ध सर ग्रियर्सन का उक्त लेख है। उस के अन्त में वे कहते हैं—''यदि भारतीय विद्वान् (पिच्छमी पंजाब की) इंस नई चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, और इस के लिए कोई नाम चाहें, तो उन्हें स्वयं वैसा नाम गढ़ना

या डिलाही होना चाहिए, लॅहदा केवल संक्षित सकेत है। श्रंगेज़ी में वह सकेत भले ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लॅहदा कहना ऐसा ही है जैसे पछाँहीं हिन्दी को पच्छिम या पछाँह कहना ! तो भी कुछ मक्खी पर मक्खी मारने वाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द वर्त्त डाला है। पच्छिम पंजाब में पूरव पिन्छुम को डिमार, डिलाह ( डी उभार, डी-लाह; डी = दिन ) भी ॰ कहते हैं। इस लिए डिलाही शब्द भी श्रव्छा है। पर वह उतना प्रच-लित नही है। दूसरे, पूरबी पजान वाले उसे डिलाही कह सकते हैं, न कि स्वय वहाँ के निवासी । डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन केकय देश) की है। उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तर-पन्छिमी, उत्तरपूरवी बोलियाँ हैं, श्रौर एक गौगा बोली खेतरानी-जाफरी मुलेमान की पहाड़ियों में है। इन में शाहपुरी तो हिन्दकी कहीं नहीं कहलाती, पर थली को डेरा-इस्माइलखाँ में, श्रीर मुलतानी को मुज़फ्फर-गढ़ डेरागाज़ीखाँ मे हिन्दकी कहते हैं। सिन्ध में मुलतानी सिराइकी-हिन्दकी स्रर्थात् उपरली हिन्दकी कहलाती है। उत्तरपञ्छिमी बोली हज़ारा में श्रौर उत्तरपूरवी कोहाट में हिन्दको कहलाती है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा रूप है। इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार हिन्दकी कहलाती हैं। उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है कि सिन्ध नदी के पिक्छम पठानों की बोली पश्तो तथा हिन्दुओं की डिलाही है, जो हिन्दु श्रों की होने के कारण हिन्दकी कहलाती है ! खेद है कि डा॰ ग्रियर्धन ने भी श्रसावधानी की भोंक में यह व्याख्या स्वीकार कर ली है ( वहीं पृ० १३६ )। यह न्याख्या ऐसी ही है जैसे टकरी (लिपि)= ठाकुरों की (ज. रा प. सो. १६११, पू० ५०२-५०३), या कोल

होगा"। मैं उसी मॉग को पूरा कर रहा हूँ, श्रौर वह भी श्रपनी नई गढ़न्त से नहीं, पर एक पुराने नाम की सार्थकता पहचान कर। हिन्दकी मेरी मातृभाषा है।

(मुंडा जाति )=सुत्रर । हिन्दकी को वोलने वाले हिन्दुत्रों की श्रपेचा डिलाही मुसलमान श्रधिक हैं। श्रीर पठानों के देश में हिन्दु श्रों की होने के कारण ही यदि वह हिन्दकी कहलाती है तो सिन्ध में उसके हिन्दकी कहलाने का क्या कारण हो सकता है ! हिन्दू ' श्रीर हिन्दकी का मूल भले ही एक है-सिन्धु । स्पष्टतः वह सिन्धु-काँठे की बोली होने के कारण हिन्दकी कहलाती है, श्रीर यह भी ठीक है वह हिन्दुओं की ऋर्थात् सिन्धु-काँठे के निवासियों की बोली है। सचमुच वहाँ हिन्दू शब्द का यही ऋर्य लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे ऋर्य में तो उस इलाके में किराड़ शब्द प्रयुक्त होता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकों को सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिएइकी हिन्दकी-अर्थात् उपरले सिन्ध-काँठे की-कहा जाता है। हिन्दकी प्राचीन केकय, गान्धार श्रौर सिन्धु देशों की बोली है, जिन में से सिन्धु देश के नाम से उस का नाम हिन्दकी पड़ा है। सिन्धु देश उसी बोली के चेत्र का पिंच्छम दक्खिनी प्रदेश था, जब कि त्र्याजकल का सिन्ध सौवीर देश कहलाता था ( दे॰ नीचे 🖠 ३४, ५४, १०५ )। इसी लिए मैंने लॅहदा या डिलाही को सब जगह हिन्दकी कहा है।

# \* ३. ऋगों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कर्तव्य को विचार

चार ऋगों के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली वार की जा रही है। बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में त्राधुनिक विचार डाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्ये<u>क नया व्याख्याकार</u> श्रीर सम्पादक पुराने सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>टकरी का वास्तविक श्रर्थ है टक देश--स्यालकोट के चौगिर्द-की। मुंड जाति के लोग श्रपने लिए जो नाम वर्तते हैं, उसी का श्राप रूपान्तर है कोल; मुंद भाषा में उस शब्द का श्रर्थ है मनुष्य।

सदा उन्हें नये रंग में श्रीर नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, श्रीर उस के वैसा करने पर तब तक श्रापित्त नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल श्रिभिप्राय के प्रतिकृत न हो। यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि ऐसी व्याख्या मूल सिद्धान्त के श्रिभिप्राय के श्रातकृत है। भले ही श्रुणों का सिद्धान्त धार्मिक विचारों या श्रान्ध विश्वासों में भी लिपटा रहा हो, तो भी वह श्रपने मानने वालों में समाज के प्रति श्रीर राष्ट्र के प्रति कर्त्तव्य का विचार पैदा किये बिना न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए श्रपने को एक सामाजिक श्रीर राजनैतिक प्राणी या एक समूह का श्रा समफना श्रावश्यक था, जिस समाज श्रीर समूह में वह श्रपने पूर्वजों श्रीर वंशजों को भी गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं। विशेष कर श्रुणि-श्रुण का विचार जिस कर्त्तव्य-भावना को पैदा करता था उसे तो श्राधुनिक दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा।

# यन्थनिर्देश

# अ. भौमिक विवेचन के लिए

होल्डिक—इंडिया (भारतवर्ष), श्राक्सफर्ड १६०४;—ब्रिटिश विश्वकोप (इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका) १३ संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक श्रानेक लेख।

इंडिया पेंड पेडजेसेंट कंट्रीज (भारत और पड़ोसी देश), सदर्च पशिया (दिक्खनी एशिया), तथा हिमालय रिजन्स (हिमालय-प्रदेश) सीरीज़ों कं नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित।

मध्य एशिया की ऐटलस कोकुर्युंकइ, तमेइके ( Tameike ), अक सका, तोकियों से प्र०। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुनी है, पर अनेक जतन करने पर भी मुक्ते अभी तक देखने को नहीं मिली।

ईलियट-काइमैटोलाजिकल पेटलस श्रॉव इडिया ( भारत की ऋतु श्रीर जलवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०, १६०६।

जयचन्द्र विद्यालंकार—मारतमूमि श्रौर उस के निवासी ( मारतीय इतिहास्

का भौगोलिक आधार का २ संस्क० ), आगरा १६८८, पहला खरड । मेजर साल्ट कृत मिलिटरी जिओग्रफी ओव दि ब्रिटिश कौमनवेल्य (ब्रिटिश साम्राज्य का सामरिक भूगोल ); मेजर मेसन कृत रूट्स् इन दि वेस्टर्न हिमालय, कश्मीर पुटसेटरा (पिच्छम हिमालय, कश्मीर आदि के रास्ते ), सर्वे ऑव इंडिया द्वारा प्रका० १६२२; रायसाहेव पितराम कृत गढ़वाल; स्वेन हेडिन कृत ऐक्रीस दि हिमालयज (हिमालय के आरपार); शेरिंग कृत रूरा आर दि वेस्टर्न टिवेट (इसी अथवा पिच्छमी तिञ्चत ); यंगहस्वैगड कृत ल्हासा आदि अनेक पुस्तकों को भी मैने सर- सरी तौर से देखा है। सत्यदेव परित्राजक कृत मेरी कैलाश्यात्रा से भोटिया के जीवन, कुर्मांउनी गल शब्द तथा श्रलमोड़ा से तिब्बत के रास्ते का सब से पहला परिचय मुक्ते मिला था। राहुल सांकृत्यायन की तिब्बययात्रा विद्यापीठ (काशी विद्यापीठ के त्रैमासिक) में प्रकाशित होने से पहले मैंने सुनी है, श्रीर उन की ज्ञवानी मुक्ते उत्तरी नेपाल, तिब्बत श्रीर लदाख का बहुत कुछ परिचय मिला है।

इ. भाषात्रों और जनता की पड़ताल के लिए

प्रियसन—लिग्विस्टिक सर्वे ऑव इंडिया (भारतवर्ष की भाषाविषयक पड़ताल), कलकत्ता १६०३-१६२८ (एक-श्राध जिल्द निकलना श्रभी बाकी है), विशेष कर पहले भाग का पहला खराड तथा प्रत्येक भाषा-वर्णन की भूमिका।

सेंसस त्रॉव इंडिया ( भारतीय मनुष्यगणना ) १६२१, भाग १ रिपोर्ट श्र० ६-भाषा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान ।

रिस्ली— दि पीपल अॉव इटिया ( भारत के लोग ), २ संस्क०, कलकत्ता श्रीर लंडन १६१४।

रमाप्रसाद चन्द—इडो ऋार्यन रेसेन ( श्रायीवर्त्ता नस्तें ) भाग १, राजशाही १६१६।

श्रा मेले और मार्सल कोश्रां—के लागे हु मौंद ( संसार की भाषायें), परी १६२४।

[ A Meillet et Marcel Cohen—Les Langues du Monde Paris 1924 ]

हैंडन-रेसेच त्रॉव मैन ( मनुष्य की नम्लें )।

भारतमूमि, खरड २।

श्रोभा—प्राचीन भारतीय लिपिमाला, २ संस्क०, श्रजमेर १६१८। राधाकुमुद मुखर्जी—फडेमॅटल यूनिटी श्रांव इडिया ( भारतवर्ष की बुनि-

यादी एकता ), लंडन १९१४।

## उ. प्राचीन भृवृत्त के लिए

राजशेखर—कान्यमीमांसा (गा० श्रो० सी, सं० १) श्र० १७। वराहमिहिर—वृहत्सिहता (विजयनगरम् संस्कृत सीरीज़, सं० १२) सुधाकर द्विवेदी सम्पा०, श्र० १४।

मार्कपडेय पुराण—( जीवानन्द प्रका० ), तथा पार्जीटर कृत श्रनुवाद विन्तिश्रोथिका इंडिका सीरीज़ में, श्र० ४४-४७।

वायुपुराण ( श्रानन्दाश्रम प्रका० ), श्र० ४४।

विष्णुपुराण (जीवानन्द), श्रंश २, श्र० ३।

श्रीमद्भागवत पुराण ( श्रीवेंकटेश्वर ) स्कन्ध ४, श्र० १६, १७, १६। भरत—नाष्ट्यशास्त्र (कान्यमाता सं० ४२, निर्णयसागर) श्र० १३, १७।

कालिदास-रधुवश, सर्ग ४।

क्रनिंगहाम-एन्श्येन्ट जिश्रोग्रफी श्रॉव इंडिया (भारतवर्ष का प्राचीन भूगोल ), लंडन १८७१।

वैटर्स -- ऑन यवान च्वाड्स ट्रैवल्स् ( य्वान च्वाङ की यात्रा ), लंडन

स्टाइन—कल्हण्ज क्रोनिकल आँव दि किग्स् आँव कश्मीर (कल्हण की राजतरंगिणी का अंग्रेज़ी अनुवाद ), लंडन १६००, भाग २, भूगोल-सम्बन्धी परिशिष्ट ।

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शास्त्री—कौन्ट्रीन्यूशन्स् टु दि स्टडी ऑव दि पन्श्रॅट जिन्नोग्रफी न्नॉव इडिया ( भारत के प्राचीन भूगोल के अध्ययन-परक लेख), इं० आ० १६१४, ए० १४ प्र । बहुत ही प्रामाणिक और अच्छा उद्योग था जो कि लेखक की श्रकाल मृत्यु से अधूरा रह गया।

मारतम् मि, परिशिष्ट १ । नन्द्रलाल दै—जिक्रोग्राफिकल डिक्शनरी क्रॉव एन्श्येन्ट ऐंड मैडीवल इंडिया ( प्राचीन क्रोर मध्यकालीन भारत का भौगोलिक कोष ), २ संस्क॰,

लंडन १६२७। इस कोष के संकलन में जितना श्रम किया गया है

यदि उतने ही विवेक से भी काम लिया गया होता तो यह एक अमूल्य संग्रह होता। विद्यमान रूप में इस की प्रामाणिकता पर निभैर नहीं किया जा सकता। लेखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं। "काली नदी (पूरवी)-कुमाऊँ में पैदा होने वाली एक नदी जो गंगा में मिलती है कन्नौज पूरवी काली नदी के पिन्छम तट पर है उस के गंगा से संगम से ३-४ मील। " क्रमाऊँ में पैदा होने वाली काली नदी कन्नीज को अपने पिच्छम रखते हुए गंगा मे मिलना चाहे तो उसे गोमती, रामगंगा श्रीर गंगा के ऊपर से फॉद कर गंगा-जमना-दोश्राव में श्राना होगा ! स्पष्ठ है कि दे महाशय कुमाऊँ की काली ( शारदा ) श्रीर दोश्राय की काली को एक समक बैठे हैं। "केकय-व्यास श्रीर सतलज के बीच एक देश "दे॰ गिरिव्रजपुर (२)।" ''गिरिव्रजपुर ( २ )—केकय की राजधानी '। कनिंगहाम ने गिरि-ब्रज की जलालपुर से शिनाएत की है।" किन्तु कर्निगहाम ने जिस जजालपुर से केकय की शिनाख़त की है, वह जेहजम ज़िले में है न कि ब्यास-सततान के बीच । ''बाहीक—व्यास श्रीर सततान के बीच केकय के उत्तर "। "वाहीक लोग सतलज श्रीर सिन्ध के बीच रहते थे, विशेष कर रावी श्रीर श्रापगा नदियों के पिन्छम, "उन की राज-धानी शाकल थी।" शाकल (स्यालकोट) और रावी के पव्छिम का देश व्यास-सतताज के बीच है यह मनोरंजक श्राविष्कार है! "जावाती पुर-जवलपुर ""। किन्तु श्रमिलेखों में जालोर का नाम जावालि पुर है-एपि० इं० ६, पृ० ४४, पृ० ७७। इत्यादि।

#### दूसरा खगड

# श्रार्य राज्यों के उदय से महामारत-युद्ध तक

#### तीसरा प्रकरण

## मानव और ऐल वंश

### § २८. मनु की कहानी

हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। किन्तु बहुत पुराने समय में भी हमारे देश में घटनाओं के बत्तान्त रखने की प्रथा थी, और उन बत्तान्तों अथवा ख्यातों की—जिन्हें पूर्वजों से वशजों तक एक परम्परा में चले आने के कारण हम अनुअति कहते हैं--महाभारत युद्ध के समय के करीब एक सहिता ( सकलन ) बनाई गई, जिसे पुराण-सहिता अर्थात् पुरानी ख्यातों का समह कहा गया। बाद की घटनाओं विषयक अनुअति भी उस संहिता में पीछे दर्ज होती रही, और एक पुराण-सहिता के अनेक रूप होते गये। हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी पौराणिक अनुअति से जाना जाता है । यद्यपि हाल में कुछ बहुत

१ इस अर्थं के लिए प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में श्रुति और श्रुत शब्द का ग्रिथक प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अब धार्मिक श्रुति के लिए परिमित हो गये हैं। परम्परागत ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख ''इत्येवमनुशुश्रम—हमने ऐसी बात परस्परा से आती सुनी है'' आदि सुहावरों से भी प्रायः किया जाता था (प्रा० अ० ए० १८) अनु-श्रु में अगलों से सुनने का ठीक भाव भी श्रा जाता है, इसी लिए मैंने अनुश्रुति शब्द गढ़ लिया है, यद्यपि भाववाची संज्ञा के रूप में हस शब्द का प्रयोग प्राचीन वाइमय में नहीं मिलता।

२दे० नीचें ४।

पुराने सभ्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज़ि॰ मंटगुरी अथवा साहीवाल, पंजाब ) ग्रौर मोहन जो दड़ो ( ज़ि॰ लारकानों, सिन्ध ) त्रादि स्थानों, की खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी व्याख्या नहीं हो पाई, श्रीर उन के श्राधार पर शृङ्खलाबद्ध इतिहास श्रमी नहीं बन सकता। फलतः प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एक-मात्र सहारा स्रभी तक पौराणिक स्रानुश्रुति ही है। वह स्रानुश्रुति स्रव इमें जिस रूप में मिलती है, वह ऋत्यन्त विकृत और भ्रष्ट है √तो भी श्राधुनिक विद्वानों ने श्रपनी बारीक छानबीन श्रीर तुलनात्मक श्रेध्ययन की पद्धति से उस के सत्य श्रंश को मिथ्या मिलावट से सुलकाने का जतन किया है। वैसा करने वाले व्यक्तियों में श्रंग्रेज़ विद्वान् पार्जीटर का प्रमुख स्थान है। ऋगले पाँच प्रकरणों में भारतवर्ष के प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास का एक ख़ाका मुख्यतः पार्जीटर के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्ध्येंट इडियन हिस्टौरिकल टैडीशन (प्राचीन <u>भारतीय</u> ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया जाता है।

पुरानी अनुश्रुति में बहुत सी कित्यत कथाये भी मिली हुई हैं। इन् कथा ऋगों के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु बैवस्वत था। कहते हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात् मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति न थी जो सब को नियम में रखती। लोगों की दशा मछलियों की सी थी, अर्थात् बलवान् निर्वल को निगल जाता, और उसे भी अपने से अधिक बलवान् का डर बना रहता। इस दशा से तंग आ कर लोगों ने मनु को राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार

<sup>े</sup>मोहन जो दहो अर्थात् मोहन का खेड़ा। कुरुचेत्र में खेडा पुरानी बस्तो के भग्नावशेष ढेर को कहते हैं, वह ठेठ हिन्दी शब्द है। इसी अर्थ में हिन्दकी में भिड शब्द प्रचलित है।

किया) राज्य-प्रवन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी खेती की उपज में से छुठा भाग देना स्वीकार किया 1°

इस सारी कहानी पर हम विश्वास करें या न करे, इस में इतनी सचाई अवश्य है कि कोई समय था जब हमारे पुरखा राज्य में सगिठत हो कर रहना न जानते थे, और उसके बाद एक समय आया जब कि वे उस प्रकार रहना सीख गये। लोगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की और उसी दिन राज्य-ज्यवस्था शुरू कर दी, यह बात हम भले ही न माने, पर यह तो मानना होगा कि घीरे घीरे हमारे पूर्वजों ने राज्य में रहना सीख लिया, और जिस समय से हमारे इतिहास का आरम्भ होता है उस समय तक वे यह सीख चुके थे। साथ ही इस कहानी से प्रकट है कि वे तब खेती करना भी जानते थे।

#### § २६. मनु का वंश

मनु के नौ या दस बेटे बताये जाते हैं, श्रौर, कहते हैं, उस ने सारे भारत के राज्य को श्रपने उन बेटों में बाँट दिया। उन में से सब से बड़े बेटे इक्ष्वाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी श्रयोध्या

भनु के साथ प्रजा के उहराव की बात के लिए दे० अथ० १, १३। राज्य-संस्था का आरम्भ कैसे हुआ, इस विषय पर दार्शनिक विचारकों ने बहुत चिन्तन और कल्पनाये की हैं। उहराव का सिद्धान्त जैसे आधुनिक युरोप के राजनीतिशास्त्र में प्रसिद्ध है, वैसे ही वह प्राचीन भारत में भी था। मनु के साथ उहराव वाली बात भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशास्त्रियों की एक कल्पना मात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना मानने को कोई प्रमाण नहीं है। स्वयं मनु एक प्रागैतिहासिक ब्यक्ति हैं। यह भी ध्यान रहे कि राज्य के उद्भव के सम्बन्ध में भारतीय विचारकों की वह एकमात्र कल्पना न थी (दे० नीचे § ६७ घर)।

थी। इक्ष्वाकु के वंशज मानव वंश या "सूर्य वंश" की मुख्य शाखा थे। एक बेटे को पूरव की तरफ़ स्नाजकल के तिरहुत ( उत्तरी विहार ) में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा विशाल हुस्रा जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वैशाली बसाई। वैशाली नगरी स्नागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। बाद की वैशाली के खंडहर उत्तरी विहार में मुज़फ़्फरपुर ज़िले के वसाढ़ गाँव में मौजूद हैं। सुमीते के लिए हम राजा विशाल के पूर्वजों को भी वैशाली का राजवंश कहेंगे।

मनु के एक श्रीर पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष क्षत्रिय कहलाये। वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे। उन का राज्य सोन (शोण) के पच्छिम श्रीर गंगा के दिक्खन श्राधिनिक बघेलखरड श्रीर शाहाबाद में था, जिस से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूप देश कह-लाता था।

शर्याति नाम के एक श्रीर पुत्र का राज्य श्राधुनिक गुजरात की श्रीर था। शर्याति का पुत्र हुश्रा श्रानक्तं श्रीर श्रानक्तं के फिर तीन पुत्र हुए—रोचमान, रेव श्रीर रैवत। पुत्र का मतलव सम्भव है वंशज हो। श्रानक्तं के कारण उस देश का नाम श्रानक्तं हुश्रा, श्रीर रेवा (नर्मदा) नदी तथा रैवत (गिरनार) पर्वत श्रव तक हमें रेव श्रीर रैवत का नाम याद दिलाते हैं। श्रानक्तं देश की राजधानी कुशस्थली (द्वारिका) थी। कहते हैं श्रागे चल कर पुण्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट कर दिया।

इन चार प्रसिद्ध राज्यों के ऋतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का राज्य यमुना के पिन्छमी तट पर कहीं था, और दूसरे एक बेटे धृष्ट के वंशज धार्ष्ट क्षत्रिय पजाव में राज्य करते थे।

मुख्य दो थे। बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद अयोध्या के राज्य का उत्तरा-

धिकारी वना । फिर उस का पुत्र राजा ककुत्स्य हुन्ना जिस के कारण यह वंश काकुत्स्थ वंश भी कहलाया।

इक्ष्वाकु के छोटे वेटे निमि ने श्रयोध्या श्रीर वैशाली के बीच विदेह देश में सूर्यविशयों का एक श्रीर राज्य स्थापित किया, जिस में उस के वशज राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की। इस वंश के सब राजा श्रागे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा (राप्ती) नदी श्रयोध्या श्रीर विदेह के राज्यों को श्रलग करती थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जव हमारे सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूष देश में, आनर्त में, यमुना के पिन्छुमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य थे, जो सब मनु के " पुत्रों " अर्थात् वंशजों के थे। मनु नाम का कोई राजा वास्तव में हुआ है कि नहीं, सो कहना कठिन है। और इन सब राज्यों के प्रथम पुरुप एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक ही पीड़ी में एक वंश का इतनी दूर तक फैलना कठिन है। किन्तु इतनी बात तो निश्चित है कि उक्त सब राज्य एक ही वंश के थे जिसे हम मानव वंश या मनु का वंश (अथवा सूर्य वंश) कहते हैं।

#### § ३०. ऐल वंश या चन्द्र वंश

किन्तु इस्वाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी राजा भी या जो मानव वश का नहीं या। उस का नाम या पुरूरवा ऐळ, और उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान। प्रयाग के सामने भूसी के पास अब भी एक गाँव है पीहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान

वैशन या अनुयायी के अर्थ में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाङ्मय में पाया जाता है। ठीक वेटा-वेटी के अर्थ में उस के मुकाबने का अपत्य

समक्ता जाता है। कहते हैं पुरूरवा की रानी उर्वशी अप्सरा थी। उन का वंश ऐळ वंश वा चन्द्र-वश कहलाता है। ऐळ वंश ने शीघ ही बड़ी उन्नित की और दूर दूर के प्रदेशों तक अपने राज्य स्थापित कर लिए। उस की शाखाएँ प्रतिष्ठान के ऊपर और नीचे गंगा के साथ साथ बढ़ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की ओर गगा-तट पर कान्यकुञ्ज (कन्नौज) में एक नया राज्य स्थापित किया। प्रतिष्ठान वाले मुख्य वंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र का नाम ययाति था। ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वा-राण्सी में एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज राजा काश के नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा।

### § ३१. ययाति श्रीर उस की सन्तान

्ययाति भारी विजेता था। उस ने प्रतिष्ठान के पिष्ठिम, दिक्खन श्रीर दिक्खनपूरव के प्रदेश जीते, श्रीर उत्तरपिष्ठिम तरफ सरस्वती नदी तक सब देश श्रधीन किया। इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते,

पुरा कपिलवत्थुम्हा निक्खन्तो लोकनायको । अपची श्रोकाकराजस्स सक्युपुत्तो पभंकरो॥

शब्द है। नमूने के लिए सुत्तनिपात की ६६१वीं गाथा में यह बात बिल-कुल स्पष्ट होती है—

<sup>े</sup> एक ऊटपटाँग कहानी प्रसिद्ध है कि मनु की लड़की इळा थी जिस ने सोम (चन्द्रमा) के बेटे बुध से समागम कर पुरुरवा को जन्म दिया था। वह कहानी केवल ऐळ शब्द की व्याख्या करने को गढ़ी गई दीखती है। ऐळ शब्द का इळावृत शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, कि ऐळ लोग पहले इळावृत (मध्य हिमालय) से आये हों (प्रा० मा० ऐ० अ०, पू० २६७—३००)।

क्योंकि उस के रथ का चक्र अनेक राज्यों में निःशक्क घूमता था। वह आर्यावर्त्त के इतिहास में सब से पहला चक्रवर्ती था । उस के पाँच पुत्र थे—यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुर । पुरु के पास प्रतिष्ठान का राज्य रहा, और उस के वशज पौरव कहलाये। उस के दिक्खनपूरव का प्रदेश तुर्वसु को मिला, अर्थात् उस ने कारूपों को, जो पहले उस देश में थे, अपने अर्थान किया। उस के पिन्छम केन, वेतवा और चम्वल निदयों के काँठों का प्रदेश यदु को दिया गया। चम्बल के उत्तर और जमना के पिन्छम का प्रान्त दुह्यु को मिला, तथा उस के पूरव गंगा-जमना-दोश्राव का उत्तरी भाग अर्थात् अयोध्या से पिन्छम का प्रदेश अनु के हिस्से आया। यदु के वंशज यादव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, और उन की शाखायें आगे दिक्खन की आंत के भी दिक्खन वह कर अपना राज्य स्थापित किया।

#### § ३२. सम्राट् मान्धाता

कुछ समय वाद यादव वंश में शशकिन्दु नाम का प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुग्रा। जान पड़ता है उस ने ग्रपने पड़ोस के दुह्यु ग्रौर पौरव राज्यों को जीत लिया। पौरव वश की कोई वात इस समय के वाद देर तक नहीं सुनाई देती। शशकिन्दु की जड़की विन्दुमती ने ग्रयोध्या के राजा मान्धाता से व्याह किया। मान्धाता इक्ष्वाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी वाद हुग्रा। वह चक्रवर्त्ता ग्रौर सम्राट् तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध राजा था। उस ने चारों तरफ दिग्वजय किया। श्रहौस-पड़ौस के सब राज्य उस के ग्रधीन हो गये। सम्राट् शब्द पहले पहल उसी के लिए वर्ता गया। "जहाँ से सूरज उगता श्रौर जहाँ जा कर हूवता था, वह समूचा यौवनाश्व मान्धाता का चेत्र कहलाता था।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>प्राचीन श्रार्यं नामों के विषय में एक छोटो सी वात समक्त लेने की

पीरवों का देश श्रीर कन्नीज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया। जान पड़ता है श्रानवों (श्रनु की सन्तान) के राज्य पर भी उस ने श्राक्रमण किया, श्रीर यह तो निश्चित है कि पंजाब की सीमा पर द्रह्यु वंश के राजा श्रंगार को उस ने एक बड़े लम्बे युद्ध के बाद हराया श्रीर मार डाला। यादव लोग मान्धाता के सम्बन्धी थे, उन्हें उस ने नहीं छेड़ा; किन्तु दक्लिन में हैहयों के प्रदेश को उस ने या उस के पुत्रों ने श्रवश्य जीता। मान्धाता के पुत्र पुरुकुत्स की रानी का नाम नर्मदा था, श्रीर शायद उसी के नाम से रेवा नदी नर्मदा कहलाने लगी। नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर पारियात्र श्रीर श्रव्ध पर्वतों के चरणों मे पुरुकुत्स के भाई मुचुकुन्द ने एक नगरी बसाई। श्राजकल भी उस जगह को मान्धाता कहते हैं।

किन्तु उस सुदूर प्रदेश को वह देर तक अधीन न रख सका, हैहर

है। प्रायः पिता के नाम से प्रत्येक पुरुष या स्त्री का नाम बनाया जाता है। पिता के नाम के पहले स्वर की प्रायः वृद्धि हो जाती श्रीर अन्त में कोई प्रत्यय लग जाता है, जैसे युवनारव, श्रमूर्त्तरयस् का श्रामूर्त्तरयस्, कृतवीर्यं का कार्त्तवीर्यं, श्रित्र का श्रात्रेय, ऊर्वं का श्रीवं, जमदिन्न का जाम-दग्न्य, दशरथ का दाशरथि। बहुत बार माता के नाम से था वंश या देश के नाम से भी उपनाम बनाते हैं, जैसे पृथा का बेटा पार्थं, शिवि वंश या देश को कन्या शैन्या, केकय की केकेयी, मद्र की माद्री। इतिहास में जहाँ एक ही नाम के कई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हों, वहाँ उन में फ़रक करने के लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता है, जैसे कार्त्तवीर्यं श्रर्जुन श्रीर श्रीर पारहव या पार्थं श्रर्जुन, राम जामदग्न्य श्रीर राम दाशरथि, भरत दौष्यन्ति श्रीर भरत दाशरथि, इत्यादि। बहुत व्यक्तियों का श्रसल नाम इतिहास में भूला जा चुका है श्रीर हम उन्हें खाली उपनाम से जानते हैं, जैसे शैव्या, माद्री, केंकेयी श्रादि।

राजा महिष्मन्त ने उसे जीतकर उस सुन्दर नगरी का नाम माहिष्मती रक्खा। माहिष्मती सैकड़ों वरसों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र रही। महिष्मती के उतराधिकारी भद्रश्रेणय ने उलटा उत्तर भारत पर चढ़ाई की, श्रीर काशी तक को जीत लिया, जिस का वृत्तान्त हम श्रागे कहेंगे।

उधर पुरुकुत्त के बाद श्रयोध्या की श्रवनित के समय कान्यकुव्ज का राज्य भी कुळ समय के लिए चमक उठा। तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुश्रा जो हैहय महिष्मन्त का समकालीन था।

#### § ३३. गान्धार राज्य की स्थापना

मान्धाता के विजयों के कारण त्रानव श्रीर द्रुष्यु लोगों की पजाव की तरफ खसकना पड़ा। द्रुष्यु वश में इसी समय राजा गान्धार हुन्ना जिस के नाम से श्राधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपिंछ्यम का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा। द्रुष्यु क्षत्रिय बड़े दृढ़ त्रीर वीर थे। कहते हैं, गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हों ने पिंछ्यम के देशों को भी जीत कर उन में श्रपने कई राज्य स्थापित किये।

### § ३४. पंजाच में उशीनर, शिवि श्रौर उन के वंश्रज

श्रानव वंश में इस समय उर्शानर नाम का एक वड़ा प्रसिद्ध राजा हु श्रा। उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये। उन में से योधेय क्षत्रिय बहुत प्रसिद्ध हुए। योधेयों का राज्य दिक्खनपिन्छुमी पंजाब में श्रानेक श्वताब्दियों तक बना रहा; उन की वीरता के वृत्तान्त हम श्रागे वहुत सुनेंगे। उन के वशज श्रव जोहिये कहलाते हैं। नीली-बार श्र्यात् नीली (निचली सतलज) के तट का वागर श्रब भी उन के नाम से जोहिया वार कहलाता हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे छ ४।

उशीनर का पुत्र शिवि उससे भी स्रिधिक प्रसिद्ध हुस्रा। वह भी चक्रवर्ती राजा था। दिक्खनपिन्छिम पंजाव में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर था, जिसे स्राजकल शोरकोट सूचित करता है । उस का नाम शिविपुर शिवि या उस के वशजों के कारण ही हुस्रा। शिविपुर का प्रदेश प्राचीन काल में स्राजकल की तरह बार ( जंगली रेगिस्तान ) न था, उस में स्रनेक हरी भरी वस्तियाँ थीं, जिन के निशान स्रभी तक पाये जाते हैं। उस के स्रितिर्स्क सिन्ध प्रान्त के उत्तरपिन्छिमी कोने में दर्री बोलान के ठीक नीचे भी सिवि या सिविस्तान प्रदेश है ।

शिवि के वंशजों की मुख्य शाखा तो शिवि ही कहलाती रहीं, किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने अलग हो कर कई और राज्य भी स्थापित किये। इन में से मद्र या मद्रक और केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा अम्बन्ठ और सुवीर के वंशज अम्बन्ठों और सौवीरों का नाम भी हम आगे अनेक बार सुनेंगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी अग्रेर चिनाब के वीच और शायद रावी के पूरव भी था। केकय में

<sup>े</sup>शिवि, श्रम्बष्ट, सिन्धु श्रौर सौवीर की स्थिति रूपरेखा में पानींटर के नक्शे के प्रतिष्ठल रक्खी गई है। शिवियों श्रौर श्रम्बष्टों की स्थिति सिकन्दर के श्राक्रमण वृत्तान्त से जानी जाती है (दे० नीचे हैं १२०-१२१)। लाहौर श्रम्हतालय में एक देगचा पड़ा है जो डा० फ्रोगल को शोरकोट के खँडहरों से मिला था; उस पर गुप्त-लिपि में एक पंक्ति लिखी है जिस से स्चित होता है कि वह शिविपुर के भिक्खुश्रों के विहार के लिए दान किया गया था। शिविपुर श्रौर शोरकोट की श्रभिन्नता उसी से निश्चित हुई है (जर्नल श्रॉव दि पंजाव हिस्टौरिकल सोंसाइटी, जि० १, ५० १७४)। सिबिस्तान का इलाका भी दिक्खनपच्छिम पंजाब से बहुत दूर नहीं है। दे० नीचे है १८।

२दे० पिछ्न्ती पादिष्पणी।

चिनाव के उस पार जेहलम तक तथा कुछ जेहलम के पिन्छम का प्रान्त भी, अर्थात् आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर ज़िले, सिम्मिलत थे। अम्बन्डों का राज्य चिनाव के निचले काँठे पर था। उन के साथ लगता हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात अीर सिन्ध्सागर दोआव का दिक्खनी भाग सिम्मिलित था। सिन्धु और सीवीर का नाम प्रायः इकट्ठा ही आता है। सीवीर देश सिन्धु देश के दिक्खन समुद्रतट पर था। योधेय, शिवि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, अम्बन्ड, सिन्धु और सीवीर आदि लोगों के राज्य सैकड़ो बरसों तक पंजाब में वने रहे। आगामी इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे।

१दे० नीचे § १२१।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> डेरा-गाज़ीखाँ, डेरा-इस्माइलख़ाँ ज़िले।

अपाजींटर तथा अन्य अनेक विद्वान् सीवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते है, परन्तु सीवीर देश महासमुद्र के तट पर था—मिलिन्दपव्ही (ट्रॅकनर सम्पाव, पुनर्मुद्रण, लंडन, १६२८), पूव १४६। देव डाव हेमचन्द्र राय चौधुरीकृत पोलिटिकल हिस्टरी ऑव एन्ह्येंट इिंग्डिया एव ३१८, टि १ भी। किन्तु रायचौधुरी का यह विचार ठीक नहीं है कि सीवीर आधुनिक सिन्ध प्रान्त का केवल दिक्लनो भाग था, तथा सिन्धु उत्तरी भाग। सौवीर देश में आधुनिक समूचा सिन्ध प्रान्त सिम्मिलित था, क्योंकि उस की राजधानी रोक्त या रोक्क नगरी थी (दीधनिकाय, रोमन संस्कव, जिव २, एव २३४) जो आधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौवीर के उत्तर आधुनिक सिन्धसागर दोशाब का दिक्लनी श्रंश तथा देराजात प्रदेश सिन्धु नदी का काँडा होने से सिन्धु कहलाता था। संस्कृत सैन्धव और पालि सिन्धव शब्द घोड़े के वाची है। कुएडककुच्छितिन्धव जातक (२४४) से यह पाया जाता है कि उत्तरापथ के ब्यापारी बनारस में सिन्धव बेचने आते थे। मीजाजानीय जातक (२३) में भी सिन्धव शब्द है, पर वहाँ उसके उत्तरापथ

## § ३५. पूर्वी त्रानव राज्य तथा मगध में त्रायों का प्रथम प्रवेश

श्रानव राजा उशीनर का एक श्रीर भाई था—तितिन्तु। वह भी उसी के समान प्रतापी था। उस ने पूरव की स्रोर प्रयाण कर वैशाली के पूरवदक्खिन आधुनिक मुंगेर और भागलपुर ज़िलों में एक राज्य स्थापित किया। तितिन्तु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यकुब्ज के राजा कुश का छोटा बेटा अमूर्त्तरया हुआ, और उस का बेटा गय। गय त्रामृर्चरयस एक साहसी व्यक्ति था। वह त्रपने प्रताप से चक्रवर्ती राजा बना। उस ने काशी के पूरव के जंगली प्रदेश में, जो आगे चल कर मगध कहलाया, पहले पहले एक राज्य स्थापित किया। किन्तु वह राज्य देर तक टिका नहीं।

हमारे देश के इतिहास के सब से पहले राज्यों का यह सिक्षत वृत्तान्त है। मनु या इक्ष्वाकु से ले कर उशीनर, शिवि ऋादि के कुछ पीछे तक के समय को कृत युग कहते हैं। ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तान्त हम ने कहा है अपने को आर्य<sup>9</sup>

से आने की बात नहीं है; तयडुलनालि जातक (४) में उत्तरापथ के अस्स-वाणिजाः का उल्लेख है, पर वहाँ अस्स (घोड़े) के लिए सिन्धव शब्द नहीं है। तो भी जातक २४४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से श्राते थे फलतः सिन्धु देश उत्तरापथ में था। श्राधुनिक सिन्ध पच्छिम मे है न कि उत्तर में (दे॰ ऊपर § ६ )। पंजाब के नमक के लिए भी संस्कृत में सैन्यव शब्द है, जो हिन्दी में सेंघा बन गया है। नमक की पहादियाँ सिन्धसागर दोस्राब के उत्तरी भाग में हैं। इस प्रकार पौराणिक श्रीर पालि दोनों वाङ्मयों में सिन्ध देश से डेराजात श्रीर उस के साथ लगा सिन्धसागर दोस्राब का पच्छिमी श्रीर दक्खिनी श्रंश ही समसना चाहिए।

कहते, और अपने देश को आर्यावर्ता। जगर के वृत्तान्त से प्रकट है कि आर्यावर्त्त में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, और उन की नई नई शाखाये फूट फूट कर आर्यावर्त्त की सीमाओं को निरन्तर आगे बढाती जाती थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जो राजा अधीनता मनवा लेता वह चक्रवर्त्तों कहलाता, और जो समूचे आर्यावर्त्त को अधीन कर लेता वह सम्राट्ट होता।

## चौथा प्रकरण

# हैहय वंश तथा राजा सगर

# § ३६. कार्त्तवीर्थ अर्जुन

पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हैहय लोगों का राज्य उस प्रदेश में था जिसे त्र्याजकल दिक्खनी मालवा कहते हैं, श्रयोध्या कें राजा मान्धाता या उस के पुत्रों ने नर्मदा नदी तक उन के प्रदेश को जीत लिया था, किन्तु वह विजय चिरस्थायी न रहा, श्रीर हैहय राजा महिष्मन्त ने पुरुकुत्स के हटते ही अपने प्रदेशों को वापिस ले माहिष्मती नगरी को अपना नाम दिया था। महिष्मन्त के पीछे हैहयों की श्रोर भी समृद्धि हुई, श्रौर उन्हों ने मध्यदेश (गगा-यमुना-काँठे ) तक को कई बार विजय किया । श्रयोध्या के वंश में मान्धाता से उन्नीसवीं पीढ़ी पर राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद हैइयों ने उत्तर भारत पर जो त्राक्रमण शुरू किये वे सगर के समय तक जारी रहे। महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेयय हुन्ना, उस ने पूरव तरफ काशी राज्य तक को जीत लिया। काशी के राजा दिवोदास (प्रथम) ने भद्रश्रेएय के लड़कों के समय ऋपना प्रदेश वापिस ले लिया। किन्तु कुछ ही समय बाद उसे वाराण्सी छोड़ कर गोमती के किनारे एक नई राजधानी वसानी पड़ी। द्वेमक राक्षस ने इस श्रव्यवस्था में काशी पर कब्ज़ा कर लिया, ग्रौर उसे हटा कर हैहय राजा दुर्दम ने फिर काशी पर ग्रधिकार किया।

गय ग्रामूर्चरयस के जिस राज्य का ऊपर ( § ३५ ) उल्लेख कर

चुके हैं, वह इस समय के बाद स्थापित हुआ था। उधर गुजरात में मानव वश के शार्यातों का जो प्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी समय नष्ट हो गया। शार्यातों की राजधानी कुशस्थली पुर्यजन राक्षसों ने छीन ली; शार्यात क्षत्रिय भाग कर अन्य देशों में चले गये, और वहाँ की जातियों में मिल गये। उन का मुख्य समूह हैहयों की एक शाखा बन गया।

कुछ समय बाद हैहय वंश में राजा कृत्तवीर्य हुआ। उस का पुत्र अर्जुन जिसे कार्त्तवीर्य अर्जुन कहते हैं एक भारी विजेता था। नर्भदा के प्रदेशों में भागव ब्राह्मण रहते थे। वे कृतवीर्य के पुरोहित थे, और दंगन-दक्षिणा आदि के रूप में उस से विशेष सत्कार पाते थे। किन्तु अर्जुन ने उन के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया और दत्त अत्रिय को अपना पुरोहित बनाया। भागव लोग उतर तरफ मध्यदेश को भाग गये। अर्जुन एक दिग्विजयी सम्राट्था। उस ने नर्भदा से ले कर हिमा-लय के चरणों तक अपने विजयों का विस्तार किया। दक्षिण के एक राजा 'रावण" को भी उस ने कुछ समय के लिए माहिष्मती के किले में कैद कर के रक्खा।

### § ३७. विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र श्रौर परशुराम

भार्गवों के मुखिया ऋ<u>चीक श्रौर्व ऋषि</u> ने मध्यदेश में श्रा कर कन्नीज के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया। उन का पुत्र जमदिग्न हुश्रा। जमदिग्न का मामा श्रर्थात् गाधि का वेटा विश्व-रथ था। उसे श्रपने यौवन में ही राजकीय जीवन की श्रपेक्षा जान

<sup>े</sup>पार्जीटर के अनुसार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं, प्रत्युत एक जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का अर्थ था राजा। राचसों के सभी राजा रावण कहलाते थे।

विचार श्रौर तप का जीवन श्रच्छा जॅचा, श्रौर इस लिए उस ने ब्राह्मण वृत्ति धारण कर ली। वहीं प्रसिद्ध विश्वामित्र श्रृषि हुत्रा।

श्रयोध्या का राज्य जिस की सीमा तक हैह्यों के श्राक्रमण पहुंच चुके थे, इस समय एक श्रौर संकट में पड़ गया। राजा त्रय्याक्ण ने श्रपने इकलौते बेटे सत्यव्रत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर श्रपने पुरोहित देवराज वसिष्ठ के हाथ में राज्य सौप दिया। विश्वामित्र के कई वरस के प्रयत्न के पीछे वसिष्ठ का पराभव हुन्ना, श्रौर सत्यव्रत को राज्य वापिस मिला। सत्यव्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से विवाह किया। इसी सत्यव्रत का पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुन्ना, जिस की राजी एक 'शैव्या' अर्थात् शिवि वंश की राजकन्या थी। हरिश्चन्द्र, "शैव्या" श्रौर उन के पुत्र रोहित का उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है।

जमदिग्न का विवाह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका से हुआ। उन के बेटों में सब से छोटा राम था। राम जामदग्न्य परशु-राम के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, और उस का मुख्य शस्त्र परशु (कुल्हाड़ा) था।

कार्त्तवीर्य श्रर्जुन के समृद्ध दीर्घ शासन के श्रन्त में उस ने या उस के पुत्रों ने जमदिग्न ऋषि को अपमानित किया। राम ने उन से बदला लेने की ठानी, श्रीर सम्भवतः श्रयोध्या श्रीर कान्यकुञ्ज के राजाश्रों की सहायता से उन्हें हराया श्रीर श्रर्जुन का वध कर डाला। इस पराजय ने हैहयों को कुछ समय के लिए दबा दिया। कहते. हैं परशुराम इस के बाद दक्षिण महासागर के तट पर चला गया। कोई कहते हैं वह शूर्णारक देश (श्राधुनिक सोपारा, ज़ि॰ ठाना, कोंकण) को चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, श्रीर किन्हीं का कहना है कि

<sup>&#</sup>x27;याद रहे वसिष्ठ एक वंश का नाम था, न कि एक ही ऋषि का।

उस ने श्रपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रगिरि पर विताया। कल्पना ने उस के वृत्तान्त पर बहुत रग चढ़ा दिया है। परशुराम और विश्वामित्र के वशज भी बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात को न समक कर अनुश्रुति में जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हें एक ही आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है।

## § ३८. हैहय तालजंघों की बढ़ती मरुत्त आवीचित

हैहय लोग बहुत देर चुप न रहे। (कार्त्तवीर्य अर्जुन के पोते ताल-जह्व के समय वे फिर बढ़ने लगे। तालजङ्ख अयोध्या के राजा रोहिताश्व ( या रोहित ) के समय में या। उस के वंशज तालजड्ड कहलाने लगे, श्रीर उन के फिर कई वंश हो गये, जिन में से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात श्रीर श्रवन्ति वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हैं ) राजस्थान के जिस प्रदेश को अब हम मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति ही था। इस प्रदेश में विदिशा नगरी (ग्वालियर राज्य में ग्राधुनिक वेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी थी। हैहय-तालजङ्कों की भिन्न भिन्न शाखायें खम्भात की खाड़ी से ले कर गगा-जमना-दोत्राब तक श्रौर वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे करने लगीं। कन्नीज का राज्य समाप्त हो गया। श्रयोध्या पर भी इमला हुआ। इस अ-व्यवस्था में जगली जातियाँ भी उठ खड़ी हुई श्रौर लूटमार करने लगीं। (त्र्रयोध्या के राजा बाहु को (जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था) गद्दी छोड़ जंगल को भागना पड़ा, श्रीर उस ने श्रीर्व ( ऊर्व के वंशज ) भार्गव ऋषि अम्नि के आश्रम में शरण ली। उसी आश्रम में उस के सगर नाम का बेटा हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा दे कर बड़ा किया-1)

हैईयों की विजयरेखा विदेह और वैशाली राज्य की सीमा तक जा पहुँची। वैशाली के राजा करन्थम ने बहुत देर तक घिरे रहने के वाद हैहयों को मार भगाया। करन्धम के बेटे अवीक्षित, और पोते मरुत्त के समय में भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मरुत्त आ-वीक्षित ने दूर दूर तक अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती और सम्राट्था।

# § ३६. मेकल, विदर्भ और वत्स राज्य

इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये। पीछे देख चुके हैं कि हैहयों का राज्य दक्खिन मालव में था; विन्ध्याचल श्रीर सातपुड़ा के पच्छिमी भाग उनके श्रधीन थे। क्रन्धम के समय यादव राजा पराच्ट हुश्रा जिस की सन्तान ने विन्ध्य श्रीर ऋक्ष शृङ्खला का पूर्वी भाग मेकल पर्व त तक श्रधीन किया, श्रीर उस के दक्खिन एक नया राज्य स्थापित किया, जिस का नाम पराच्च के पोते विदर्भ के नाम पर विदर्भ हुश्रा। यह विदर्भ देश प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को हम श्राज कल बराड़ कहते हैं।

(इसी बीच काशी के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, श्रीर श्रन्त में राजा प्रतर्दन ने उन से अपना देश वापिस ले लिया। प्रतर्दन के बेटे वत्स ने प्रयाग के पड़ीस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरवों का राज्य था, अधीन किया, श्रीर तब से वह प्रान्त वत्स देश कहलांने लगा।

#### § ४०. राजा सगर

किन्तु इतने से भी हैहयों की शक्ति नष्ट न हुई। काशी के राजा प्रतर्दन के समय तक राजा सगर भी यौवन प्राप्त कर चुका था। उस ने श्रयोध्या को ही तालजङ्घ-हैहयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैहयों के श्रयने देश में घुस कर उन की शक्ति का ऐसा विध्वस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई नहीं पड़ता। श्रागे बढ़ कर उस ने विदर्भ

पर चढ़ाई की, जहाँ के राजा ने अपनी कन्या केशिनी उसे व्याह में दे कर सन्धि की। सगर की गिनती चक्रवचीं राजाओं में है। उस का राज्यकाल भी बहुत दीर्घ था। उस के वेटे असमंसज ने यौवराज्य के समय में ही प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे राज्य से निकाल दिया, और अपने पोते अंशुमान की अपने पोछे गद्दी दीं)

कहते हैं कि हैहयों के हमले कत युग श्रीर जेता युग की सिन्ध में हुए थे, श्रीर सगर के समय से जेता युग का श्रारम्भ होता है। वास्तव में राजा सगर के राज्य से हमें एक नया युग श्राया प्रतीत होता है। उस के दीर्घ शासन में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, श्रीर उस के समय से हमें श्रायीवर्त्त के राज्यों का एक नया चित्र दिखाई देता है।

## § ४१. चेदि और यंग देश, वंगाल के राज्य

विदर्भ के यादवों ने सगर को मृत्यु के बाद उत्तर श्रोर बढ़ कर है ह्यों के प्रदेशों पर भी श्रपना श्रिषकार फैला लिया, श्रीर इस प्रकार यमुना से तापी तक समूचा प्रदेश यादव वशों की सत्ता में श्रा गया। राजा विदर्भ के पोते चिदि के नाम से चर्मएवती (चम्वल) श्रीर शुक्तिमती केन के बीच का यमुना के दिखनी काँठे के प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा। वहीं श्राजकल का बुन्देलखड़ है। कान्यकुञ्ज का राज्य मिट चुका था, श्रीर पौरवों का प्राचीन प्रतिष्ठान श्रव काशी के साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था। पूर्वी श्रानव वंश में सगर का समकालीन राजा बिल हुआ, जिस के वेटे श्रंग के नाम से उस देश का नाम श्रग पड़ा। कहते है कि श्रग के चार श्रीर भाई थे, जिन्हों ने श्रीर भा पूर्व श्रीर दिखन की श्रीर राज्य स्थापित किये, जो कि उन्हीं के नाम से वंग, किलङ्क, पुण्ड श्रीर सुझ कहलाये। वंग गगा के मुहाने श्रयवा पूरवी वंगाल का नाम था, पुण्डू उस के उत्तर था, सुझ

पिन्छुम— आधुनिक मेदिनीपुर ज़िला, तथा कलिंग उस के दिक्खन-पिन्छुम आधुनिक उड़ीसा का समुद्रतट। इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साथ जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के नाम पड़े, इस अनुअ ति पर सन्देह किया जा सकता है। तो भी यह बात सर्वथा संगत है कि जिस समय मालवा के यादव आध्यों ने विन्ध्य-मेखला को बीच से पार कर विदर्भ में अपनी पहली बस्ती बसाई, उसी समय अंग देश के आनव आध्यों ने विन्ध्यमेखला के पूरबी छोर का चक्कर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई। विदर्भ और कलिंग तब आधों के अन्तिम उपनिवेश थे

#### पाँचवाँ प्रकरण

## राजा भरत श्रीर भारत वंश

# § ४२. पौरव राजा दुष्यन्त

पिछले प्रकरण में इस ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का एक भाग थी। पौरव लोग गुमनाम रूप में थे। इन्हीं पौरवों में इस समय दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ। वह तुर्वसुत्रो के देश में रहता था जहाँ के राजा मरुत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की मृत्यु के बाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य स्त्रब गगा-जमना-काँठे के उत्तरी भाग में था। कई कहते हैं उस की राजधानी वही थी जिस का नाम श्रागे चल कर हस्तिनापुर हुश्रा। मेरठ ज़िले के उत्तरपूरव कोने में श्राजकल गगा के पाँच मील पिच्छम इसनापुर नाम से एक कस्वा है जो प्राचीन इस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है। दुष्यन्त प्रतापी राजा था। ऋपने यौवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार को जाता था। शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, वह सेना हिमालय की तरफ एक योजन विस्तृत सघन निर्जन बन में जा निकली जो खैर, श्राक, बेल, कैथ ( कपित्थ ) श्रादि वृक्षों से लदा श्रौर पहाड़ी चट्टानों से घिरा था। उस के बाद एक और वैसे ही बीहड़ जंगल को पार कर एक बड़े शूत्य में श्रा निकली, जिस के श्रागे एक बड़ा मनोरम वन दिखाई दिया। इस बन के एक छोर पर मालिनी नदी वहती थी, श्रौर उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़ता था।

## § ४३. आर्थों के आश्रम

प्राचीन भारतवर्ष के इन बनों और आश्रमों का कुछ परिचय देना श्रावश्यक है। उत्तर भारतवर्ष के विस्तृत मैदान श्रारम्भ मे घने जंगलों से ढके थे, श्रीर हमारे श्रार्थ पुरखों ने उन्हें साफ कर श्राबाद किया था। यह सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये। किस प्रकार आर्य लोग धीरे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल पार तक पहुँचे, इस की कुछ भलक हमे पिछले दो प्रकरणों में मिल चुकी है। श्रायों के इस फैलाव में उन की प्रत्येक बस्ती श्रीर राजधानी के नज़दीक पराने जगल, जिन्हें वे अप्रवी कहते थे, विद्यमान थे। आर्थी की बंस्तियाँ उन ग्रटवियों के बीच टापुत्रों की तरह थीं। उन ग्रटवियों में या तो जंगली जानवर रहते थे, या पुरानी जगली मनुष्यजातियाँ। वे जंगली जातियाँ खेती-वाड़ी न जानती श्रीर प्राय: शिकार श्रीर फलाहार से गुज़ारा करतीं । इन में से कई नरभक्षक भी थीं। शायद क्ई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मास खातीं। श्रायों के पड़ोस में रहने से कुछ श्राधिक सम्य हो जातीं, श्रीर फल मूल वनस्पित शहद लाख जन मृगछाला श्रादि जंगल की उपज श्रायों की बस्तियों में ला कर उस के बदले में अनाज वस्त्र आदि ले जातीं। श्रार्य लोग जगलों का एकदम ध्वंस श्रीर जंगली जातियों का एकदम उन्मूलन नहीं करते । वैसा करने से देश उजुड़ जाता, बसता नहीं। जहाँ तक बनता वे इन जातियों को ऋपने प्रभाव में ला कर सम्य बनाते । किन्तु यह स्पष्ट है कि अपनी राजधानियाँ और नगरियाँ वसाते समय उन्हें इन ऋटवियों की स्थिति का विशेष ध्यान रखना होता था<sup>२</sup>। जहाँ पड़ौसी श्रटवियों के निवासी बहुत ही खूँख्वार श्रीर उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रवन्ध के बिना रहना न हो सकता था। आयों की राजनीति

१दे० छ ७। । १दे० छ म।

पर इन अटिवयों का कई प्रकार से प्रभाव होता। जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आर्य अदम्य दु:साहसी होते। जहाँ एक घर में चार छ: भाई हुए वे आपस में कमीनी छीनक्तपट न कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में जा बसते।

वि भोजन श्रीर ऐश-श्राराम की तुच्छ दौड़धूप में भी हमेशा न लगे रहते थे। जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दर्शन श्रीर कला के विचार श्रीर मनन मे अपना समय विताते। वे विचारशील श्रीर प्रतिभाशाली लोग थे। ज्ञानी, विद्वान् श्रीर विचारवान् व्यक्तियों का उन के समाज में विशेष श्रादर था। बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय से मुकते। हम देख चुके हैं कि श्रनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर ज्ञान श्रीर विचार का मार्ग पकड़ लेते थे। श्रनेक स्त्रियाँ भी पुरुषों की तरह इस श्रोर प्रवृत्त होतीं। प्राचीन श्रायों में पर्दा एकदम न था, श्रीर स्त्रियाँ प्रत्येक कार्य्य मे स्वतत्रता से पुरुषों का हाथ बटातीं।

श्रायों के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जगलों का एक विशेष स्थान था, उसी प्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जगलों का वड़ा भाग था। ये विद्यारिक तपस्वी लोग विजयोत्सुक राजकुमारों से भी श्रिषक साहसी प्रतीत होते हैं। वे बस्तियों की कलकल से बहुत दूर रम्य वनों में प्रकृति की खुली गोद में जा कर श्रपने डेर जमा लेते, श्रीर श्रध्ययन श्रीर मनन में श्रपना जीवन विताते। जहाँ एक प्रतिभाशाली विद्वान ने इस प्रकार श्रासन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के व्यासे विद्यार्थी उस से पढ़ने का इकट्टे हो जाते। ये विद्यार्थी श्रपने गुक्श्रों की गीवें पालते, उन के लिए जंगल से फलमूल ले श्राते, श्रीर सब प्रकार से उन की सेवा करते। इस प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर बनों में जो बस्तियाँ सी बस जातीं वे श्राश्रम कहलाती। जगल के फल-मूल

१दे० स ह।

श्रीर श्राश्रम की गौत्रों का दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बसन होता ती पड़ोसी गाँवों से उन्हें ऋपने निर्वाह की सब सामग्री भिक्षा में मिल जाती । त्राश्रम के इन विद्वानों की स्त्रियाँ त्रीर कन्याये भी सुद्र बनों में इन्हीं के साथ आ रहतीं। यही आश्रम हमारे पूर्वजों की सब विद्या, विज्ञान, दर्शन श्रौर वाङ्मय भी जन्मभूमि थे। श्रायों के लिए वे पवित्र स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा आश्रमों के निकट लड़ाई बन्द कर देते, और यदि एक आश्रम में शर्ण ले लेता तो दूसरा उस पर आक्रमण न करता।

इम देख चुके हैं कि राजा बाहु श्रीर्व ऋषि के आश्रम में ही पता था

श्राश्रमों के निवासी पुरुष श्रीर स्त्रियाँ इन सुदूर जंगलों में संकट में रहतीं, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था। कोई कोई तो उन में ऐसे दु:साहसी होते कि आयों की बस्ती से बहुत ही दूर एकदम श्रजात स्थानों में जा बसते। इस देख चुके हैं कि परशुराम अपने श्रन्तिम जीवन में दिक्खनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। इन आश्रमों पर जब कोई आपित आती, आर्य राजा उन की रक्षा के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते । बहुत बार तो नये देशों में आयों का परि-चय श्रौर प्रवेश इसी प्रकार होता । श्रार्थ ऋषि श्रौर मुनि श्रपनी दुःसाहसी प्रकृति के कार्या प्राय: सुदूर जगलों में जा बसते, उन पर श्रापत्ति श्राने की दशा में आर्य राजाओं को उन के देशों को हस्तगत करना पड़ता।

## § ४४. शकुन्तला का उपाख्यान

हमारी कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के किनारे जो रमृग्शिक स्थल राजा दुष्यन्त को दिखाई दिया वह कएव ऋषिका श्राश्रम था [ मालिनी को श्राजकल मालिन कहते हैं, श्रीर गढ़वाल

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वह गड़वाल में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीबाबाद के पिन्छुम बहुती हुई विजनीर ज़िले के पिन्छुमी तट के मध्य भाग में गंगा

ज़िले में हिमालय की तराई में चौकी घाटा के उत्तर आज भी लोग उस के तट पर किनकसोत नाम एक कुझ दिखाते और उसे कएव के प्राचीन आश्रम का स्थान कहते हैं किसी विद्वान् ने इस बात की सचाई को परखा नहीं, तो भी कुछ अचरज नहीं कि करव का आश्रम ठीक वहीं रहा हो। मालिन की धारा आज भी हिमालय के आँचल में सुहावनी पहाड़ी दूनों का चक्करदार रास्ता काटती, चित्रपट के समान बदलते हश्यों से घिरी, स्पेद बालू के पुलिनों के बीच कहीं चुपचाप भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, और फिर कुछ दूर बाद कहीं एकाएक कलकल करते स्रोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर अदा से भरती है, और उस के किनारे बालू के पुलिनों में सुन्दर पक्षियों का किलोल करना और चहचहाना और हरे वनों में अनेक प्रकार के मृगों का विनोद करना आज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन मुख्य हुए विना नहीं रहता।

श्राश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना वाहर छोड़ दी श्रौर कुछ एक साथियों के साथ पैदल श्रागे वढा। करव श्रृषि के ठीक स्थान पर पहुँच कर वह विलकुल श्रकेला रह गया। वहाँ उसे "सूखे पत्तों में खिली कली के समान" तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी। करव फल लाने को वाहर गये थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे। उन की श्रनुपस्थित में उन की इस पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का श्रातिथ्य किया। दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला का परस्पर प्रेम श्रौर विवाह हो गया। कृयव के लौट श्राने पर शकुन्तला सकोच में बैठी थी। उन का बोमा उतारने को वह श्रागे नहीं बढ़ी। किन्तु सब वात जान लेने पर पिता ने उसे श्राशीर्वाद दिया।

में जा मिलती है। नजीबाबाद श्रीर मुश्रङ्ज्ञमपुर-नारायण् स्टेशनों के बीच ईस्ट इंडियन रेलवे का जो पुल है, वह उसी पर है।

### § ४५. सम्राट् भरत

्राकुन्तला की कोख से एक बड़ा'बीर और प्रचएड बालक पैदा हुं आ। वहीं प्रतापी राजा भरत था। सरस्वती से गगा तक और गगा के पूरव पार शायद अयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे राज्य में आ गया। वह चक्रवर्त्ती, सम्राट् और सार्वभौम अर्थात् सारे आयावर्त्त का अधिपति कहलाता था। भरत के वंशज भारत कहलाये, अभैर आगामी दो युगों में भारतों की अनेक शाखायें उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं।

्रे ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारत-वर्ष भी इसी भरत के नाम से हुआ। किन्तु वह नाम एक और प्राचीन राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से वतलाया जाता है। और वह भरत या तो कल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक।

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की मातात्रों ने उन्हें मार डाला, क्योंकि वे जैसे चाहिएँ वैसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान रहु गया।

#### § ४६. भरत के वंशज

वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है।

श्रागिरस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा के पुरोहित थे। इस समय

उस वंश में बृहस्पित ऋषि श्रीर उस का भाई था। बृहस्पित का

मतीजा दीर्घतमा एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि था। दीर्घतमा जन्म से श्रन्था
था, श्रीर यौवन मे उस का श्राचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा।

उस के एक श्रपराध के कारण उस के भाई ने उसे गंगा में बहा दिया,
श्रीर बहते बहते वह पूरवी श्रानव देश में जा पहुँचा, जहाँ राजा विल ने उसे शरण दी। श्राचरण दूषित होते हुए भी दीर्घतमा एक प्रतिभा- शाली ऋषि था श्रौर उसकी दीर्घ श्रायु थी। उस का उपनाम गोतम या गौतम भी था। \

राजा भरत के समय तक दीर्घतमा विद्यमान था, और भरत का महाभिषेक उसी ने कराया। उस के चचा बृहस्पित का पुत्र भरद्वाज काशी के पूर्वोक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था। (भरद्वाज के पुत्रों और वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। इन सब ग्रागिरस ब्राह्मणों का मूल स्थान वैशाली था जहाँ के राजा "मक्त्र" (मक्त्र के वंशज) थे। भरत को एक पुत्र की ग्रावश्यकता थी। उस ने एक यज्ञ रचा। शायद दीर्घतमा की सलाह से उस ने उस में विदयी भरद्वाज को ग्रपना पुत्र बनाया। "मक्तों" ने उसे यज्ञ में यह पुत्र प्रदान किया। भरत के वशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी भारद्वाज के वशज थे।

### § ४७. हस्तिनापुर और पश्चाल देश

भरत के वश में छठीं पीढ़ी में राजा हस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध हस्तिनापुर की स्थापना को, या यदि वह पहले से विद्यमान था तो उसे वहाया और अपना नाम दिया। हस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस के समय से भारत वंश की कई शाखायें हो गई, जिन शाखाओं की आगे चल कर और प्रशाखायें हुई। मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रही, पर कुछ गुमनाम हो गई। गगा-जमना दोश्राव में दो और शाखाओं के राज्य वने। इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पाच राजकुमार हुए, जिन्हें हॅसी में पद्धाल कहा जाता। उन के नाम से उन के देश का नाम भी पद्धाल देश हो गया। वत्समूमि के ऊपर गगा-जमना-दोश्राव का दिन्खनी भाग, जहाँ पहले कान्यकुञ्ज का राज्य था, श्रव दक्षिण पद्धाल कहलाने लगा। उस की राजधानी काम्पिट्य थी, जिसे फर्इख़ावाद ज़िले का काँपिल गाँव सूचित करता है। दक्षिण पद्धाल से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर पञ्चाल कहलाता, और उस की राजधानी अहिच्छत्रा (बरेली ज़िले में आधुनिक रामनगर) थी। इस उत्तर पञ्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध ऋषि भी पैदा हुए। पन्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा।

# § ४८. इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलर्क, लोपामुद्रा

इस सारे युग में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राज्य में क्या कुछ होता रहा १ प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजवश की तरफ ध्यान देना आवश्यक होता है। क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीन आर्योवर्त्त में दूसरा कोई रहा नहीं दोखता। अनुश्रुति के प्राचीन विद्वानों ने किसी वंशावाली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना अयोध्या के इक्ष्वाकुओं की वंशावली को। वह वंशावली बड़ी पूर्ण है, उस में से शायद ही कोई नाम गुम हुआ हो। इसी कारण जब हम किन्हीं घटनाओं के बीच के समय का अन्दाज़ करना चाहते हैं, तब यही देखते हैं कि उस अविध में अयोध्या के वंश में कितनी पीढ़ियाँ हुई। ऐक्ष्वाकु वंश की पीढ़ियाँ मानों प्राचीन इतिहास का पैमाना है।

प्राजा सगर इक्ष्वाकु से ३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था। पूर्वी श्रानव राजा बिल, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतर्दन, श्रीर दुष्यन्त को गोद लेने वाला तुर्वस राजा महत्त अन्दाज़न उस के समकालीन थे। काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट् महत्त आवीक्षित तथा यादव राजा विदर्भ उस से उपरली पीढ़ी में थे।

सगर ने अपने वेटे असमजस को हटा कर पोते श्रंशुमान को राज्य दिया था। उसी श्रंशुमान के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलर्क हुआ जो प्रतर्दन का पोता और वत्स का पुत्र था। अलर्क पर लोपामुद्रा की वड़ी कृपा थी; कहते हैं उसी के वर से अलर्क का शासन समृद्ध और दीर्घ हुआ। लोपामुद्रा एक विदर्भ राजा की कन्या और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। वह एक ऋषि की पत्नी ही नहीं, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी।

#### § ४६. ऋषि और ऋचायें

ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अर्थ में नहीं वर्त्तते जो उस का प्राचीन ऋर्य था । हम हिन्दू लोग वेदों को बड़े त्रादर की दृष्टि से देखते हैं। हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की रचना मानते हैं। एसार के वाब्मय में ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ है। वेदों के अन्दर जो एक एक पद्य होता है, उसे ऋण्या ऋणा कहते हैं। उसी प्रकार गद्य के एक एक सन्दर्भ को यजुम्, श्रीर गीतात्मक ऋच्या गीति को साम कहा जाता है। ऋची या सामों के एक छोटे समूह की जो एक पूरी कविता हो, मुक्त कहते हैं। सूक्त माने अच्छी उक्ति ( सु-उक्त ) या सुभाषित । प्रत्येक ऋच् यजुष् या साम के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम लिखा रहता है। हम में से जो लोग वेदों को ईरवर का रचा मानते हैं, उन का कहना है कि वेद-मन्त्रों ऋर्यात् वैदिक ऋचों, यजुपों श्रौर सामों के श्रथों को समाधि मे विचार किये विना नहीं समभा जा सकता, श्रीर जिन विद्वानों ने पहले पहल समा-धिस्य हो कर मंत्रों का साक्षात्कार या "दर्शन" किया, ग्रौर उन का भाव फिर जनता को समभाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं। ऋषि का श्रयं है उन के मत में ''मन्त्रद्रष्टा"। जिस विद्वान् ने जिस मन्त्र ( ऋच्, यजुप् या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, श्रीर उस का नाम उस मन्त्र पर लिखा रहता है।

हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्वर को न दे कर अपने पूर्वजों को ही देते हैं—अर्थात् वे वेदों को परमेश्वर का नहीं प्रत्युत आर्थ लोगों का बनाया हुआ मानते हैं। उन के मत में ऋषि वे प्रतिभाशाली किंव थे जिन्हों ने ऋचाओं की (एव यजुषों

श्रौर सामों की ) रचना की। जो भी हो, ऋषियों का ऋचात्रों से विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव मंत्रों के कर्ता या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु फिर भी थे बड़े विद्वान श्रीर विचारवान, उन्हें इम ऋषि नहीं, मुनि कहते हैं। लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि की पत्नी थीं, श्रीर स्वयं भी एक ऋषि थीं। जिस युग का चृत्तान्त कहा जा रहा है, जितने ऋषि उस में पैदा हुए, श्रीर किसी युग मे उतने नहीं हुए। उस समय तक अग्वेद, यजुर्वेद श्रीर समावेद का श्रालग श्रालग संकलन न हुआ था । वेद-सहिताये ( संकलन ) न बनी थीं, फुटकर सूक ही थे ।

## 🐧 ५०. भागीरथ, दिलीप, रघु ; यादव राजा मधु

श्रयोध्या के राजाश्रों का वृत्तान्त फिर बीच में रह गया। राजा श्रंशुमान् का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती श्रौर सम्राट् भगीरथ हुत्रा, जिस के नाम से गंगा की एक शाखा का नाम भागीरथी हुआ। भगीरथ का पोता नाभाग था, श्रौर नाभाग का बेटा श्रम्बरीष नाभागि फिर एक चक्रवर्त्ती राजा था। किन्तु उस के बाद अयोध्या की समृद्धि मन्द पड़ गई।

जिन पाठकों भ्रौर पाठिकाश्रों ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान से सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्भ का राजा भीम, तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु श्रीर श्रयोध्या का राजा ऋतुपर्णं था। ऋतुपर्णं भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषध देश का राजा था। ऋक्ष (सातपुड़ा) पर्वत के पिन्छुमी सीमान्त पर निषध नाम का एक छोटा सा राज्य इसी समय उठा था।

भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोत्तरी श्रीर गोमुख से निकल कर टिहरी में भिलंगना को मिलाती हुई देवप्रयाग पर गंगा की मुख्य धारा श्रलखनन्दा मे श्रा मिलती है।

ऋतुपर्ण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुन्ना, जो वड़ी उम्र में पागल हो गया। उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कम-ज़ोर हुए, श्रौर इस समय जब कि हस्तिनापुर श्रौर पञ्चाल देश में भारत वश ग्रपनी पूरी समृद्धि पर था, ग्रयोध्या के राज्य की बड़ी दुर्गति हो गई थी। किन्तु छ: पीड़ियों के इस प्रहरण के वाद राजा दिलीप के समय ऐक्षाकु वंश फिर चमक उठा। दिलीप चक्रवृत्ती राजा था। उस के समय के लगभग ही विदर्भ-यादवों मे राजा मधु हुआ, जिस के वशज होने से भगवान् कृष्ण की माधव कहा जाता है। यादवों के इस समय जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से जमना तक एकन्छत्र राज्य स्थापित किया । दिलीप का पोता चक्रवर्ती रघु हुआ जिस के नाम से यह वंश राघव वश भी कहलाने लगा। उस के पुत्र त्राज तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कौन हिन्दुस्तानी यच्चा भी नहीं जानता होगा ? किन्तु भगवान् रामचन्द्र के समय में ऐसे महत्त्व की घटनायें हुई कि एक युग-परिवर्त्तन सा हुत्रा जान पड़ा । इसी से उन घटनात्रों का वृत्तान्त एक श्रलग प्रकरण में कहना उचित है।

#### छठा प्रकर्श

#### महाराजा रामचन्द्र

#### § ५१. रामचन्द्र का वृत्तान्त

दिलीप, रघु, अज आदि के समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह-लाने लग चुका था। जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगद्दी पर बैठे, अर्यावर्त के उस समय के राज्यों का दिग्दर्शन भी पिछुले प्रकरण में किया जा चुका है। कोशल के पूरब विदेह, वैशाली तथा अंग के राज्य थे। दिक्खन में वत्स देश (काशी का राज्य), तथा पिछुम में गगा-जमना काँठों मे उत्तर पञ्चाल, दिक्षण पञ्चाल और हिस्तनापुर के अतिरिक्त भारत लोगों का कम से कम एक और राज्य अवश्य था जो उत्तर पञ्चाल तथा कोशल के ठीक बीच पड़ता था। जमना के दिक्खन गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा सातपुड़ा के पार विदर्भ तक यादवों की सत्ता थी। यदि प्रतापी मधु का बनांया हुआ साम्राज्य दूट न चुका हो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही राज्य रहा होगा नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे। सिन्ध-सतलज के काँठों में मद्र, के केकय, गान्धार, सिन्धु, सौवीर आदि राज्य पहले की तरह थे।

रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक परिचित नहीं है रे राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं—कौशस्या, कैकेयी ख्रौर सुमित्रा। कौशस्या ख्रौर कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल सुचित करते हैं कि उन में से एक कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी। दशरथ के चरि पुत्र हुए। कौशल्या से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुष्टा। बड़े होने पर रामचन्द्र का स्वयवर विवाह विदेह के राजा सीरध्वज जनक की कन्या सीता से हुआ। राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, और वे युवराज रामचन्द्र को तिलक दे राजकाज से छुटी पाना चाहते थे। लेकिन ठीक जब राजितलक की तैयारी हो चुकी, रानी कैकेयी के पड्यन्त्र से रामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण के साथ चौदह बरस के लिये दण्डक वन जाना पड़ा, और अयोध्या की राजगद्दी पर भरत का बैठना तय हो गया। राम सीता और लक्ष्मण बन को चले गये, लेकिन राजा दशरथ उस के वियोग को सह न सके, और ससार से चल बसे। उधर भरत अपनी निहाल में सुदूर केकय देश (उ० प० पजाब) में था। उसे बुलाया गया, और कोशल पहुँच कर जब उस ने सब बृत्तान्त सुना तो अपनी माता की करतूत पर बहुत लिजित और दुःखी हुआ। वह जंगल में अपने भाई के पास गया, और उसी की आजा से उस के प्रतिनिधि रूप में अयोध्या का शासन करने लगा।

इधर प्रयाग पर गगा पार कर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण चित्रकूट (श्राधुनिक बुन्देलखण्ड) पहुँचे । चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी
के किनारे पञ्चवटी पहुँचे और वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा।
पञ्चवटी का स्थान आधुनिक नासिक माना जाता है; वहाँ अब भी एक
पर्वत रामसेज नाम का है । पञ्चवटी से वह मण्डली गोदावरी के निचले
काँठे को गई, जहाँ जनस्थान नाम की राक्षसों को एक बस्ती थी । वह
आधुनि छत्तीक्षगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद इसी कारण
उस प्रदेश का नाम दक्षिण कोशल पड़ गया । लंका मे राक्षसों का एक
राज्य था, और जनस्थान की बस्ती शायद वहीं के प्रवासी लोगों की
थी । रामचन्द्र के बनवास के दस बरस बीत चुके थे जब उन की जनस्थान में राक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, और राक्षसों का राजा दशग्रीव "राव्या" सीता को लका ले भागा । राम और लक्ष्मण सीता की

तलाश करते नैऋत दिशा मे पम्पा सरोवर पर पहुँचे जहाँ उन की सुग्रीव श्रौर उस के मंत्री हनुमान से भेट हुई। वहाँ किष्किन्धा नाम की वानरों की बस्ती थी, श्रौर सुग्रीव उसी बस्ती के राजा बाली का निर्वासित भाई था। श्राधुनिक कर्णाटक में हैदराबाद रियासत के अनुगुंडी नामक स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम ने बाली को मार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा हनुमान की सहायता से वानरों श्रीर ऋक्षों की एक बड़ी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया, श्रौर "रावण" को मार कर सीता को वापिस लिया। सिंहल द्वीप में श्राधुनिक पोलोननस्त्रा (पौलस्त्यनगर) लंका की प्राचीन राजधानी के स्थान पर बतलाई जाती है।

## § ५२. राचस और वानर

कल्पना ने इस सीधे सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है। राक्षस शब्द में अब बड़ी घृणा का भाव आ गया है, और कल्पना ने राक्षसों को विचित्र रंग-रूप दे दिया है। वास्तव मे राक्षस त्रौर वानर प्राचीन दक्खिन की दो मंनुष्यजातियाँ थीं, श्रौर श्रार्य लोग राक्षसों के साय सब प्रकार के सम्बन्ध श्रीर व्यवहार करते थे 🅦

शिवण शायद राक्षसो के राजात्रों का परम्परागत नाम था। जिसं रावेंगा को राम ने मारा, उस के अपने नाम का सस्कृत रूप दशग्रीव जान पड़ता है, श्रौर उसी नाम ने शायद इस क्ल्पना को जन्म दिया कि उस के दस सिर थे। राक्षस लोग त्रायों की तरह सुन्दर न रहे हों, पर कोई ऐसे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है। उन में भी श्रपने किस्म का सौन्दर्य था। दशग्रीव की रानी मन्दोदरी एक सुन्दर स्त्री थी। आर्य लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी

<sup>°</sup>दे० कि ७ ।

राक्षस-कन्यात्रों पर ऋनेक बार मुग्ध हो कर उन से विवाह करते ऋौर राक्षसों को ऋपनी कन्याये भी देते थे। पाएडव भीम ऋौर हिडिम्बा राक्षसी के व्याह की वात महाभारत के उपाख्यान में प्रसिद्ध है, विसी **ऋनेक घटनाओं** का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में है। (यही दशग्रीव रावण् पुलस्य का वशाज था, ऋौर पुलस्य को वैशाली के सूर्यवशी राजा, तृण्विन्दु ने अपनी कन्या इलविला ब्याह मे दी थी। राजा तृण्विन्दु हिस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती स्त्रीर अजमीढ़ के, तथा श्रयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के समय के लगभग था, श्रीर वैशाली नगरी का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था। पुलस्त्य श्रीर इलविला का बेटा वैश्रवस ऐलविल एक ऋषि था। श्रायों की वैदिक भाषा सीखे विना श्रीर उस का पिएडत हुए विना कोई श्रादमी ऋषि कैसे बन सकता था ? हम देख चुके हैं कि अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में हुन्रा था, त्रौर उस के वशाज भी त्रगस्त्य कहलाते थे। पुलस्त्य के कई वेटे थे, तो भी उस ने एक अगस्त्य के वेटे को भी गोद ले लिया था। इस से प्रतीत होता है कि आर्य ऋषियों और आर्य कन्याओं के साथ साथ वैदिक भाषा श्रीर साहित्य का ज्ञान भी राक्षसों में पहुँच रहा था। स्वयं दशग्रीव भी तो ऋचात्रों का जाता था 🖟

वानर और ऋक्ष भी दक्षिण भारत की जातियाँ थाँ। जो जातियाँ आरम्भिक सम्यता की दशा में रहती हैं वे प्रायः पशुत्रों, वनस्पतियों आदि की पूजा किया करती हैं। भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में रहने वाली बहुत सी द्राविड और मुंड (शावर) जातियाँ, अमेरिका के प्राचीन निवासी लाल इडियन तथा आष्ट्रेलिया और पपूवा द्वीपों के नीओई लोग अब तक वैसा करते हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुत्रों और वनस्पतियों की पूजा करते, तथा उन के चित्रों से अपने शरीर को आंकते हैं। जिस गिरोह के लोग जिस जन्त वा वनस्पति के चिन्ह से अपने देह को आंकते हैं वे उसी के नाम से पुकारे

जाते हैं । इस प्रकार के नामों को स्त्रमेरिका के लाल इडियनों की भाषा में टोटम कहते हैं। टोटम मानने वाली जातियों के विवाह भी टोटमों के अनुसार ही होते हैं। ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम-गिरोह श्रपने अन्दर विवाह न करे, श्रीर अमुक टोटम अमुक टोटम में ही विवाह करे श्रौर श्रमुक मे न करे। प्राचीन भारत के वानर, ऋक्ष, नाग ऋादि भी ऐसी ही जातियाँ थीं।

#### § ५३. ऋार्यों कां दक्खिन-प्रवेश

रामचन्द्र के उपाख्यान पर से कल्पना की रगत दी जाय तो वह सुदूर दक्लिन भारत में आयों के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा वृत्तान्त रह जाता है। उस का परिगाम हुआ पहले पहल दिन्खन का रास्ता बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आयाँ के अधीन हो जाना हम देख चुके हैं कि दक्षिण भारत के वायव्य कोने अर्थात् महाराष्ट्र तक यादव आर्थ पहुँच चुके थे। परशुराम, अगस्त्य आदि अनेक मुनि श्रीर उन के वंशन दिक्लन में बस चुके, श्रीर वहाँ के लोगों के साथ मेलजोल पैदा कर चुके थे। आयों के विवाह-सम्बन्ध भी दक्खिनी जातियों में होने लगे थे। किन्तु यह सब ब्राटे मे नमक के समान था। कहते हैं "अगस्त्य" मुनि ने तामिल भाषा को पहले-पहल लेखबद्ध किया श्रीर उस का व्याकरण वनाया था। पर वह श्रगस्त्य निश्चय से पहले श्रगस्त्य का कोई सुदूर वशज था, श्रौर रामचन्द्र के समय के बहुत पीछे रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायव्य प्रान्त के सिवाय और कहीं आयों की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दिक्खन में दएडक वन फैला हुआ था, श्रौर केवल दो बड़ी बस्तियाँ थीं-जनस्थान श्रौर किष्किन्धा। दिक्खन भारते में रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक प्रयाण किया। उस से आयों के लिए दक्लिन का रास्ता खुल गया।

१दे० कि ७।

# § ५४. पंजाय में भरत का राज्य— राजगृह, तत्त्रिला, पुष्करावती

चौदह वरस बाद रामचन्द्र ग्रयोध्या वाविस ग्राये श्रौर कोशल का राज्य सम्भाला । उन का शामनकाल दीर्घ ग्रौर समृद्धिशाली था । वे ग्रयने समय के चक्रवर्ती राजा थे । उन के भाई भरत को ग्रयने निनहाल का केक्य देश का राज्य मिला । श्राधुनिक गुजरात, शाहपुर श्रौर जेहलम ज़िले प्राचीन केक्य देश को सूचित करते हैं । उस की राजधानी उन दिनों राजग्रह या गिरिवज थी, जिसे जेहलम नदी के किनारे श्राजकल गिरजाक (जलालपुर) वस्ती सूचित करती है । केक्य के साथ सिन्धु देश ( डेराजात तथा सिन्धसागर दोश्राय का दिस्तन भाग ) भी भरत के श्रधिकार में था ।

भरत के पुत्र तक्ष श्रीर पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश जीता, श्रीर तक्षशिला श्रीर पुष्करावती नगरियाँ वसाई। उन की सन्तान श्रागे चल कर गान्धार-दुख् लोगों में घुल-मिल गई। तक्षशिला नगरी वड़े नाके पर वसाई गई थीं; वह पजाब से कश्मीर तथा पंजाब से किपश देश जाने वाले रास्ते को काबू करती थी। श्रागे चल कर वह विद्या व्यापार श्रीर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही। रावलिपड़ी से २० मील उत्तरपच्छिम शाहढेरी नाम की जगह में श्रव भी तक्षशिला

१कर्निगहाम--ए: १पेंट ज्योग्रफी ऋॉव इण्टिया, ए० १६४।

रामायण के श्रनुसार भरत दाशरिथ को श्रपने निम्हाल का केम्य देश मिला था, रघुवंश के श्रनुसार सिन्धु देश भी, पार्जीटर दोनों में विरोध देखते हैं (प्रा० मा० पे० श्र०, प्र० २७८)। वास्तव में दोनों में पूरा सामझस्य है, क्योंकि केम्प श्रीर सिन्धु साथ लगे हुए देश थे (दे० कपर § ३४ पर टिप्पणी)।

के खँडहर मौजूद हैं। उन में से जो भीर गाँव के नीचे हैं, वे तक्षशिला की सब से पुरानी बस्ती के हैं। पुष्करावती नगरी कुभा (काबुल) श्रीर सुवास्तु (स्वात) नदी के सगम पर थी। पेशावर से १७ मील उत्तर-पूरव श्राजकल के यूसुफल़ई प्रदेश में प्राग श्रीर चारसद्दा नाम की बस्तियाँ उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर भारत के मैदान से किपश श्रीर उड्डीयान (स्वात की उत्तरी दून) जाने वाला रास्ता पुष्करावती हो कर जाता था।

# § ४४. भीम सा<u>त्वत, मथुरा की स्थापना, शूर</u>सेन देश

लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले। शत्रघ ने शायद प्रयाग की ऋोर से चक्कर लगा कर यमुना के पिन्छम सात्वत-यादवों पर त्राक्रमण कर उन का देश जीत लिया। यादवों में सम्राट् मधु के पीछे चौथी पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुग्रा, . जिस के वंशज सात्वत कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत रामचन्द्र के ठीक बाद हुन्ना। (यमुना के पिन्छम शत्रुष्त ने जिस स्था-नीय यादव शासक को मार कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम लवरा था। उस प्रदेश मे एक विस्तृत ऋरएय था, जिस का नाम सम्राट् मधु के नाम से मध्वन पड़ गया था। उसे काट कर शत्रुष्ठ ने मधुरा या मथुरा नगरी बसाई । शहुन्न के दो पुत्र हुए—सुबाहु श्रौर श्रूरसेन दूसरे के नाम से इस प्रदेश का नाम श्रूरसेन हो गया । राम श्रौर शतुन्न की मृत्यु के बाद भीम सात्वत ने अपना प्रदेश वापिस ले लिया। भीम सात्वत के पुत्रों से अन्धक और दृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए। अन्धक वंश में महामारत-युद्ध के समय कंस ऋौर वृष्णि वंश में कृष्ण पैदा हुए।

रिंमचन्द्र के पुत्र कुश श्रीर लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी हुए। लव को कोशल का उत्तरी भाग मिला जिस की राजधानी श्रावस्ती

थी। कुश अयोध्या का राजा हुआ। उन के समय में मधुरा का राजा अन्धक था।

रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राट् थे। उन के बाद आगामी युग में आर्यावर्त्तां इतिहास की रंगस्थली में यादव और पीरव मुख्य पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया। रामचन्द्र के बाद इस प्रकार एक नये युग का आरम्भ हुआ, और उस का नाम है द्वापर युग। रामचन्द्र इश्वाकु से लगभग ६४ वीं पीढ़ी पर थे, उन के समय की घटनायें वास्तव में युगान्तरकारी थीं। इसी से यह कहा जाता है कि वे नेता और द्वापर युगों की सन्धि में हुए।

### § ५६. वाल्मीकि मुनि

रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देश में बहुत कम हुए हैं। मनुष्य निर्दोप नहीं हो पाता, और राम दाशरिथ में भी कोई दोप रहे होंगे जो अब हमें समय की दूरी के कारण नहीं दोख पड़ते। किन्तु एक आदर्श पुरुष में जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चरित्र में वे सब दीख पड़ते हैं, इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं।

रामचन्द्र के समय वाहमीकि नाम का भागव वश का एक मुनि था। उस ने या उस के किसी वशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपा-ख्यान को श्लोकबद्ध किया। वाहमीकि की वह रचना शायद एक सीधी-सादी ख्यात भी जिस के आधार पर वाद की 'वाहमीकीय रामायण' लिखी गई। वाहमीकि को आदि-किव कहा जाता है। ऋचाओं के रूप म किवता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है कि लौकिक उपाख्यानमयी किवता का आरम्भ पहले पहल शायद वाहमीकि ने ही किया।

#### सातवाँ प्रकर्ण

# यादव श्रौर भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत-संग्राम

# § ५७. अन्धक, वृष्णि तथा अन्य यादव राज्य

द्वापर युग का इतिहास वास्तव मे यादवों श्रौर पौरवों का इतिहास है। यादवों का विशाल साम्राज्य भीम सात्वत के पुत्रों के समय चार पाँच राज्यों में बॅटा दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर श्रम्थक शासन करता था मथुरा में था; वृष्णि की राजधानी सम्भवतः द्वारका रही हो; श्रौर उस के एक माई की राजधानी पर्णाश (श्राधुनिक बनास) नदी पर मार्त्तिकावत नगर था जो कि शास्त्व देश (श्राबू के चौर्गिर्द प्रदेश) के श्रन्तर्गत था। इन के श्रलावा विदर्भ, श्रवन्ति, दशार्ष १ श्रादि के यादव राज्य थे, श्रौर शायद माहिष्मती मे एक छोटा सा हैहय राज्य भी था।

# § ५८. राजा सुदास, संवरण श्रीर कुरु

इसी समय उत्तर पञ्चाल में राजा सञ्जय, उस का पुत्र च्यवन-पिज-वन तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए।

<sup>े</sup>दशार्या = बेतवा की पूर्वी शाखा; दशार्यों = उस के कॉठे का प्रदेश श्रयात् बेतवा-केन के बीच का प्रदेश। श्रव भी उस नदी श्रीर प्रदेश का नाम धसान है।

च्यवन वड़ा योद्धा था। सुदास के समय उत्तर पञ्चाल वंश श्रपनी समृद्धि के शिखर पर पहुँच गया। दिक्खन ऋोर दक्षिण पञ्चाल, तथा पूरव श्रोर कोशल की सीमा तक का प्रदेश उन्हों ने जीत लिया। इस्तिनापुर के राजा संवरण को सुदास ेने उस की राजधानी से मार भगाया, श्रीर यमुना के किनारे फिर उसे हार दी। सुदास के विजयो के कारण उस के विरुद्ध सब पड़ोसी राजाओं का एक जमघट उठ खड़ा हुआ, जिस में पौरव सवरण के अतिरिक्त मत्स्य, तुर्वसु, हुह्यु, शिवि, पन्थ, भलाना ( भलानस् ), श्रलिन, विषाणी श्रादि लोगों के राजा भी सम्मिलित थे । मत्स्यों का देश शूरसेन देश के ठीक पिन्छम लगता था, वह आजकल का मेवात ( अलवर ) है। तुर्वेसु शुरू में तो कारूप देश ( वघेलखएड ) के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा पिन्छम चली गई हो सो भी हो सकता है। दुह्यू गान्धार देश के, श्रौर शिवि या शिव उन के दिन्खन दिन्खनी पजाव श्रीर उत्तरी सिन्ध के निवासी थे। शिवियों के साथ लगा हुआ व पक्यों अर्थात् आधुनिक पश्तो-पज्तो-भाषी पठानों के पूर्वजो का देश था; विपाणी श्रौर श्रालन भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं, श्रीर भलानसों के विषय में यह श्रन्दाज़ किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्रा श्रीर नदी योलान का नाम पड़ा है। परुष्णी (रावी) नदी के किनारे सुदास ने इन सत्र को इकट्ठे हार दी। सवरण ने भाग कर सिन्धु नदी के किनारे एक दुर्ग में शरण ली।

१ऋ०७, १८।

<sup>े</sup> सिबी को पड़ान लोग अब भी अपने देश की परम्परागत सीमा मानते हैं, और यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दर्भ में भी हम शिवि और पक्थ का उल्लेख साथ साथ पाते हैं। इसी लिए सिबी या सिबिस्तान भी माचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान, पढ़ता है।

सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था। उन के समय संवरण ने अपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पञ्चाल को भी जीता। संवरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुरु हुन्ना। उस ने दक्षिण पञ्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधि-कार स्थापित किया। उसी के नाम से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश कुरत्तेत्र कहलाने लगा। उस के वंशज कौरव कहलाये।) औ

# § ५६. वसु का साम्राज्य, कौशाम्बी श्रौर पूर्वी राजगृह

किन्तु कुर के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर श्रवनत हो गया। उस के तीन पुत्र थे। सब से छोटे पुत्र के वंश में चौथी-पाँचवीं पीढ़ी पर वसु नाम का एक प्रतापी राजा हुआ। वसु ने यादवों का चेदि राज्य जीत लिया । इस लिए उसे चैद्योपरिचर (जैद्य-उपरिचर = चैद्यों के ऊपर चलने वाला) की पदवी मिली। उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्ति-मती नगरी को, जो आधुनिक बाँदा के करीब कहीं थी, अपनी राजधानी बनाया। उस ने मध्यदेश के दक्लिन-दिक्लिन मतस्य से मगध तक के प्रदेश अधीन किये। इसी कारण वह सम्राट् श्रौर चक्रवर्ती कहलाया। निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा था। वसु से पहले मगध में एक वार श्रार्थों का एक राज्य स्थापित हुआ, पर वह देर तक टिक न सका था ( §§ ४०-४१ )। शमगध में पहला स्थायी राज्य वसु ही ने स्थापित किया; वह आगे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया)

वसु का साम्राज्य उस के पाँच पुत्रों में वॅट कर पाँच भाग हो गर्या। वे पाँच भाग थे-मगध, कौशाम्त्री, कारूष, चेदि स्त्रीर मत्स्य। काशी श्रीर श्रंग के बीच के प्रदेश श्रर्थात् श्राधुनिक दिक्खनी विहार का नाम मगध था। इस से पहले भी आयों की कई गौए शाखायें उसे अधीन कर चुकी थीं। इस समय वसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस वार्हद्रथ वंश की स्थापना की, वह श्रागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। वृहद्रथ की राजधानी गिरिव्रज या राजगृह ( ऋाधुनिक राजगिर ) थी। पीछे कह चुके हैं कि केकय देश की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद मगध की राजधानी का नामकरण उसी के ऋनुसार हुऋा। वसु के तीसरे पुत्र का नाम छुशाम्त्र था; उस ने प्रसिद्ध कौशाम्त्री नगरी को बसाया या ऋपना नाम दिया। कौशाम्त्री ऋनेक युगों तक वत्स देश की राज-धानी रही। इलाहाबाद ज़िले में जमना के किनारे कोसम गाँव ऋत उसे स्चित करता है। कारूप देश कौशाम्त्री के दिक्खन था; उस का परि-चय दिया जा चुका है '; उसी प्रकार चेदि और मत्स्य देश का भी। मगध में बृहद्रय ने जो वश स्थापित किया उसी मे आगे चल कर जरा-सन्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ।

## § ६०. शन्तनु श्रौर उस के वंशज

कुर से चौदहवीं पीढ़ी पर हिस्तिनापुर में राजा प्रतीप हुआ। उस के पुत्र देवापि और शन्तनु थे। देवापि ऋषि हो गया, शन्तनु राजगद्दी पर बैठा। प्रतीप और शन्तनु के समय से हिस्तिनापुर का राज्य फिर चमक उठा। शन्तनु के पौत्र धृतराष्ट्र छौर पाग्डु थे। धृतराष्ट्र का विवाह एक "गान्धारी"—अर्थात् गान्धार देश की राजकुमारी—से हुआ, और उन के दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए। पाग्डु की बड़ी रानी कुन्ती से तीन पुत्र थे—युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन; छोटी रानी "माद्री"

कोसम = कौशाम्बी का प्रस्ताव पहले पहल किन्गहाम ने १८६१ ई० में किया था; दे० आ० स० रि० १, ए० २०१—११। किन्तु चीनी यात्रियों ने कौशाम्बी का जो स्थान निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कारण वि० स्मिथ ने उस शिनाख्त का विरोध किया। किन्तु अब कोसम से पाये गये श्रिभिलेखों में कौशाम्बी नाम मिल जाने से दोनों की अनन्यता निश्चित हो गई हैं; दे० आ० स० ई० १६२३-२४।

अर्थात् पंजाब के मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा संहदेव नामक दो पुत्र हुए।

#### § ६१. जरासन्ध का साम्राज्य

इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुन्ना जिस ने चारों तरफ़ दिग्व-जय किया । उस ने पूरव तरफ श्रंग, वंग, कलिंग श्रौर पुराड़ का विजय किया, श्रीर पच्छिम तरफ़ कारूप देश के राजा वक श्रीर चेदि के राजा शिशुपाल को अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया १ कारूष के दक्खिन विन्ध्याचल के पूर्वी भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे। मध्य देश में काशी श्रीर कोशल भी शायद उस के प्रभाव मे थे। पूर्वोत्तर सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी उस की मानता था। चेदिराज शिशु-पाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का प्रधान सेनापति था। चेदि के पश्चिमोत्तर शूरसेन में अन्धक-यादवों का राज्य था, जहाँ का राजा कस जरासन्ध का दामाद था। कस ने जरासन्ध को अपना अधिपति भी माना, श्रीर उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर श्रत्याचार श्रारम्भ किया। प्रजा ने वृष्णि-याद्वों की सहायता माँगी जिन में इस समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कृष्ण ने कंस को मार डाला। जरासन्ध का कोप कृष्ण श्रोर मथुरा-वासियों पर उमड़ पड़ा। मथुरा के यादव देर तक उस का मुकावला न कर सके, श्रीर प्रवास कर द्वारका चले गये, जहाँ कृष्ण उन का नेता बना।

# § ६२. अन्धक-वृष्णि-संघ

काठियावाड़ के इन अप्रन्धक-वृष्णि यादवों मे एक राजा का राज्य न होता । अन्धक-वृष्णियों का एक सघ था, और उस सघ के दो मुखिया चुने जाते जो संघमुख्य कहलाते । प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा वंशागत न होते श्रीर जुने जाते थे, उन्हें सब या गण कहते। गुजराव, में यादव-संघ के अतिरिक्त पजाब मे यौधेय, मद्रक, मालव आदि जो राज्य थे वे भी शायद संघ-राज्य ही थे। चुने हुए मुखिया भी प्रायः राजा ही कहलाते। अन्धक-वृष्णि-सघ के दो मुखियों में से एक इस समय कृष्ण था और दूसरा उग्रसेन।

#### § ६३. इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पागडवों की वढ़ती

इसी समय उत्तर पञ्चाल का राजा द्रुपद यज्ञसेन था। कौरवों (धार्तराष्ट्रों) श्रौर पागडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने श्रपने शिष्यों की सहायता से उत्तर श्रौर दक्षिण पञ्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे द्रुपद को दक्षिण पञ्चाल दे दिया। द्रुपद के साथ ही सञ्जय श्रौर सोमक वश के लोग भी दक्षिण पञ्चाल में जा बसे। इसी द्रुपद यज्ञसेन की बेटी कृष्णा द्रीपदी से पागडवों का विवाह हुआ।

कौरवों (धार्तराष्ट्रों) ग्रौर पाएडवों में बचपन से ही बड़ी जलन थी। यहें हो कर पाएडवों ने राज्य में ग्रपना हिस्सा चाहा। दुर्योधन उन्हें कुछ न देना चाहता था। श्रन्त में यह तय हुग्रा कि यसना पार कुछ- चेत्र के दिखन का जगल उन्हें दिया, जाय, ग्रौर उसे वे बसा लें। वहाँ पर उस समय तक एक मयंकर ग्रौर घना जगल था जिसे खाएडव वन कहते थे। हम देख चुके हैं कि करीब ग्रहाईस पीडी पहले रामचन्द्र के समय यसना के दाहिने जरा ग्रौर नीचे इसी प्रकार मधुवन फैला हुग्रा था जिसे साफ कर शत्रुष्ठ ने मधुरा नगरी वसाई थी। खाएडव वन को जला कर पाएडवों ने इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसे ग्राधुनिक, देहली के पास का इन्दरपत गाँव स्वित करता है।

इन्द्रप्रस्थ की समृद्धि शीघ्र वढ़ने लगी। पाएड मी महत्त्वाकाक्षी थे, चुपचाप बैठने वाले न थे। उन के प्रदेश के साथ लगता श्रूरसेन

१दे० क्ष १० ।

देश था जिस में जरासन्ध की तृती बोलती थी। इस दशा में जरासन्ध श्रीर पायडवों में वैर होना स्वाभाविक था, श्रीर दुर्ये। धन की जरासन्ध से सहानुभृति होना तथा कृष्ण का पायडवों की तरफ़ होना भी। कृष्ण की सहायता से भीम श्रीर श्रर्जन ने जरासन्ध को मार डाला। इस प्रकार उत्तर भारत में सब से शक्तिशाली मगध के सम्राट् को मार देने से पायडवों की धाक जम गई, श्रीर मगध के विशाल साम्राज्य में उथल-पुथल मच गई। पायडवों ने मगध की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव को बैटाया; पर उस के कई प्रतिहन्ही थे; श्रीर पायडवों की सहायता होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर श्रिधकार रख सका, गिरिका श्रीर पूर्वी भाग पर उस का श्रिधकार न रहा। श्रंग देश का शासक दुर्ये। धन ने कर्ण को बनवाया था। कर्ण के हाथ में वंग, पुराड़ श्रादि पूर्वी राज्यों की नायकता श्रा गई। उधर चेदि का राजा शिशुपाल श्रपने पड़ीसी कारूल श्रादि राज्यों में प्रमुख हो उठा।

्रियाचीन समय में महत्त्वाकाक्षी राजा दिग्विजय कर राजस्य यह किया करते थे। पाएडवों ने भी वैसा किया। कइयों ने प्रसन्नता से, कइयों ने अनिच्छुकता से उन की सत्ता मानी, और राजस्य में भाग लिया। धार्तराष्ट्रों को अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित होना पड़ा, पर उन का दिल ईर्ष्या से जला जाता था। जरासन्ध के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को वृष्णि-यादवों के नेता कृष्ण से विशेष चिढ़ थी। उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि कृष्ण को राजस्य यह के वीच ही शिशुपाल का वध करना पड़ा। इस प्रकार मगध-साम्राज्य की भन्न इमारत का एक और स्तम्भ टूट गया।

#### § ६४. महाभारत युद्ध

पागडवों की कीर्त्ति ग्रौर समृद्धि से धार्तराष्ट्र ग्रौर पागडवों के दूसरे दुश्मन बहुत चिढ़े। दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शकुनि उन के पराभव का एक रास्ता ढूँढ निकाला। प्राचीन आर्थ क्षत्रियों में जुआ खेलने का बड़ा व्यसन था। युद्ध में मूँइ मोड़ना जैसे पाप समक्ता जाता, चूत के आहान से मूँह मोड़ना भी वैसे ही निन्दित माना जाता था। शकुनि और दुर्योधन ने देखा वे युद्ध मे पाएडवों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्हों ने उन्हें जुआ खेलने का निमत्रण दिया। पाएडवों को उस मे हार कर बारह बरस बनवास और तेरहवें बरस अज्ञातवास का दएड भोगना पड़ा।

उन की अनुपस्थित में दुर्योधन ने धीरे धीरे अपनी शक्ति सगठित ' की। मत्स्य देश के राजा विराट् के यहाँ पाएडवों का अज्ञात वास का बरस समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्योवन और कौरवों ने त्रिगत्तं देश (उत्तरपूर्वी पजाब) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यों पर एक धावा किया, और उन के डगर लूट ले चले। पाएडवों की सहायता से विराट् ने उन्हें हराया।

श्रज्ञात वास की समाप्ति पर पाएडवों ने श्रपना राज्य वापिस माँगा, पर दुर्योघन ने कहा कि मै युद्ध के बिना सुई की नोक भर ज़मीन भी न दूंगा। दोनों पक्षों में युद्ध ठन गया। श्रार्योवर्त्त के एक छोर ने दूसरे छोर तक के राजा श्रीर जातियाँ उस में एक पक्ष या दूसरे पक्ष की श्रोर से लड़ीं। जो वृत्तान्त हम महामारत में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि भारत वश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू श्राग किस प्रकार देश भर में फैल गई, श्रीर भिन्न भिन्न राजाश्रों या जातियों ने क्योंकर एक पक्ष या दूसरा पक्ष ग्रहण किया।

कहते हैं धार्तराष्ट्र श्रीर पाएडव दोनों पक्षों ने श्रार्यावर्त्त के एक

<sup>े</sup>त्रिगर्सं देश में श्राधुनिक कॉगड़ा, सतलुज-व्यास के बीच का "द्वाबा", तथा द्वाबे के साथ लगता ब्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मिन् लित था।

एक राजा को अपनी श्रोर खींचने का भरसक जतन किया, श्रीर तूफान श्राने की ऐसी तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत ,का लगभग प्रत्येक राजा एक या दूसरे पक्ष की स्रोर से लड़ने को भारपट उठ खड़ा हुग्रा। पहले हम उन राजाग्रों ग्रौर जातियों की वात ,करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य से सम्बन्ध था। पश्चिमी मगध का राजा सहदेव पाएडवों की श्रोर था, किन्तु पूर्वी मगध, विदेह, श्रग, वग, श्रीर कलिंग श्रादि सब राज्य कर्ण की नायकता में कौरवों की तरफ थे। पूर्वोत्तर सोमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाएडवों से सहा-नुभृति थी, पर अब वह भी अपनी किरात े सेना के साथ उधर ही था। इस प्रकार सारा पूरव कौरव पक्ष में था। किन्तु मध्यदेश में पाएडवों के मित्र ग्राधिक थे। जरासन्ध से दबाव से मुक्त कराने के कारण काशी , का राजा शायद पायडवों का कृतज्ञ था। पूर्वी कोशल लोग भी जरा-सन्ध से बहुत तंग हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल या महाकोशल में जा बसे थे। काशी श्रौर , कोशल (पूर्वी) इस समय पागडवों की ख्रोर थे, पर कोशल राजा वृहद्-बल कौरवों की तरफ़ था, श्रीर उसी प्रकार त्रत्स लोग भी न जाने स्वों

भि० मा० का अनुसरण करते हुए पाजींटर ने भगदत्त की सेना में किरातों के साथ चीनों के होने का उरलेख किया है। सुदूर पूर्व के देशों से भारत-युद्ध के समय तक आयों का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान में भार उन का नाम बाद में मिला दीखता है। किरात पूर्वी हिमालय के पहाड़ी लोग हैं, और उन का भाड़े के सिपाही रूप में युद्ध में होना सम्भव है, किन्तु चीन शब्द आसाम के पूरव की किसी जाति या देश के अर्थ में हमारे वाङ्मय में बहुत पीछे आया दीखता है; दे० नीचे ११३६ का तथा कि २६। भारत-युद्ध के समय आर्यावर्त्त का उत्तरपूरवी सीमान उत्तरी वंगाल से अधिक पूरव नहीं हो सकता।

उसी तरफ थे। जरासन्ध के बेटे सहदेव की तरह शिशुपाल का बेटा चेदिराज धृष्टकेत भी पाएडव पक्ष में था। चेदि के पड़ोसी कारूप और दाशार्ण देश भी उसी ख्रोर थे; किन्तु शूरसेन (मथुरा) के यादव कौरवों की तरफ। पाञ्चालों के सभी वश—श्व अय, सोमक ब्रादि—द्रुपद के साथ स्वभावतः पाएडवों के पक्षपाती थे।

श्रासेन के प्रसंग से अब हम पिन्छमी यादवों की तरफ श्राते हैं। अवस्था ऐसी नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुल्ला एक पक्ष से लड़ने को तैयार न हुए। वे निःशस्त्र सलाहकार के रूप में पाण्डवों की तरफ हुए। कृष्ण के भाई वलराम भी तटस्थ रहे। गुजरात के सब वृष्णियादव युयुधान, सात्यिक श्रादि की नायकता में पाण्डवों की तरफ से लड़े। किन्तु उन के पड़ीस में माहिष्मती का राजा नील श्रीर अवन्ति के दो राजा थे। ये तीनों, यादव कृतवर्मा, श्रीर नील की नायकता में विदर्भ श्रीर निषध के राष्ट्र भी कौरवों की श्रोर हुए। कहते हैं नील सेना में श्रनेक श्रान्ध श्रीर द्राविड सैनिक भी थे। शास्त्र देश (श्राब्र के चौर्गर्द) का राजा शिशुपाल का धनिष्ठ मित्र था। शिशुपाल के वध वाद वह कृष्ण से लड़ा श्रीर हार गया था; वह भी इस समय कौरवों की तरफ गया।

पजाव श्रौर उत्तर-पश्चिम की लगभग समस्त शक्ति कौरवों की श्रोर थी। जान पड़ता है, उस समय पजात्र में सिन्धु-सौवोर के राजा जयद्रथ श्रपनी वड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, श्रौर वाकी सब राष्ट्र उस के वशवत्तीं

<sup>ै</sup>पार्जीटर ने म० मा० की इस बात पर विश्वास कर लिया है कि पारा राजा सारंगध्वज पारा की तरफ़ से लड़ा था। द्राविड और श्रान्ध्र लोग माहिष्मती के श्रार्थ राजाश्रों की श्रोर से भाड़े के सिपाही-रूप में लाये गये हों, यह सम्भव है, किन्तु पारा राष्ट्र की स्थापना ही १ वीं शताब्दी ई० पू० के बाद हुई थी; दे० नीचे § १०६ श्रीर क्षरि ।

थे। जयद्रथ दुर्योधन का वहनोई था। गान्धार श्रौर त्रिगर्त्त भी दुर्योधन के सहायक थे। ये तीनों राज्य पंजाब-सिन्ध के तीन किनारों को कावू करते, श्रीर बाकी समुचा पंजाब इन के बीच पड़ता था। इन तीनों के र्गाथ केकय, शिवि त्रादि पंजाव की त्रान्य शक्तियाँ भी उसी पक्ष मे गईं। यहाँ तक कि पागडवों के मामा मद्र देश के राजा शस्य को भी उसी स्रोर होना पड़ा। मद्र श्रीर वाह्नोक का नाम प्रायः इकट्ठा स्राता है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ मिल कर एक राष्ट्र थीं। जुद्रक और मालव नाम की दो जातियाँ रावी की निचली धारा के दोनों त्रोर रहती थीं । मद्र-वाह्रीक, तुद्रक-मालव, कैकेय, शिवि, श्रम्बष्ठ श्रादि पजाव की सभी जातियाँ कौरवों की स्रोर गईं। काम्बोज देश (गान्धार के उत्तर)<sup>2</sup> का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता है। केवल एक ग्रमिसार देश का राजा पाएडवों की तरफ से लड़ा। श्राधुनिक कश्मीर रियासत का पञ्छिमदिक्ति भाग, जिस में पूँच राजौरी श्रौर भिम्भर रियासते हैं, श्रभिसार कहलाता था।

इस प्रकार पाग्डवों की स्रोर पञ्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध काशी-कोशल, श्रौर गुजरात के यादव थे, श्रौर कौरवों की तरफ समस्त पूरव, समस्त उत्तरपिञ्जम, पिञ्जमी भारत में से माहिष्मती श्रवन्ति श्रीर शाल्व के राजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्स श्रीर कोशल

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>मालवों को पार्जीटर ने श्राधुनिक मालवा में रक्खा है, श्रीर चुद्रक भी उन के साथ थे। यह स्पष्ट गलती है। ये दोनों जातियाँ उस समय पंजाब में थीं, मालवा पीछे गई हैं; दे० नीचे S १२३, १४७। पा० की इन गलतियों को सुधार देने से भारत-युद्ध में दोनों पत्तों की जातियों की स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता श्रा जाती है, तथा युद्ध की न्याख्या भी कुछ अच्छी हो जाती है।

<sup>े</sup>द्दे० नीचे 🕾 १७ ।

के राजा थे। एक प्रकार से मध्य देश और गुजरात पाग्डवों की ग्रोर था, श्रौर पूरव (विहार, बगाल, उड़ीसा), उत्तरपन्छिम (पंजाब) तथा पन्छिमी विन्ध्य (मालवा) कौरवों की तरफ।

पारडवों की सेनाये मत्स्य की राजधानी उपस्रन्य के पास त्रा जुटी; कौरव सेना पंजाब पूरबी छोर से कुरु चेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक फैली थीं। सिन्ध की बातचीत निष्फल होने पर पारडव सेना उत्तर को बढ़ी श्रौर कुरु चेत्र पर दोनों सेनाश्रों के प्रवाह श्रा टकराये। केवल १८ दिन के सिक्षस युद्ध में हार-जीत का फैसला हो गया। पारडवों की जीत हुई श्रौर वे कुरु देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्राट् हुए।

#### § ६५. यादवों का गृह-युद्ध

भारत-युद्ध के कुछ ही बरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ा-इयों से अपना नाश कर लिया, और भगवान् कृष्ण स्वर्ग सिधार गये। श्रर्जुन के नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड मध्यदेश को वापिस आये। राह में उन्हें पिक्छमी राजपूताना के जगली आभीरों के हमलों का मुका-बला करना पड़ा। अर्जुन ने उन्हें मार्तिकावत (शास्त्र देश) में, सर-स्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ में बसा दिया।

यह तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक युगान्तर उपस्थित हो गया। ठीक कृष्ण के देहान्त के दिन से द्वापर की समाप्ति श्रीर किल का श्रारम्भ गिना जाता है।

#### आठवाँ प्रकर्ग

# श्रारिमक श्रायों का जीवन सभ्यता श्रीर संस्कृति

# § ६६. प्राचीन इतिहास का युगविभाग

थ्य. राजनैतिक—कृत, त्रेता श्रीर द्वापर

श्रार्य राज्यों के उत्थान काल से महाभारत-युद्ध तक का, श्रथवा दूसरे शब्दों में इक्ष्याकु श्रीर पुरूरवा के समय से कौरव-पायडवों के समय तक का राजनैतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में सत्तेप से कहा गया है। इक्ष्याकु से पायडवों के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी का है।

पीछे कहा गया है कि अनुश्रुति में यदि कोई वंशावली सब से अधिक पूर्ण है तो अयोध्या की अयोध्या के वंश में इक्ष्वाकु से ले कर महाभारतकालीन राजा वृहद्वल तक करीब नव्वे इकानवे राजाओं के नाम हैं। इक्ष्वाकु से मान्धाता तक वीस पीढ़ी होती हैं, हरिश्चन्द्र तक इक्तीस, सगर तक अद्भवतीस या उनतालीस, और रामचन्द्र तक वासठ या तिरसठ। राम से बृहद्वल तक अद्भाईस पीढ़ियाँ और हैं। बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम गुम हुआ हो सकता है। इसी प्रकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को दो औसत पीढ़ियों के बराबर मान सकते हैं। इस तरह पाजांटर ने कुल पंचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं)। दूसरे वंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी वार्ते

हैं जिन से उन वंशों का श्रयोध्या के वश के साथ साथ चलना निश्चित होता है। दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशिवन्दु की लड़की विन्दुमती राजा मान्धाता को ब्याही थी। इस लिए शशिवन्दु को मान्धाता से ठीक एक पीढी ऊपर होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को श्रयोध्या के राजा सगर से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। पार्जी-टर ने ऐसी वातों को बड़ी सावधानी से खोज की है। वंशाविलयों के जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार निश्चित हो पाया है, वंशतािलका में उन्हें छोटे श्रक्षरों में छापा गया है। मान्धाता से सगर तक हमारे हिसाब से बीस पीढिया है, लेकिन यादव वशावली मे शर्शावन्दु श्रीर विदर्भ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस कारण उन दस को दोनों निश्चित पीढियों के बीच श्रन्दाज़ से फैला दिया गया है। वशतािलका में यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा। इस प्रकार श्रयोध्या का वश हमारा मुख्य पैमाना है, श्रीर श्रन्य सब घटनाश्रों का समय उसी पैमाने पर रक्खा गया है।

प्राचीन अनुश्रुति के विद्वान् इस समूचे इतिहास को कृत, त्रेता और द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हैं। ये युग असल में भारतीय इतिहास के युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में मुग़ल-युग, मराठ-युग आदि। किन्तु ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार करने वालों ने पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, और इन युगों की लम्बी लम्बी अविध्याँ निश्चित कर दीं।

्रित्रनुश्रुति के हिसाब से राजा सगर कृत युग की समाप्ति श्रीर त्रेता के श्रारम्भ में हुश्रा, रामचन्द्र त्रेता के श्रन्त में, श्रीर भारत-युद्ध के वाद कृष्ण का देहान्त द्वापर की समाप्ति का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक कृत युग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वापर । यदि सोलइ बरस प्रति पीढ़ी । गिने तो कृत युग श्रन्दाज़न साढ़े

१दे० \* ११ ।

छु: सौ बरस का, त्रेता चार सौ का तथा द्वापर पौने पांच सौ का था। तीनों युगों की कुल अविध अन्दाज़न १५२० बरस रही। अनुश्रति के त्रानुसार भारत-युद्ध १४२४ ई० पू० में हुन्ना था। यदि वह बात ठीक हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ ई० पू० या अन्दाज़न् २९५० ई० पू० से हुआ। उस से पहले प्रागैतिहासिक काल था। मोटे अन्दाज़ से २९५० से २३०० ई० पू० तक कृत युग, २३००

इ. वाड्मयानुसार-प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग श्रौर संहिता-युग

से १९०० तक त्रेता, श्रीर १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा।

यह तो हुन्त्रा राजनैतिक इतिहास का युगविभाग; वाड्मय के इति-हास में इसी काल ( २९५०--१४२५ ई० पू० ) को प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग श्रीर संहिता-युग मे बाँटा जा सकता है।

🛮 उक्त ९५ पीढ़ियों में से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊर्व, दत्त श्रानेय, विश्वामित्र, जमदिम श्रादि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म लिया। दो एक ऋषि भले ही पहले भी हो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा उसी समय से शुरू हुई। श्रीर वह परम्परा राजा सुदास ( ६८वीं पीड़ी ) और सोमक ( ७०वीं पीड़ी ) के वशजों के समय-लगभग ७३वीं पीढ़ी—तक जारी रही। एकाध ऋषि ज़रूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला वहाँ सामाप्त हो गया। उस के बाद, जैसे कि आगो बतलाया जायगा, ऋचात्रों यजुषों और सामों की सहितायें बनने लगीं, अर्थात् उन का वेद रूप में संग्रह या सकलन होने लगा जो भारत-युद्ध के पहले तक जारी रहा। ऋचाये जब से प्रकट होने लगीं, त्रीर जब तक अन्त में उन की संहिताये बनीं, उन अविधयों के बीच का समूचा समय वैदिक युग है। इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का वृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय ( ब्रन्दाज़न २९५०—२४७५ ई० पू० ) प्राग्वैदिक युग है; ३०वीं से ७३वीं पोढ़ी तक का समय ( श्रन्दाज़न २४७५—१७७५ ई० पू० ) प्रथम वैदिक या ऋचा युग, श्रीर ७४वीं से ९५वीं पोढ़ी तक का समय ( श्रन्दाज़न १७७५—१४५५ ई० पू० ) श्रपर वैदिक या सहिता-युग। प्राग्वैदिक युग पोने पाँच को यरस रहा, ऋचा-युग सात सी, श्रीर सहिता-युग साढ़े तीन सौ यरस। पूरा वैदिक युग साढ़े दस सौ वरस जारी रहा। )

श्रारम्भिक श्रायों के श्राधिक, राजनंतिक, धामिक, सामाजिक श्रोर सास्कृतिक जीवन को जब हम सममना चाहते हैं, तो हम अनुश्रुति से भी कहीं श्रिधक सहायता श्रुति श्रथवा वेदों से मिलतो हैं, क्यांकि श्रुति में उस समय के श्रायं विचारकों के विचार श्रीर कथन ज्यों के त्यों उन्हीं की भाषा में सुरक्षित हैं। किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा पन्द्रह सी वरस के समय में—पीने पाँच सी वरस के प्राग्वदिक तथा साढ़े दस सी वरस के वंदिक युग में—लगातार एक सी श्रवस्थायें नहीं रहीं। समाज के जीवन की प्रत्येक छंत्था श्रीर प्रथा म क्रमविकास होता रहा। श्रुचाश्रों श्रीर सामों की श्रयेका युप् सब पीछे के हैं, श्रीर भिन्न भिन्न श्रुचायों भी भिन्न भिन्न युगों को सूचित करती हैं। सामान्य रूप से वैदिक वाट्मय ने श्रायों के समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता है, उसी का उल्लेख नीचे किया जाता है।

## § ६७. समाज की चुनियादें

श्र. जीविका श्रवस्थिति श्रीर स्थावर सम्पत्ति

श्रारिभक मनुष्य का गुज़ारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता है। उस के बाद पश्यालन का ज़माना श्राता है, श्रोर फिर धीरे धीरे मनुष्य खेती करने लगता है। पश्यालन के युग में जगम श्रोर फिर कृषि के युग में स्थावर सम्पत्ति का उदय होता है, श्रीर स्थावर सम्पत्ति होने से समाज में स्थिरता श्राती है। शिकारिया की टोलियाँ या पशु- पालकों के गिरोह किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृपक समाज स्वभावतः एक निश्चित प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय होता है, और फिर सम्यता का विशेष विकास।

वैदिक श्रायों का समाज पशुपालकों श्रीर कृषकों का था, विक प्राग्वैदिक युग मे—इक्ष्वाकु श्रीर पुरूरवा के समय में—भी वे पशुपालक श्रीर कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चुके थे। तो भी उस युग की याद श्रभी ताज़ी थी जब कि लोग श्रनविश्वत— अनविश्यता विशः—थे, श्रर्थात् जब श्रार्य लोग केवल पशुपालक थे, श्रीर कृषक जीवन उन्हों ने श्रपनाया न था।

#### इ. जन विशः श्रौर सजाताः

. विवाह की श्रीर पितृमूलक (Patriarchal) १ /परिवार की संस्था भी उन में चल चुकी थी, बिलक समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर था। वैदिक समाज का संघटन कवीलों (Tribes) के रूप में था। उन कवीलों को वे लोग जन कहते थे। एक जन की समूची जनता निशः अ (विश् का बहुवचन) कहलाती थी) जन या विशः का ही राजा होता,

ेशुरोपियन भाषाओं का पैट्रिश्राकेंट (Patriarchate) शब्द श्रयवा पैट्रिश्राकेंब (Patriarchal) विशेषण दो परस्पर-सम्बद्ध किन्तु विभिन्न श्रथों में प्रयुक्त होता है। जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (polity) के श्रथे में हो उसे पितामह-तन्त्र कहना चाहिए; patriarch के लिए हमारे हों प्राचीन शब्द है पितामह। जहाँ वह परिवार या समाज के श्रथे में मेंट्रिश्राकेंट (Matriarchate) के मुकाबले में वर्ता जाय, उसे पितृम्लक परिवार या समाज कहना चाहिए; वहाँ पितामह की प्रधानता दिखाने का श्रमित्राय नहीं होता, प्रस्तुत समाज या परिवार पिता पर केन्द्रित है यह दिखाने का! अश्रय १२, १, १४। अवहीं १४, ६, १-२।

श्रीर राजनैतिक रूप से संगठित विशः श्रर्थात् जिस प्रजा का श्रपना देश हो श्रीर राजा हो, राष्ट्र कहलातीं।

ससार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की कल्पना एक परिवार के नमूने पर होती रही है। वैदिक आर्थों के जनों की कल्पना भी वैसी ही थी। अर्थात् प्रत्येक जन के लोग (विश) यह समभते थे कि हमारा मूल पूर्वज एक जोड़ा था, उस की सन्तान हुई, सन्तान की फिर सन्तान हुई, इस प्रकार सयुक्त परिवार बढ़ता श्रीर फैलता गया, उस की अनेक खाँपें होती गईं। श्रीर जिस प्रकार एक छोटे परिवार का सब से बुज़र्ग व्यक्ति--पिता या पितामह--शासन करता है, उसी प्रकार जन नामक बड़े परिवार का भी एक बुज़र्ग या पितामह शासन करता था। वह जन का मुखिया या राजा भले ही निर्वाचन द्वारा चुना जाता हो या रिवाज से मुकर्रर होता हो। जन के सव लोग सजात या स्नामि होते, अथवा कम से कम अपने को सजात और सनामि मानते। एक जन के सब लोग परस्पर स्व (अपने) भी कहलाते। अपने जन के वाहर के सब लोग उन के लिए अन्यनाभि, निष्ठ्य (निकाले हुए) अथवा अरग (जिन के साथ वातचीत-रण शब्दें-या रमण न हो सके) होते । इस प्रकार की राज्यसंस्था को जिस में सब लोग परस्पर सजात या सनाभि हों, तथा जिस का राजा पितामह की तरह समभा जाय, हम पितामह-तन्त्र (Patriarchal) कहते हैं। वैदिक श्रायों की राज्यसस्था ठीक पितामह-तन्त्र थी।

१ऋ० १०, १७३, १; १०, १७४, ४।

रश्रय० म, १० (१) में यही विचार दीखता है कि विराट्—श्रराज-कता—के बाद पहले गृहपित का शासन खड़ा हुआ, उस से सभा श्रीर समिति का विकास हुआ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वहीं १, १६, ३, १, ३०, १; ३, ३, ७; ४, २२, १२; ४, ३०, २; ६, ६, ३; ६, ४३, १; २०, ११६, १ ।

जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर भले ही वास्तविक हो चाहे कल्पित। सच बात यह है कि सजातता कम से कम दो श्रंशों में अवश्य कल्पित होती थी। एक तो इस श्रंश में कि विश: मे या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे। हम देख चुके हैं कि हैहयों के अनेक वंशों या कुलों मे से एक शर्यात भी थे, यद्यपि वस्तुत: शार्यात हैहय तो क्या ऐळ भी न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार में बाहरी व्यक्ति को गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी जन में भी बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 'सजात' बन जाता था।

्ड. व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास

दूसरे, श्रारम्भ में जन का पूर्वज एक ही जोड़ा था, यह बात कभी सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोड़ा कभी श्रकेला रह नहीं सकता था, मनुष्य का श्रार्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों या टोलियों मे रहने को बाधित करती है। एक छोटे जत्थे के बढ़ने श्रीर फैलने से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्तु छोटे जत्थों के फैलने से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जत्थे भी एक एक मिश्रुन (जोड़े) से बने, यह कल्पना गलत है। कारण कि श्रारम्भ में स्थायी मिश्रुन ही न थे, विवाह की संस्था ही नथी, श्रीर उस हालत में भी शिकारी मनुष्यों की श्रार्थिक ज़रूरते उन्हें श्रिचरस्थायी जत्थों में बाँट देती थीं। उन श्रारम्भिक श्रस्थायी जत्थों से जन तक विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पैचीदा थी।

/ विलकुल आर्राम्भक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की प्रयों न हो सकती थी, स्वामाविक प्रवृत्ति से ग्रह्पकालिक समागम होते, ये। स्थिर परिवार भी न थे, बच्चा बड़ा होने पर परिवार दूट जाता था।

१दे० द्वपर §§ ३६, ३म ।

वास्तव में उन मिथुनों श्रीर टोलियों को परिवार या कुटुम्ब कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता की मुख्यता होती है, उन टोलियों में पिता का शासन इस कारण न चलता था कि वह पिता था, प्रत्युत इस कारण कि वह विलिष्ठ था। जब उस के बच्चों में से कोई उस से श्रिधक विलिष्ठ हो जाता, वह पिता को खदेड़ सकता श्रीर टोली की स्त्रियाँ उस के श्रधीन हो सकती थी। इस प्रकार ये टोलियाँ बनतीं श्रीर टूटती रहतीं थीं। वह श्रारम्भिक सकर (Promiscuity) की दशा थी।

स्त्री-पुरुप के स्थायी ममागमों का मूल प्रेरक भले ही काम रहा हो, किन्तु श्राधिक सहयोग श्रीर श्रमिवभाग (Division of labour) की श्रावश्यकतायें उन समागमों को धीरे धीरे स्थायी बनाने लगती हैं। इस प्रकार श्राधिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति होती है। किन्तु श्रारिभक सकर या प्रमिश्रणा के बाद सीधे विवाह तथा पितृमृत्तक परिवार की श्रवस्था श्रा गई हो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा श्रीर पितृमृत्तक परिवार के बोच हम सभी जातियों के हतिहास में मातृ-मूलक (Matriarchal) परिवार को उदय श्रीर श्रस्त होता देखते हैं। मातृमृत्तक परिवार श्रनेक प्रकार के थे। उन का एक निम्नित्रित नमूना श्राधिनक जगली द्राविड जातियों के समाजशास्त्रीय श्रध्ययन से श्रन्दाज़ किया गया है। श्रार्थिभक द्राविड समाज सम्भवतः इसी नमूने का थी।

एक एक टोटम को पूजने या मानने वाले लोगों की एक एक टोली
थी। प्रत्येक टोटम-टोली की जगल में अस्थायी वस्ती या डेरा था।
एक वस्ती के स्त्री-पुरुप परस्पर वहन-भाई होते, पुरुप एक तरक और
स्त्रियाँ दूसरी तरफ रहतीं, उन में आपस में सम्बन्ध न हो सकता, और
उस नियम को तोड़ने वाले को कठोर दण्ड—प्रायः विनीसन—मिलता।
स्त्रीटे वच्चे स्त्रियों के पास और बड़े पुरुषों के पास रहते। वच्चा अपनी
मां को जान सकता, पिता को नहीं; टोली के सभी बड़े आदिमियों को

वह पिता कहता। वह एक सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक मिथुन का त्रालग त्रालग कुटुम्त्र नहीं था। बच्चे भी सामृहिक थे। आर्थिक जीवन भी साम्हिक था, अर्थात् शिकार और फल ला कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पेड़ के नीचे एक साथ भोजन करती; श्रीर जो स्त्रियाँ बाहर जाने लायक न होतीं, उन की चिन्ता भी कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समृची टोली करती। वसन्त के उत्सवों में या श्रन्य वैसे किन्हीं श्रवसरों पर भिन्न भिन्न टोलियों का जमघट होता। उन नाच-गान के उत्सवों में स्त्रियों के गर्भ रह जाते। किन्तु प्रत्येक स्त्री का कोई विशेष पति होता हो, श्रौर स्त्री उस उत्सव के समय उसी से समागम करती हो, सो वात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम की स्त्री अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में परस्पर शत्रुता हो ती उन में समागम न हो सकते; विशेष टोटमों की स्त्रियाँ विशेष टोटमों ही के पुरुपों से समागम कर सकतीं। किन्तु अनुकृल टोटम में अमुक स्त्री अमुक पुरुप से ही मिले सो नियम न था, उतने ऋंश में संकर या प्रमिश्रणा जारी रही, श्रौर विवाह भी सामृहिक रहा। उत्सवों के बाद सब अपनी अपनी टोलियों में वापिस चले जाते । श्रारम्भिक संकर में जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति ही स्त्री-पुरुष-समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ श्रंश में नियन्त्रित कर दिया था। किन्तु उस मातृम्लक समाज के नियन्त्रण में ऋौर पितृमूलक परिवार की विवाह-संस्था में नहुत भेद है।)

प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं। उक्त समृहपन्यी समाज में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, और जिन्हों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह करना चाहा, उन्हें प्राय: निर्वासित होना पड़ा। अनेक उन निर्वासनों से नष्ट होते रहे, किन्तु धीरे धीरे शायद उन निर्वासितों के भी कई जत्ये

बन खड़े हुए । नियमित टोलियों की ऋपेक्षा इन विद्रोही जत्थों के लोग श्रिधक प्रक्रमशील श्रीर दु:साहसी तो थे ही। साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, उन की तुच्छ सम्पत्ति श्रीर सुन्दरियों को छीन लाना, इन में से कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से श्रिधिक साहसी व्यक्ति जत्थे का मुख्या बनता रहा। इस प्रकार इन विद्रोही टोलियों मे व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ हुआ। सामृहिक लूट व्यक्तियों में बाँट ली जाती, मुखिया शायद सब के परामर्श से वह बॅटवारा करता। इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति श्रौर व्यक्तिगत परिवार शुरू हुए। धीरे घीरे इन नये नमूने के जत्थों ने पुराने समूहा-श्रित जीवन के जत्थों को समाप्त कर दिया, श्रीर इस प्रकार उस मातृ-मृतक समाज (Matriarchate) में से ही यह नया पितृम्लक समाज (Patriarchate) उठ खड़ा हुआ। इन नये पितृम्लक जत्थों के विकास से जन बन गये। श्रीर जनों में विवाह की सस्था ऐसी जड़ पकड़ गई। कि ब्रारम्भिक मातृमूलक परिवारों की उन को याद भी न रही, ब्रौर वे यह समभने लगे कि विवाह की सस्था अनादि है और इम सब सजात लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं। )

वैदिक जन भले ही पितृमूलक परिवार पर निर्भर थे, तो भी माता से अनेक बार अपना गोत्र खोजना और बहुपितक विवाह (Polyandry) आदि की पुरानी प्रथायें मातृमूलक समाज के अवशेषों और स्मारक चिन्हों के रूप में उन में चली आतीं या कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। विवाह की संस्था में भी शिथिलता थी, वह इतनी हढ़ न थी जितनी बाद में हो गई। अनुश्रुति में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीर्घतमा अपृषि के समय (४१वीं पीढी) तक विवाहपद्धति स्थिर न हुई थी । किन्तु प्रागैतिहासिक काल में आयों में किस नमूने का मातृमूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता।

१म० मा० १, १०४, ३४-३६ । दे० नीचे ॐ १३।

ऋ. जन का सामरिक संघटन—प्राप्त और सं-प्राप्त, जानराज्य

प्रत्येक जन में अनेक खाँपे या दुकड़ियाँ होतीं जो ग्राम कहलाती थीं। ग्राम का अर्थ था जत्था या दुकड़ी, बाद में ग्राम जिस स्थान में बस गया वह स्थान भी ग्राम कहलाने लगा। लेकिन शुरू में ग्राम में स्थान का विचार न था, बल्कि अनवस्थित ग्राम भी होते थे; शर्याति मानव के अपने ग्राम के साथ भटकते फिरने की कहानी वैदिक वाड्मय में प्रसिद्ध है। कह चुके हैं कि अनवस्थिता विशः की स्मृति लुप्त न हुई थी।

याम का नेता प्रामणी कहलाता। वह नेतृत्व पहले युद्ध में ही शुल हुआ, वही शान्ति काल में भी काम आने लगा। आपित के समय या आक्रमण के लिए जन के भिन्न भिन्न ग्राम इकट्ठे होते, वह समुचे जन का आम ग्राम कर के जटना ही सं ग्राम कहलाता। उसी ते युद्ध का नाम ही सग्रम हो गया। स ग्राम में पदाित और रथी होते; जन के सभी जवानों का वह स ग्राम या ग्रामशः जमाव ही जन की सेना होती। प्रत्येक सैनिक अपने शस्त्रास्त्र लाता, और रथी अपने अपने रथों में आते। रथ प्रायः बैल के चाम से मढ़ें होते । धनुष, भाला, बर्छा, कृपाण और फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग वर्म या कवच पहन कर लड़ते। वाण या शर प्रायः सरकण्डे के होते, उन की अनी सींग हड्डी या धातु की होती। ज़हरीले वाणों का प्रयोग भी होता था । वैदिक आयों को अपने धनुष-वाण पर कैसा भरोसाथा, सो उन की इस कविता से प्रकट होता है—

धनुष से हम गौवें जीतें, धनुष से युद्ध जीतें, धनुष से तीव बादाइयाँ जीतें। धनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धनुष से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>श्वार्व, ४, १, ४, २। <sup>२</sup>यजुः २६, ४२; ऋ०६, ४७, २६। <sup>3</sup>ऋथ०४, ६, ४-४।

हम सय दिशायें जीतें। धनुप की ज्या श्रपने प्यारे सखा (वागा) को छाती से लगाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नज़दीक श्राती है। यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुप पर चढ़ी हुई कान में युवती की तरह क्या फुसफुसाती है।

धनुप के दोनों छोर स्त्री श्रीर उस के दिल लगे की तरह पर-स्पर मिल कर गोदी में बेटे (वाण्) को लिये हुए है। वे दोनों फुरते-फडकते हुए शब्दुश्रों श्रमित्रों को बींध गिराचें।

युद्ध में जन का नेता राजा होता था। बल्कि बैदिक वाह्मय में यह विचार पाया जाता है कि राजत्व का ग्रारम्भ युद्ध में ही हुन्ना। "देव ग्रीर ग्रमुर लड़ते थे, देवों को ग्रमुरों ने हरा दिया। देवों ने कहा—हम राजा-रहित होने से हार गये, हम भी राजा कर ले। असव सहमत हो गये ग्रीर कर लिया?।" शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः का राजा होता, न कि भूमि का, राज्य जान राज्य कहलाता ग्रीर वह एक किस्म का ज्येष्ट्य — प्रमुखता या नेतृत्व — मात्र था न कि मलकीयत।

#### लू. श्रार्थ श्रीर दास

युद्ध वहुत बार श्रायों के जनो मे परस्पर भी होते , पर प्रायः जंगली लोगों—दासों—से होते, जो श्रपने पुरों या कोटों मे रहते थे । विभिन्न जनों के सब लोग मिल कर श्रार्य जाति है, श्रीर दास लोग उन से श्रलग हैं, उन से नीचे दर्जें के हैं, श्रीर सदा श्रायों से हारना श्रीर लूटे सताये जाना ही उन का काम है, यह विचार भी श्रायों में मरपूर था। दासों का रूप-रंग भी श्रायों से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण के के काली त्वचा वाले अगरेर श्रनास - वग्नैर नाक के श्रायों कुछ चिपटी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>यजु २६, ३६-४१। <sup>२</sup>ऐत० झा० १, १४। <sup>३</sup>यजु ६, ४०। ४अथ० ४, ३२, १। <sup>५</sup>वहीं २०, ११, १। <sup>६</sup>अथ० २०,३४, ४; ऋ० १, १३०, ⊏। <sup>७</sup>ऋ० १, १३०, ⊏। <sup>८</sup>वहीं ४, २६, १०।

नाक वाले होते; वे मृष्ट्र श्रयात् श्रव्यक्त बोली वोलते थे। गोरा रंग, उभरा माथा, नुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी श्रायों की विशेषताये थीं। विभिन्न जनो के सब श्रायों को मिला कर पश्च जनाः श्रयात् 'सब जातियाँ' भी कहा जाता था।

# § ६८. श्रार्थिक जीवन

श्र. श्रम श्रौर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय

कह चुके हैं कि पशुपालन श्रीर खेती जनता की मुख्य जीविकाये थीं। उन के श्रितिरक्त मृगया (शिकार) भी काफ़ी प्रचलित थी। कृषि केवल वर्षा पर निर्भर न थी, सिंचाई भी होती थीर। तो भी वैदिक श्रायों की खेती श्रारम्भिक दर्जे की थी। खादों का विशेष प्रयोग वे न जानते थे; खेती की उपज मुख्यतः श्रमाज ही थे; कपास का उल्लेख वैदिक वाडमय में कहीं नहीं पाया जाता, श्रीर न बगीचों की सत्ता ही उस समय प्रतीत होती हैं।

जनता का धन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड़ श्रौर दास-दासियाँ ही हीतीं। भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी। पालत् पशुत्रों में सब से मुख्य गाय बेल श्रौर घोड़ा थे; उन के श्रितिरिक भैंस भेड़ बकरी गधा श्रौर कुत्ता भी काफी पाले जाते थे, किन्तु बिल्ली का उल्लेख नहीं मिलता। गौश्रों के रेवड़ तो ग्रहस्थों की सब से मुख्य सम्पत्ति थी। वैदिक श्रायों का जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ तक की वैदिक श्रृषि इन्द्र देवता के लिए श्रपनी प्रार्थनापूर्ण कविता की तुलना बछड़े के लिए गाय के रॅभाने से करता है ! युद्ध में जीतने के बाद शत्र की भूमि, दास-दासियाँ श्रौर डंगर विजेताश्रों को खूय मिलते,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं। <sup>२</sup>वहीं १०, १०१, ४; अय० ११, ३, १३। <sup>3</sup>वहीं २०, ६, १।

तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती हुई भूमि जन में बॅट जाती होगी। दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति मे सम्मिलित होते तो भी समाज का जीवन उन की मेहनत पर निर्भर न था; जीवन के सभी साधारण कार्य जन के स्वतन्त्र गृहस्य स्वयं करते।

भृमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का विनिमय और व्यापार न के वरावर होता। नई भौमिक सम्पत्ति दाय-भाग द्वारा पायी जा सकती, या जगल आदि साफ कर बनाई या पैदा की जा सकती थी, किन्तु ज़मीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। दूसरी तरफ जगम सम्पत्ति का लेन-देन काफी था। मुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु-विनिमय ही चलता था। विनिमय में गाय लगभग सिक्के का काम देती थी । निष्क नाम का एक सोने का दुकड़ा ज़रूर चलता या, जो शुरू में शायद एक आभूपण-मात्र था ; किन्तु वह भी अधिकत्तर दान में ही दिया जाता है, व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता। पिछे चल कर वही मुद्रा का आधार बना।

ऋण देने लेने की प्रथा भी थीं । जुत्रा खेलने का रिवाज बुरी तरह था, श्रीर वहीं प्रायः ऋण का कारण होता। ऋण न चुकाने से ऋणी दास वन सकता था।

#### इ. शिल्प

कृषि श्रौर पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढई या रथकार का काम बड़े महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ श्रौर कृषि के लिए हल श्रौर गाड़ी बनाता। युद्ध श्रौर कृषि की सामग्री तैयार

<sup>े</sup>वहीं ४, ७, ६। रेपेत० झा० १, ४, २७। उत्त्रय० ४, १७, १४। ४वहीं २०, १२७, ३। ५वहीं ६, ११७, १-३; ६, ११६, १३। भ्या ३०, ६; अय० ३,४, ६।

करने के कारण लोहार ('कर्मार') का काम भी बड़े गौरव का था। वह जिस धातु से सब श्रोज़ार-हथियार तैयार करता उस का नाम अयस् था, किन्तु अयस् का अर्थ उस ज़माने में लोहा था या ताँवा इस पर मतमेद है। कई विद्वानों का विचार है कि अयस् लाल धातु थी, इस लिए उस से ताँबा ही सममना चाहिए। चमड़ा रॅगने श्रीर ऊनी कपड़ा बुनने के शिल्पों का भी बड़ा गौरव था। स्त्रियाँ चटाई श्रादि भी बनाती थीं। यह विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की स्थिति साधारण विशः से कुछ ऊँची ही थी। प्रत्येक ग्राम में कृषकों के साथ साथ स्त (रथ के सारथी) आदि भी थे, वे बुद्धिमान और मनीषी माने जाते, और उन की स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होती ।

उ. पिशा लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन

वैदिक काल में नगरों श्रीर नागरिक जीवन की सत्ता विशेष नहीं दीख पड़ती। पुर से श्रमिश्राय प्रायः परकोटे से घरे हुए बड़े गाँव से ही है। व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पिए नामक विनिमय करने वाले व्यापारियों का उल्लेख ज़रूर मिलता है। पर वे पिए प्रायः श्रमुर या श्रन्य श्रनार्थ प्रतीत होते हैं, जिन्हें श्रायों श्रीर उन के देवताश्रों से सदा हारना श्रीर लुटना पड़ता था । कहीं कहीं देवपिएयों का भी उल्लेख श्राया है । निदयां पार करने के लिए तो नावें ख़ूब चलती थीं, किन्तु समुद्र में जाने वाली नावे भी होती थीं कि नहीं इस पर बड़ा विवाद है। सिन्धु श्रीर समुद्र में जाने वाली नावों का उल्लेख श्रवस्य मिलता है, किन्तु कई विद्वान सिन्धु श्रीर समुद्र का श्रर्थ केवल बड़ीनदी

<sup>े</sup>वहीं। <sup>२</sup>यजुः ३०, १४। <sup>3</sup>वहीं १६, ८०; अय० १४, १, ४४। <sup>४</sup>वहीं ३, ४, ६-७। <sup>५</sup>वहीं ४, २३, ४; २०, ६१, ६; <sup>ऋ</sup>० १०, १०८। ६ यजुः २, १७। <sup>७</sup>ऋ० १०, १४४, ३।

करना चाहते हैं। उन का कहना है कि वेद में नावों के केवल अत्यों? अर्थात् डाडों का उल्लेख है, पतवार पाल लंगर ग्रौर मस्तूल का नाम नहीं मिलता। दूसरी तरफ ग्रनेक विद्वानों की धारणा है कि आयों की नावें समुद्र के किनारे किनारे फारिस की खाड़ी तक जाती थीं, श्रौर वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक सम्बन्ध था। दूसरे मत में अधिक सचाई दीख पड़ती है 3।

#### ऋ. विदेशों से सम्पर्क-वाबुल और काल्दी

त्राजकल जिसे हम फारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला त्रीर फरात निदयों के काँठों में बहुत प्राचीन काल में सम्यता का उदय हुत्रा था। श्रन्दाज़न साढ़े तीन पौने चार हज़ार ई० पू० में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ थीं जिन्हें उन के निवासी केंद्रि श्रीर उरि की कहते, जो वाद में बाबुली भापा में शुमेर श्रीर श्रकाद कहलातीं, श्रीर जिन के निवासियों को श्रव हम सुमेरी कहते हैं। सुमेरी लोग किस जाति के थे सो श्रभी जाना नहीं जा सका; एक मत यह भी है कि वे द्राविड थे। वे श्रच्छे सभ्य लोग थे, श्रनेक शिल्पों का उन्हें ज्ञान था। बाइवल के पूर्वार्घ में जो गाथा-मिश्रित ऐतिहासिक चृत्तान्त पाया जाता है, श्रीर उस में जो देवगाथाये (Mythology) हैं, वे मूलत: सुमेरी लोगों की ही हैं।

सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ ब्राई। बाबुल या वावेर (मूल, बाब-इलि = दरवाजा देवता का) उन की मुख्य बस्ती थी, जिसे अब वगदाद के ७० मील दक्खिन हिल्ला का

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं १०,१०१ २ । <sup>२</sup>सीलनिसस जातक (१६०) में मस्तूल के लिए कूपक, रस्सों के लिए योच (योक्त्र), तज़्तों के लिए पदर, श्रीर लंगर के लिए लकार शब्द है (जातक जि० २, पृ० ११२)। <sup>3</sup>दे० ∰ १२ ।

खेड़ा सूचित करता है। सामी आयों की तरह एक वड़ा वश है: अरव उस का मूल स्थान समभा जाता है: श्राधनिक श्ररव श्रीर यहूदी उसी में से हैं, तथा प्राचीन वाबुली खादि लोग भी उसी के खंश थे। वाबुली ' लोगों के स्नाने से पहले प्राचीन सुमेरों के देश को काल्दी लोगों ने जीत लिया था। ये काल्दी लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिर्ण्य अभी तक निर्विवाद नहीं है। वाद में बाबुली और काल्दी लोग मिल कर बिलकुल एक जाति हो गये श्रीर दोनों शब्द पर्यायवाची समभे जाने लगे। करीब २५०० ई० पू० से बाबुलियों की दज़ला फ़रात काँठों में प्रभुता स्थापित हो गई। आजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पन्छिमी छोर तक अनेक बार उन का साम्राज्य फैलं गया, स्त्रौर स्त्रनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों मे उन्हों ने स्थापित कीं। उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान (या फिनीशिया) वहुत ही प्रसिद्ध रही; वह १६०० ई० पू० से पहले ज़रूर स्थापित हो चुकी थी। कानानी लोगो ने बाद मे नाविक विद्या श्रीर व्यापार श्रादि में बड़ी उन्नति की।

वाबुली राज्यो और बस्तियों के पिन्छम नील नदी के काँठे में मिस्र देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों की एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अकाद और बाबुल-काल्दी के समकालीन चले आते थे।

पिन्छुम 'एशिया' के प्राङ्गण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं ख्रीर ख्राती रहीं। बीच वीच में कभी कभी उन में से किसी किसी ने वाबुलियों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सों पर अपनी प्रभुता जमाई। उन में से विशेष उल्लेखयोग्य हत्ती या खत्ती नाम की एक प्रबल जाति थी, जो पिन्छुमी एशिया की मुख्य निवासी थी, और

<sup>े</sup> हिन्नू भाषा में हेथ, मिस्ती में खेत, श्राधुनिक श्रंग्रेज़ी रूप Hittite।

२००० ई० पू० के पहले से ६०० ई० पू० तक अनेक उतार-चढावों के वावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप में वनी रही। खत्ती या हत्ती जाति किस नस्ल की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह निश्चय हो चुका है कि वह आर्थ थी ।

२२५० ई० पू० से भी पहले बाबुली लोगों ने दज़ला के पिच्छुम तट पर मध्य भाग में अरशुर नाम की एक बस्ती बसाई थी। उस नगरी का नाम उन के मुख्य देवता अरशुर के, नाम से रक्खा गया था। १३०० ई० पू० के करीब उस अरशुर नगरी के राजा शाल्मनेसर (प्रथम) ने समृचे बाबुली साम्राज्य को जीत लिया और तब से वह साम्राज्य भी बाबुल के बजाय अरशुर ही कहलाने लगा। अरशुर या अरसुर लोग इमारत बनाने में ख़ास तौर से निपुण होते थे।

वाबुली ग्रौर काल्दी लोगों के साथ वैदिक ग्रायों का जल-मार्ग से सम्पर्क था, ग्रौर दोनों जातियों की सम्यता ग्रौर ज्ञान मे परस्पर ग्रादान प्रदान भी चलता था, यह वात बहुत ग्रधिक सम्भव है<sup>२</sup>।

#### § ६६. राज्य-संस्था

#### श्र. राजा का वरण

वैदिक ग्रायों की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है। जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं। राज्यकार्य में उस का मनमाना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था। विश् या प्रजा राजा का वरण करतीं । वरण का यह ग्रर्थ है कि उत्तराधिकारी के ग्रमाव मे तो विशः हो नये राजा को चुनतीं, श्रीर उत्तराधिकारी होने पर भी वे उस के राजा बनने की विधिवत् स्वीकृति देतीं। वह स्वीकृति या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>मा० भा० प० १, १, पृ० ६७ । <sup>२</sup>दे० छ १२ । <sup>3</sup> ऋथ० ३, ४, २ ।

वरण होने से ही उस का राज्याभिषेक होता और वह राज-पद का अधिकारों हो सकता। विरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह का ठहराव या इकरार ही जाता, राजा को राज्य के रूप में एक ज़िम्मा या थाती सौपी जाती, ऋभिषेक द्वारा उस ठहराव या थाती सौंपने के कार्य को विधिवत् सम्पादित किया जाता, और यदि राजा 'सच्चा' न निकले अर्थात् अभिषेक के समय की हुई प्रतिश को तोड़ दे, तो विशः उसे पदच्युत और निर्वासित भी कर देतीं। निर्वासित राजा का वे कई बार फिर से भी वरण कर लेतींर

#### इ. समिति

विश: अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा करतीं। समिति समूची विशः की संस्था थी<sup>3</sup>, श्रौर (राज्य की वागडोर वस्तुतः उसी के हाथ में रहती हैं राजा को वह चाहे जैसे नचाती। समिति की नाराज़गी राजा के लिए सब से वड़ी विपत्ति समभी जातो | समिति का एक पति या ईशान होता और राजा भी समिति में जाता। राजा का चुनाव, पदच्युति, पुनर्वरण सव समिति ही करती। तमाम राजकीय प्रश्नों पर विचार श्रौर निर्णय करना, राज्य का मन्त्र श्रयांत् नीति निर्धारित करना, उसी के हाथ में था। राजनैतिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सामूहिक वातों की भी उस में विवेचना होती। आर-म्मिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं कह नहीं सकते. किन्तु वैदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति से होता, वका लोग युक्तियों से श्रौर वक्तत्व-कला" से सदस्यों को श्रपने श्रपने पक्ष में करने का जतन पूरी स्वतंत्रता से करते, श्रौर प्रत्येक को श्रपना मत

वहीं, ६, ८७, १। <sup>२</sup>वहीं, ३, ३, १-७। ३ २०, १६६, ४। ४ त्रय् ० ७, १२। "वहीं १, ३४, २-३।

प्रकट करने की छूट रहती। सिमिति के सदस्य कौन होते थे, सो कहना सुगम नहीं है। वह थी तो समूची प्रजा (विशः) की सस्या, किन्तु उस में जन का प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनिधित्व था सो निश्चय करना कठिन है।) इतना निश्चय है कि उस में ग्रामणी, सूर्त, रथकार और कम्मिर (तोहे या ताँवे के हथियार बनाने वाले) अवश्य सम्मिलित होते थे। इस प्रकार कुछ अश मे ग्रामों का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है। प्रत्येक ग्राम के ग्रामणी और शिल्पी तो उस मे शायद आते ही थे, और कौन आते थे सो कहा नहीं जा सकता। आरम्भिक काल में नहीं तो वैदिक काल में तो अवश्य ग्राम ही समिति के आधार थे।

#### उ सभा संना श्रौर विदथ

समिति के श्रितिरिक्त एक श्रीर सस्था होती जो समा कहलाती थी। समिति श्रीर समा में क्या मेद था, श्रीर दोनों का कार्यविभाग कैसे होता था, उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता। केवल श्रटकल से कुछ श्रन्दाज़ किये गये हैं। इतना निश्चय है कि समिति श्रीर समा दो पृथक् संस्थाये थीं श्रीर समिति समा से ऊँची सस्था थीं?। शायद समा एक चुनी हुई छोटी सी सस्था थीं श्रीर समिति तमाम विशः की सस्था। यह निश्चित है कि राष्ट्र के न्यायालय का कार्य समा ही करती थीं । शायद प्रत्येक ग्राम के सब व्यक्तियों की संस्था भी समा कहलाती थी। यह भी निश्चत है कि समा में केवल वृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित थे। उस में श्रावश्यक कार्यों के बाद विनोद की वार्तें भी होतीं, श्रीर तब वह गोष्ठी का काम देती थी। गौवों की चर्चा सभाश्रो का एक ख़ास लक्षण था। गोष्ठियों में जुस्रा भी चलता था । किन्तु ये ग्रामों

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं ३, ४, ६-७। <sup>२</sup>वहीं ८, १०। <sup>3</sup>यजुः ३०, ६। ४ ऋ० १०, ३४,६।

की सभाये श्रीर राष्ट्र की या जन की सभा दो भिन्न भिन्न संस्थाये रही

समिति श्रौर सभा के श्रितिरिक्त सेना—श्रथीत् युद्ध के लिए जमा हुए सजातों (प्रजा)—को भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद थी । उन के श्रितिरिक्त विद्य नाम की एक श्रौर संस्था भी थी। जान पड़ता है शुक्त में सब सजातों के जमान का नाम ही विदय था, उसी विदय से समिति श्रौर सभा निकलीं, श्रौर तब विदय केवल एक धार्मिक जीवन की—यज्ञ-यागादि-विषयक—संस्था रह गई।

#### ऋ. राज्याभिषेक

राज्याभिषेक एक वड़ा अर्थपूर्ण कार्य होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौपती थी। मरत दौष्यन्ति के महाभिषेक का उल्लेख पीछे कर चुके हैं। वे आरम्भिक अभिषेक कुछ सीधे सादे होते होंगे, किन्तु उन्हीं के भाव को लेकर बाद मे अभिषेकों का साकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस पिछले काल के क्रियाकलाप से हम आरम्भिक काल के अभिषेकों के भाव को भी समक्त पाते हैं।

राज्य के मुख्य श्रिषकारी—पुरोहित, सेनापित, श्रामणी श्रादि— राजानों राजकतः (राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे। वे सभी 'राजा' थे, श्रीर राजा उन में से एक श्रीर मुख्य था। वे राजकतः—राजा के कर्ता-धर्ता—तथा सूत, श्रामणी, रथकार, कर्मार श्रादि श्रिभिषेक के समय इकट्टे होते, श्रीर राजा को पलाश वृक्ष की एक डाल, जो पर्ण श्रीर मणि कह-लाती, देते थे । वह 'मिण' ही राज्य की थाती का साकैतिक चिन्ह था।

पिछले काल में इसी 'मिए' या रत को देने वाले राजकृतः रती कहलाते । राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधि-

१ अथा १४, ६ | २ ऋ० १, १३०, १ । ३ ४६ । ४ अथा ३, ४ ।

रूप इन रिवयों की पूजा करता। तब वह पृथ्वी माता से अनुमित माँगता। उस के बाद पवित्र जलों का सग्रह किया जाता; गगा, सरस्वती श्रादि निर्दिष्ट निदयों के जलों के ऋतिरिक्त जहाँ का वह राजा हो उस भूमि के एक तुद्र जलाशय का पानी लेने से वह संग्रह पूरा होता। उन मिश्रित जलों से राजा का अभिषेचन किया जाता। उस के बाद उसे किरीट स्रादि पहनाया जाता, श्रीर तब उस का स्रिभिषेक होने की स्रावित् या घोषणा की जाती। तब वह प्रतिज्ञा करता कि यदि मैं प्रजा का द्रोह करूँ, तो मै अपने जीवन, अपने सुकृत ( पुराय कर्म के फल ), अपनी सन्तान, सब से विचत किया जाऊँ । यह शपथ लेने के बाद वह लकड़ी की आसन्दी (चौकी) पर, जिस पर बाघ की खाल बिछी रहती, चढता, श्रीर चढ़ते समय पुरोहित उस पर फिर पानी का श्रमिषेचन करते ( छिड़कते ) हुए कहता—हे देवतात्रो, इसे, त्रमुक माँ बाप के बेटे श्रीर श्रमुक विश: के राजा को बड़े चत्र (राज-शक्ति ) के लिए, ज्यैच्य ( बड़प्पन ) के लिए, जान राज्य के लिए · · · · शत्रुहीन करो ।

वह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता—यह राज्य तुम्हें कृषि के लिए, च्रेम के लिए, समृद्धि के लिए, पृष्टि के लिए दिया गया; तुम इस के सचालक ( यन्ता ) नियामक ( यमन ) श्रौर ध्रुव धारणकर्ता हो । इन वाक्यों से राज्य की थाती सौपी जाती। बाद कुछ फ़टकर रस्में होतीं, जिन मे से एक यह थी कि राजा की पीठ पर दराड से इल-की इलकी चोट की जाती, यह बतलाने को कि वह द्रांड से ऊपर नहीं है। वह पृथ्वी माता को नमस्कार करता श्रीर उसे सब नमस्कार करते। उसे तलंबार दी जाती और वह राजकृतों और ग्रामिण्यों के हाथ उसे बारी बारी दे कर उन का सहयोग माँगता 📗

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जवाबदेही डाली जाती

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वहीं ६, २२ । १यजुः ६, ४०।

थी । उस जवाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से बलि वा माग (कर) लेने का ऋधिकार होता।

#### लृ. अराजक राष्ट्र

सिमिति का जहाँ राज्य में इतना ऋधिकार था, वहाँ यह भी कुछ कंठिन न था कि कहीं पर विना राजा के सिमिति ही राज्य करे। इस प्रकार, ऋराजक जन भी वैदिक आयों में थे। यादवों मे वीतिहोत्र जन का उल्लेख किया जा चुका है ( § ३८)। वे वीतिहोत्र या वैतहव्य लोग एक प्रसिद्ध ऋराजक जन थे।

## ए. साम्राज्य श्राधिपत्य श्रीर सार्वभौम चक्रवर्त्तित्व

भी फैला लेते थे। वे सम्राट् कहलाते। सम्राट् का यह श्रथं न होता कि पड़ौसी राजा उस के सर्वथा श्रधीन या वशवद रहें। साम्राड्य वास्तव में शायद कुछ राज्यों का समुदाय या समूह होता, जिन में से एक मुिल्या मान लिया गया हो—एक प्रकार का राज्य-सघ। इस प्रकार की मुख्यता शायद उन में से एक छोटे राज्य को भी मिल सकती। साम्राज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धित भी चली जिसे आधिपत्य कहते। जैसा कि उस शब्द से ही स्चित होता है अधिपति की अपने पड़ोसियों पर प्रभुता होती। अन्त में सार्वभौम राजा का आदर्श चला। सार्वभौम का अर्थ था समूचे आर्यावर्त्त का अधिपति। वैदिक काल के बाद उस का लक्ष्य किया जाता था—समुद्रपर्यन्त पृथिवी (आर्यावर्त्त) का एक-राजा। वह चक्रवर्त्ती भी कहलाता था। चक्रवर्त्ती का अभिप्राय यह था कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्वाध चल सकता था।

त्रार्राम्भक त्रार्यावर्त्तं के इतिहास में जो सम्राट्, चक्रवर्ती ग्रादि हुए उन का यथास्थान उल्लेख हो चुका है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ऋ० १०, १७३, ६। <sup>२</sup>अथ० ४, १८, १०।

#### § ७०. धर्म-कर्म

श्रायों का धर्म-कर्म श्रारम्भ में बहुत सरल श्रीर सीधा था; पीछे पुरोहितों की चेष्टाश्रों में वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी श्राष्ट्रिक हिन्दू धर्म के विस्तृत पूजा-पाठ श्रीर कियाकलाप, जप-तप, मन्न-तन श्राद के गोरखधन्धे के मुकाबले में वह श्रत्यन्त सरल था। देवपूजा श्रीर पितृपूजा वैदिक धर्म के मुख्य श्रंश थे। वह पूजा यज्ञ में श्राहुति देने से होती। देवताश्रों की मूर्तियाँ उस काल में रहीं हो, इस की कुछ भी सम्भावना नहीं दीखती।

वैदिक देवता प्रकृति की वड़ी शक्तियों के कल्पनात्मक मूर्च मानव रूप थे; श्रयवा यों कह सकते हैं कि वैदिक किव जगत् की एक ही मूल महाशक्ति को प्रकृति की भिन्न भिन्न श्रिभिव्यक्तियों के अधिष्ठातृ-देव-ताओं के अनेक रूपों में देखते थे। आयों की उस देवकल्पना में धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ वहुत कुछ अश काव्यकल्पना का भी था। वह कल्पना मधुर ग्रौर सौम्य थी, घिनौनी ग्रौर डरावनी कभी नहीं। श्रायों के सभी देवता स्तोता श्रीर उपासक को वर देने वाले, श्रसीस देने वाले, स्तुति प्रार्थना और ऋाहुति से तृत और प्रसन्न होने वाले थे। उन में घिनौनी डरावनी श्रौर श्रश्लील मूर्त्तियाँ नहीं थीं। वैदिक ऋषि उन से डरते हुए, श्रदब रखते हुए, प्रार्थना नहीं करते, प्रत्युत उन्हें वैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए 'गाय रॅमाती हुई अपने बछड़े को पुकारती हैं ! श्रायों की जीवन-यात्रा जैसे अपने देवताओं पर निर्भर थी, वैसे ही उन के देवतात्रों का जीवन भी स्रायों पर निर्भर था। जिसे भक्ति-भाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से वेद में नहीं पाया जाता ची: मेरा पिता है, (ऋ. १, १६४, ३३) इस तरह की उक्तियों में से यदि भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय ती दूसरी बात है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऋथ० २०, ६, १ ]

वैदिक देवता श्रों की गणना द्यावापृथिवी (द्योः श्रौर पृथिवी) से शुरू करनी चाहिए। द्योः का श्रथं श्राकाश। वरुण भी द्योः का ही एक रूप है, उस की ज्योति का सूचक। वरुण धर्मपित है; वह धार्मिक भलाई का, पुण्य का देवता है। वह मनुष्यों के सच-भूठ को देखता रहता है; दो श्रादमी एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण उसे भी जान लेता है । वह पाशधर है, निदयों श्रौर समुद्रों का वही श्रिधिपित है । उस का पाश पापी को पकड़ने के लिए, श्रथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता है। किन्तु द्यावापृथिवी श्रौर वरुण की श्रपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत श्रिधिक है। वह वृष्टि का श्रिधिणति वेवता श्रौर इस कारण सब सम्पत्त का मूल है। उस के हाथ में विजली का वज्र रहता है, जिस से वह वृत्र का—श्र्यात् श्रनावृष्टि के देत्य का—संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, प्रतियुत शक्ति-शाली देवता है, जो वृत्र को मार कर सदा श्रायों का उपकार करता

श्रीर युद्ध में भी उन का पक्ष ले कर उन्हें जिताता है। सूर्य के भिन्न भिन्न गुणों से कई देवताश्रों की कल्पना हुई थी। प्रभात समय उषा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होती है, श्रीर सूर्य उस का उसी तरह श्रमिगमन करता है जैसे एक जवान किसी स्त्री का

वहीं १, ३३, २; ४, १६, २।

वहीं ४, २४, ४। सक्लर (सिन्ध) में श्राज भी वरना पीर की पूजा होती है। वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना स्थान सिन्ध नदी के बीच एक टापू पर है, श्रीर उस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर श्रादि जल-जन्तुश्रों के चित्र हैं। सिन्धी जनता श्रीर उस स्थान के पुजारी जब से मुसलमान हो गये तब से वरुण देवता वरना पीर बन गया। वास्तव में वह पुराना 'काफ़िर' देवता है, जिसे सिन्धी श्रायं जनता मुसलमान बनने पर भी छोड़ नहीं सकी।

(ऋ०१,११५,२)। उदय होता हुआ सूर्य ही मित्र है—सौहार्दपूर्ण देवता मनुष्यों को नींद से उठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है (ऋ०७,३६,२)। मित्र का नाम प्रायः वरुण केसाथ मित्रावरुणों रूप में लिया जाता है। और सूर्य जव पूरी तरह उदय हो कर समूची पृथिवी और अन्तिरक्ष में अपनी वाहुएँ (रिमयाँ) फैला कर जगत को जीवन देता है, तब वही सितता देवता है (ऋ०४,५३,३,)। मित्र जैसे सूर्य के तेज का सूचक है, सितता वैसे ही उस की जीवन शक्ति का (अय०१४,२,३९)। सित्रता और पूण दोनों उस की उत्पादक शिक्त को मी सूचित करते हैं (वहीं ५,२४,१,१४,२,३८)। पूण पशुओं और वनस्पितयों का देवता है (वहीं १८,२५,१,१४), वह सब दिशाओं और रास्तों को जानता है, इसी से फिरन्दर टोलियों का पथप्रदर्शक भी है (वहीं १८,२,५३)। प्रत्यक्ष सूर्य भी एक देवता है (ऋ०७,६०,१), कौशीतिकि ब्राह्मण में उस की त्रिकाल पूजा का विधान है। अश्विनो शायद प्रातःकाल और सायकाल के तारे हैं।

विष्णु की कल्पना सूर्य की क्षिप्र गति से हुई दीखती है। वेद में उस की स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के तीन पद हैं, जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों को नहीं दीख पाता। उन तीन पदों से वह समूचे जगत् को व्याप लेता है। बाद में जब विष्णु प्रमुख देवता हो गया, तब उस के परम पद का अर्थ परमेश्वर का परम स्थान हो गया।

प्रकृति में जो कुछ भयंकर श्रीर घातक है, उस सब का श्रिधिष्ठातु-देव रुद्र है। गाज श्रीर त्पान के रूप में वह भूमि श्रीर श्रन्तिरक्ष पर श्रपने श्रायुध फेकता है, जिन से गौश्रों श्रीर मनुष्यों का संहार होता है ( ऋ० १, ११४; ७, ४६ )। दोपायों श्रीर चौपायों की रक्षा करने की उस से प्रार्थना की जाती है। उन प्रार्थनाश्रों से उस के प्रसन्न होने से, श्रिथवा प्रकृति के नियम से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में प्रकट होता है। बच्चों को बीमार न करने की भी उस से प्रार्थना की जाती है। जब उस के प्रसाद से ग्रामों में बीमारी नहीं श्राती, तब वही वैद्यों का वैद्य कहलाता है (ऋ० २, ३३, १३)। मस्तः या वायुवें भी त्रान की देवता श्रीर रुद्र की सहायक हैं।

यजुर्वेद के शतरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कल्पना श्रीर श्रिधिक मूर्त रूप पा गई है । वह गिरिश श्रर्थात् पहाड़ में सोने वाला है । खुलो चरागाहों में घूमने वाले ग्वाले श्रीर वाहर पानी भरने वाली स्त्रियाँ जब वह ( घनघोर घटा के रूप मे ) भागता है, तब उस की लाल रंगत लिये ( बिजली से चमक उठने वाली ) नीली गर्दन को देखती हैं । खुले खेतों, जंगलों, बीहड़ों, रास्तों श्रीर उन में रहने-विचरने वाले जानवरों, वनेचरों श्रीर चोर-डाकुश्रो का वह स्वामी है । वह पशुपित श्रीर दिशाश्रों का पित है । वह शर्व—शर या वाण धारण करने वाला है । वह कपदीं अर्थात जटाधारी है; क्योंकि श्रान्त-रूप में उस की जवालाये ही जटाये सी दीख पड़ती हैं । वह खाल श्रोड़े—कृति वसानः—रहता है जंगलों में विचरने वाले के लिए खाल श्रोड़ना स्वामाविक है । प्रसन्न होने पर वह श्रपने मंगल रूप—शिवा तनः—को प्रकट करता है, तब वह शम्भु, शकर श्रीर शिव होता है ।

शतरुद्रिय में अनेक रहों की कल्पना और उन के दूर वने रहने की प्रार्थना की गई है—तब रद्र एक बुरी सत्ता प्रतीत होती है। दूसरी जगह रहों को गण और गणपित कहा है, और कुम्हारों, रथकारों, कर्मारों, निषादों आदि को बहुवचन में रद्र कहा है। अथर्व में रद्र-शिव की कल्पना और अधिक परिपक्व हो गई है; भव, शर्व आदि जो उस के विशेषण और नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता के रूप में वर्णन है।

अग्नि और सोम की महिमा केवल इन्द्र से ही कम है। ग्राग्नि केतीन

रूप हैं—-सूर्य, विद्युत् श्रीर ग्राग्निया मातिरिश्वा। सोम मूलतः वनस्पित था, पीछे उस में चन्द्रमा का ग्राय्य भी ग्रा गया ( श्राय्य १४, १, ३ ), क्योंकि चन्द्रमा का वनस्पित पर प्रभाव होता है, श्रीर शायद सोम लता पर विशेष रूप से होता था। प्रजापित शुरू में सोम श्रीर सविता का विशेषण मात्र है, पीछे वह भी एक मूर्त्त देवता हो जाता है। बहुत से गण देवता भी हैं, जैसे मस्तः ( वायुवें ), श्रादित्या ( सूर्य के विविध रूप ), वसवः ( वसु-देवता ), रुद्राः श्रादि ।

सरस्वती, निदया, रात्रि, श्रोषिया, पर्जन्य (बादल) श्रापः (जल), उपा श्रादि का भी देवता-रूप से वर्णन है। किन्तु इन सब देवताश्रो के मूर्त्त रूप धार्मिक कल्पना के बजाय काव्य कल्पना की उपज हैं। इसी प्रकार श्रद्धा, मन्यु श्रादि भाव-रूप देवताश्रों का सम्बोधन भी कई श्रुचाश्रों में है।

यह समभ लेना चाहिए कि देवता का अर्थ वेद मे बहुत बार केवल सम्बोध्य पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए, जहाँ (ऋ. १०, ९५) पुरूरवा ऐळ और उर्वशी का सवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋपि पुरूरवा है तो देवता उर्वशी, दूसरी की ऋषि उर्वशी तो देवता पुरूरवा। न तो पुरूरवा ही कोई आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है और न उर्वशी ही। ऐसे अनेक हष्टान्त हैं। दूसरे, कई देवता बिलकुल कि अपजाऊ मिस्तष्क की सृष्टि हैं। तीसरे, इन्द्र, वरुण, सविता, अपि आदि की साधारण धार्मिक देव-कल्पना में भी कुछ न कुछ काव्यकराना चुपचाप मिली हुई है। वह हष्टि जो अनावृद्धि मे वृत्र का प्रकोप, वर्ष में इन्द्र का प्रसाद और शस्य-समृद्धि मे सविता की असीस देखती थी, अन्ध विश्वास ही से प्रेरित न होती थी, उस मे कि के स्निग्ध हृदय की भत्तक और अन्तर्ह धिट का प्रतिबिम्ब भी था।

श्रीर श्रायों की उस श्रन्तह ेिंट ने उन्हें तत्त्वचिन्ता की श्रोर भी प्रीरित किया था। इसी कारण सब देवताश्रों में एक-देव-कल्पना (ऋ. १,८९,१०) श्रीर मुब्टि-विषयक चिन्ता (ऋ.१०,१२९) भी वेद में थोड़ी बहुत पायी जाती है। वहीं बाद की ब्रह्मविद्या और दर्शन का ब्रारम्भ थी वेद के उस प्रकार के कई मृष्टिविषयक विचारों से बाद की बहुत सी देवगाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद में एक यह विचार है कि यह सब संसार पहले जल-( आप: ) मय था। 'द्यौ: से परे, पृथिवी से परे, देवों और असुरों से परे जो है। (वहाँ) किस गर्भ को आप: धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा?— उसी गर्भ को आप: धारे हुए थीं, जहाँ उन्हें सब देवता जा कर जुटे। वह अं को नामि में रक्खा था, उस में सब मुवन स्थित थे (ऋ. १०, ८२, ५-६)।" दूध के सागर में शेष की शय्या पर सोने वाले विष्णु के नामि-कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की कल्पना की जड़ इसी वैदिक चिन्तन में है।

देवतात्रों की पूजा के त्रितिरक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप त्रादि की पूजा ) ऋग्वेद मे नहीं पायी जाती किन्तु यह देव-पूजा, जो त्रयी त्र्यात् ऋक्, यज्ञः त्रीर सामवेद मे पाई जाती है, समाज की ऊँची कक्षात्रों के विचारों को सूचित करती है। साधारण जनता में जादू-टोना, कृत्या त्रीर त्रिभचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का संग्रह हम त्रथवंवेद में पाते हैं। लोकमान्य वाल गंगाधर टिळक के मत मंत्रथवंवेद के मन्त्र-तन्त्र तथा काल्दी लोगों के जादू-टोने मे परस्पर सम्बन्ध था। ग्रथवं ५, १३ के साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तैमात, त्रालिगी, विलिगी, उरुगूला, ताबुव त्रादि शब्दों को उन्हों ने काल्दी सिद्ध किया है।

श्रिक् ७, २१, ५ में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि शिश्नदेवा: (शिश्न जिन का देवता है वे लोग) हमारे यज्ञ को न विगाड़े। दुसरो जगह शिश्नदेवों के गढ़ ( पुर ) के इन्द्र द्वारा जीते जाने की चर्चा है। सर

<sup>ं</sup> भडारकर स्मारक १६१७, पृ० २६ प्रसृति ।

रामकृष्ण गो॰ भएडारकर का मत था कि शिश्नदेवाः से अभिप्राय किसी आरम्भिक अनार्य जाति से है, जिस मे उस इन्द्रिय की पूजा प्रचित्त रही होगी। वैदिक काल में आर्य लोग उस जाति से घृणा करते थे, पर पीछे उन के वशजों ने उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली ?

देवतात्रों की तृप्ति यज्ञ में आहुति या वित दे कर की जाती थी। दूध, घी, अनाज, मास और सोम-रस ( एक लता का बृंह्या या मादक रस ) इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओं के लिए दी जाती। वैदिक काल के अन्तिम अश मे यज्ञों में पशु-त्रलि देने के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी। ऐसी अनुश्रुति है कि राजा वसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय ध पर वड़ा विवाद उठा। ऋषि निरे अन की आहुति देना चाहते, पर देवता वकरे की माँगते थे ! वसु से फैसला माँगा गया; उस ने देवताश्रों/ के पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि पुरानी पद्धति वही थी। किन्तु चाहे उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में फैसला दिया तो भी वह स्वय सुधार का पक्षपाती था। उस ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, और उस मे आर-एयकों---ग्रर्थात् जगल में रहने वालों मुनियों-- की बताई विधि के श्रनुसार सब त्राहुतियाँ त्रन की ही दी गई। कहते हैं, उस यज्ञ में हरि ने वसु के पुरोहित वृहस्पति आगिरस को दर्शन न दिये, और न उन ऋषियों को जिन्हों ने वरसों तप किया था; हरि के दर्शन केवल वसु को मिले। ऋपियों ने उक्त फैसले के कारण वसु को शाप दे दिया था; उस शाप से भी हरि ने उस का उद्धार किया।

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल त्राता है कि वसु के समय एक धार्मिक सुधार की लहर चली जो यजों में पशु के वजाय त्रज की त्राहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कर्मकाएड त्रौर तप

१ वैष्ण्वित्म शैवित्म पेंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, (स्ट्रासवर्ग १६१३), पृ० १०४।

के बजाय भक्ति पर बल देती थी। यज्ञों को इन नये सुधारकों ने बिलकुल छोड़ दिया हो सो बात न थी। यह लहर हमारे वाड्मय में एकान्तिक धर्म कहलाती है, क्योंकि एकमात्र हिर में एकायता से भक्ति करने का भाव इस में मुख्य था।

बाद के बुत्तान्तों में इस पूजाविधि को सात्वत विधि भी कहा है, श्रीर इस के साथ वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण, सकर्षण के पुत्र प्रद्युम्न स्त्रौर प्रद्युम्न के पुत्र स्त्रनिरुद्ध का नाम जुड़ा हुस्रा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वसु के समय से ऋहिंसा ऋौर भक्तिप्रधान एकान्तिक धर्म की जिस नई लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के भाई उसी के अनुयायी थे। उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को बड़ी पुष्टि मिली, श्रौर सात्वतों में उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया।

तो भी वैदिक काल में त्रायों के धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे। यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना धनाढ्यों का काम हो गया। वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे। उन में ऋचारें पढ़ी जातीं, साम गाये जाते श्रौर श्रनेक रस्मों के साथ श्राहुतियाँ दी जाती। यज्ञों के विकास के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी वनती गई। साधारण त्रार्य त्रपनी त्रिग्न में दैनिक त्राहुति पुरोहित की सहायता के विना स्वयं भी दे लेता। दिवों के ब्रातिरिक्त पितरों का तर्पण वा श्राद भी वह स्वयं करता। श्राद्ध की प्रथा, कहते हैं, पहले पहल दत्त श्रात्रेय ऋषि (श्रयोध्या-राजवंश की ३०वीं पीढ़ी के समकालीन) के वेटे निमि ने चलाई थी। मृतक को जलाने, श्रीर यदि वच्चा हो तो दफनाने श्रन्यथा राख को दफनाने का रिवाज था। मृत्यु के वाद मनुष्य कहाँ जाता था, उस विषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न हुआ था।

८ यह ध्यान देने की वात है कि वैदिक देवतात्रों का मुख्य लक्षण वल, सामर्थ्यं और शक्ति है। पुरायात्मता और भलाई का विचार एक वरुण के सिवाय किसी देवता में नहीं है। वे मुख्यतः शक्ति श्रीर मज़वूती देने वाली मूर्तियाँ है, धर्म-भीरता श्रीर भितत की प्रेरणा करते वाली वहुत कम। परलोक-चिन्ता हम बैदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, श्रीर निराशावाद की तो उस में गन्ध भी नहीं है। श्रार्थ उपासक श्रपने देवताश्रों से प्रजा, पशु, श्रुन्न, तेज श्रीर ब्रह्मवर्चस—सभी इस लोक की वस्तुएँ—माँगता । उस की सब से श्रधिक प्रार्थना यही होती कि सुभे श्रुपने शबुश्रों पर विजय कराश्रो, मेरे शबुश्रों का दलन करो। सयम श्रीर ब्रह्मचर्य की जरूरत भी उसे शक्त श्रीर विलघ्ठ बनने के लिए ही होती। जैसे लहू श्रीर लोहे का, खोज श्रीर विचार का, विजय श्रीर स्वतन्त्रता का, कविता श्रीर कराना का, मौज श्रीर मस्ती का उस का जीवन था, उस का धर्म भी उस जीवन के ठीक श्रुनुकूल ही था।

### § ७१. सामाजिक जीवन

#### अ विवाह-सस्था और स्त्रियों के स्थिति

त्रायों का सामाजिक जीवन भी उन के त्रार्थिक, राजनैतिक श्रौर धार्मिक जीवन के श्रनुरूप ही था। विवाह-सस्था के विषय में कहा जा चुका है। श्रनुश्रुति में यह याद मौजूद है कि एक समय विवाह का वन्धन न होता था, श्रोर सब स्त्रियां अनावृत्त (खुली) थीं। दीर्घतमा श्रृषि के समय तक वहीं दशा थी, कहते हैं दीर्घतमा ने विवाह का नियम जारी किया । दूसरी जगह अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेत श्रीहालिक को दिया गया है जिस का समय भारत-युद्ध के बाद का है। ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेत ने भी विवाह-सस्था में कुछ सुधार श्रवश्य किया, किन्त जो बात पहले दीर्घतमा के विषय में याद की जाती

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> आश्वलायन गृह्य सूत्र १, १०, १२। <sup>२</sup>दे० छ ६। <sup>3</sup>म० भा० १, १०४, ३४-३६। <sup>४</sup> वहीं १, १२२, ४-१८।

थी, वह श्वेतकेतु के नाम भी भ्रम से मड़ी गई , क्योंकि पिछले वैदिक काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती है। वेशक, वैदिक युग का विवाह ब्राजकल के हिन्दू विवाह की तरह पत्थर की लकीर न होता था। बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वैदिक ब्रार्य अप-रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था। भाई-बहन का विवाह जिस ज़माने मे हो जाता था, उस की स्मृति बनी हुई थी, तो भी वैदिक काल में वह निषद्ध था?।

्र श्रायों के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक-युवतियों के परिपक्व त्रायु में ही विवाह होने की प्रथा दीखती है, वाल-विवाह का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कुन्यात्रों श्रौर स्त्रियों को समाज मे पूरी स्वतन्त्रता थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बॅटातीं। पर्दें का नाम भी न था। स्त्रियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिक्षा पाने - ब्रह्मचर्य धारण करने--में स्वतन्त्र होतीं, और वैसी शिक्षा-- ब्रह्मचर्य-से उन्हें पति खोजने में सुविधा होती । <u>श्रनेक स्त्रियाँ ब्रह्मवादिनी श्रीर ऋषि</u> भी होतीं। युवकों श्रौर युवतियों को श्रपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती । सामाजिक समागम श्रीर विनोद के स्थानों में उन्हें परस्पर परि-चय ग्रीर प्रेम करने के भरपूर ग्रवसर मिलते। मर्थ ग्रर्थात् जवाँ-मर्द का योषा अर्थात् युवती के तई अभ्ययन हु और अभिमनन —पीछे पड़ना, मनाना, रिभाना-, कल्याणी युवितयों के साथ मर्यी का मोद श्रीर हर्ष ह करना, रीभने श्रौर प्रीत होने पर कन्या का मर्य को परिष्वजन (श्रालि-गन) देना , -- दूसरी तरफ़ योषाओं और कन्याओं का अपने जारों (प्रेमियों) के लिये अनुवसन - ये सब समाज में बहुत साधारण वाते थीं। वैदिक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे % १३। <sup>२</sup>ऋ० १०, १०, १० म। <sup>3</sup>ऋग० ११, ४, १८। <sup>४</sup>ऋ० १, ११४, २। <sup>५</sup>वहीं ४, २०, ४। <sup>६</sup>वहीं १०, ३०, ४। <sup>७</sup>वहीं ३, ३३, १०। <sup>८</sup>वहीं ६, ३२, ४; ६, ४६, ३।

किन श्रार्य मयों श्रीर कत्याश्रों के उन श्रम्ण्यनों श्रीर श्रिमिमनों के श्रनेक सुन्दर नमृने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक श्रपनी प्रेमिका से कहता है—जैसे इस भूमि पर वायु तृणों को मथ डाला है, वैसे ही मैं तेरे मन को मथता हूँ! चित्त समान हों वत समान हों। जो श्रन्दर है वह वाहर श्रा जाय, जो वाहर है वह श्रन्दर हो जाय ''!" "काम की जो भयानक इषु है, उस से तुक्ते हृदय में बींधता हूँ।" 'जैसे वृक्ष को लता चारों तरफ से परिष्वजन करती है, ऐसे मुक्ते परिष्वजन कर ''। जैसे पक्षी उड़ कर मृमि पर पंख पटकता है, ऐसे मैं तेरे मन पर ''। जैसे ची: श्रीर पृथिवी को सूर्य घेर लेता है, ऐसे मैं तेरे मन को घरता हूँ ''।" श्रा श्रा स्वत में युवक का हृदय श्रीर मूर्त रूप में प्रकट हुश्रा है।

कन्यायें भी अपने प्रेमपात्रों को उसी तरह रिफाती थीं। "रथ से जीतने वालों का—रथ से जीतने वालों की सन्तान अप्सरात्रों का यह स्मर है; देवतात्रों (इस) स्मर को मेजो, वह मेरा अनुशोचन करें। वह मेरा स्मरण करे—प्रिय मेरा स्मरण करें; देवतात्रों स्मर को मेजो ''। 'मस्तो उन्मादित करो! अन्तरिक्ष, उन्मादित कर! अग्नि तू उन्मादित कर, वह मेरा अनुशोचन करें।""

जैसा कि अभी कहा गया, वैदिक समाज में कुमारों श्रीर कुमारियों को परस्पर मिलने, अन्ययन-अभिमनन करने और प्रेम में फॅसने के भर-पूर अवसर मिलते थे। सभाओं, विद्यों श्रीर ग्राम-जीवन के अन्य समागमों ग्रादि के अतिरिक्त वसन्त ऋतु में समन नाम के उत्सव होते, जिन में नाच-गान युड़दौड़ श्रीर कीडायें ही मुख्य होतीं। योपायें उन समनों में सजधज कर पहुँचती थीं । श्रानेक बार वे समन रात रात जुटे

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> अर्थ २, ३०, १-२। <sup>२</sup> वहीं ३, २४, १ प्र। <sup>3</sup> वहीं ६, ८, १-३। <sup>४</sup> वहीं ६, ६। <sup>५</sup> वहीं ६, १३०। <sup>६</sup> वहीं १४, २, ४६-६१। <sup>७</sup> ऋ० १०, १६८, २।

रहते, श्रीर उषा ही श्रा कर उन का विसर्जन कराती । उन समनों में प्रायः कुमारियाँ श्रपने लिए वर पा जातीं । माता-पिता, भाई-बन्धु श्रपनी बेटियों श्रीर बहनों को सिंगारने-स्वारने श्रीर श्रनुकूल वर खोजने में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत सहायता भी देते । भाई इस काम में बहनों के विशेष सहायक होते । जो श्रमागी कन्याये श्रश्रातृका होतीं, उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना पड़ता ; वे प्रायः मड़कीले लाल कपड़े पहन कर समाश्रों में सम्मिलित होतीं श्रीर श्रवकों का ध्यान श्रपनी तरफ खींचतीं । राजपुत्रियों के स्वयवर तो स्वय बड़े उत्सव से होते थे; श्रनेक वैसे स्वयंवरों के वर्णन हमारी श्रनुश्रुति श्रीर साहत्य में प्रसिद्ध हैं ।

श्रायों में युवकों-युवितयों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ श्रौर खुला होता था, वैसा ही उन के विवाह का श्रादर्श उज्ज्वल श्रौर ऊँचा था। वेद मे सूर्या के विवाह का वर्णन श्रात्यन्त मनोर्ज्ञक श्रौर हृदयग्राही है। विवाह एक पावत्र श्रीर स्थायी सम्बन्ध माना जाता। पर वह श्राज्कल के हिन्दू विवाह की तरह जड़, श्रम्धा श्रौर निर्जीव गठजोड़ा न था। विधवाय देर तक विधवा न रहती। उन्हें फिर से श्रपना प्रेमी खोजने श्रौर विवाह करने—पुनर्म होने—मे कोई रुकावट न थी। प्रायः वे श्रपने देवर से विवाह कर लेदीं । दहेज की प्रथा भी थी श्रौर कीमत ले कर लड़की देने की भी । किन्तु इन प्रथाश्रों की शरण प्रायः उन युवितयों श्रौर युवकों को लेनी पड़ती जिन्हें किसी कारण से स्वामाविक रीति से श्रपना साथी या संगिनी पाने में सफलता न होती।

वहीं १, ४८, ६। <sup>२</sup> अथ० २, ३६, १। <sup>३</sup> ऋ० १, १२४, ८; निरुक्त ३, ४। ४ अथ० १, १७५ १। <sup>५</sup>वहीं १४। <sup>६</sup> ऋ० १०, ४०, २। <sup>७</sup> अथ० १४, १, ६-८। <sup>८</sup>निरुक्त ३, ४।

#### इ. सामाजिक ऊँचनीच

समाज में ऊँचनीच का भेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं। सब से बड़ा भेद आर्थ और दास का था। दास वास्तव में आर्थों के वाहर थे; वे दूसरी नस्ल और दूसरे वर्ण—रंग—के थे, और विजित जाति के। तो भी उन से सम्बन्ध, चाहे घृणित समके जाय, सर्वथा न रक सकते थे।

त्रार्थ त्रीर दास के मेद के त्रातिरिक्त त्रीर कोई जाति-मेद न था। वर्ण वास्तव में दो ही थे, त्रीर जो मेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँचनीच के। रथी त्रीर महारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्व-मावतः ऊँची होती। इस प्रकार रिथयों के कित्रय परिवार यद्यपि विशः का ही त्रश थे, तो भी विशः के साधारण व्यक्तियों—वैश्यों—से त्रपने को ऊँचा समस्तते। रिथयों या क्षत्रियों में भी जिन परिवारों में से प्रायः राजा चुने जाते, उन के व्यक्ति—राजन्य लोग—साधारण रिथयों या क्षत्रियों से स्वभावतः ऊँचे माने जाते। उधर यज्ञों का क्रियाकलीप वढ़ने के साथ साथ पुरोहितों की भी एक पृथक् श्रेणी वनने की प्रवृत्ति हुई। विद्या त्रीर ज्ञान की खोज में भी कुछ लोग लगते त्रीर त्रपना जीवन जंगलों के त्राश्रमों में काटते। वे त्राह्मण लोग भी विशः का ही एक त्रश थे। यह थोड़ा बहुत श्रेणी-मेद होने पर भी सब त्रायों में परस्पर खानपान त्रीर विवाह-सम्बन्ध खुला चलता था।

## **उ. खानपान वेपभूपा विनोद-व्यायाम**

खान पान बहुत सादा था। खेती की मुख्य उपज ब्रीहि श्रीर यन थी, किन्तु यन में गेहूं भी सम्मिलित दीखता है। दूध, घी, श्रनाज, मास सादे रूप में मुख्य भोजन थे। श्रार्य लोग पूरे मासाहारी थे। गाय को

<sup>े</sup>डमी वर्णी—ऋ०१, १७६, ६। <sup>२</sup>समानी प्रपा सह वो श्रन्-भागः—श्रय० २, २०, ६।

उस समय भी ऋष्त्या श्रर्थात् न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समय या स्रतिथि के स्राने पर वैल स्रथवा वेहत् ( वाँक गाय ) को मारने की प्रथा थी। सोमरस तथा सुरा (अनाज का मद्य) आर्थी के मुख्य पान थे।

वेष भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय श्रीर श्रघो-वस्त्र होता । उच्छीष या पगड़ी का रिवाज था । कपड़े ऊनी या रेशमी होते **त्र्रौर चाम पहनने<sup>६</sup> का भी का**फ़ी रिवाज था । ब्रह्मचारी प्रायः कृष्ण मृग की खाल पहनते । पुरुष श्रीर स्त्री दोनों सोने के हार, कुएडल, केयूर आदि पहनते थे। घनी लोग ज़री का काम किये कपड़े भी पहनते। पुरुष प्रायः केशों का जूड़ा बनाते श्रीर स्त्रियाँ वेगा रखतीं। हजामत श्रपरिचित न थी<sup>८</sup>।

विनोद श्रौर व्यायाम के लिए घुड़दौड़ तथा रथों की दौड़ का बहुत प्रचार था। जुन्रा खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की लकड़ी के ५३ पासों से जुआ खेला जाता । सगीत वाद्य और नाचने का शौक भी खूब था। चोट से, फूॅक से और तार से बजने वाले तीनों नमूने के वाद्य होते—दुन्दुमि, शृंग, तूराव, शंख, वीगा आदि १०। दुन्दुमि त्रायों का मारू बाजा था श्रौर वह ''शत्रुश्रों के दिल दहला देता" ११।

§ ७२. आर्थ राष्ट्र का आदर्श

श्रायों के जीवन का सम्पूर्ण श्रादर्श यजुर्वेद की इस प्रार्थना मे ठीक ठीक चित्रित हुत्रां है-

वहीं ३, ३०, १। रऋ० १०, मर, १३; अथ० १४, १, १३। उल्लाय ह, ६ (३), ६। ४ पेत जा १, १५। ५ ल्लाय १४, २, ४। ह्वहीं म, ६, ११। ७वहीं ११, ४, ६। ८वहीं ६, ६म। ९ ऋ० १०, ३४, १ तथा म। १० अथ० २०, १२६, १०; यजुः ३०, १६-२०। , ११ अथ० ४, २०-२५ '

हे ब्रह्मन्, इस राष्ट्र में ब्रह्मवर्चर्सी—विद्या के तेज से सम्पन्न— ब्राह्मण् पैदा हों; शूर वीर, वाण् फेकने में निपुण्, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; दुधार गौवे, बोभा ढोने को समर्थ बैल, तेज़ घोड़े, रूप-वती ( ख्रथवा कुलीन ) युवितयाँ, विजयी रथी (रथेष्ठा = रथ में बैठने वाले क्षत्रियों के सरदार), सभाश्रों में जाने योग्य जवान, तथा यजमानों के वीर ( सन्तान ) पैदा हों ! जब जब हम कामना करे पानी बरसे ! हमारी श्रोपिधयाँ फलों से भरपूर हो पकें ! हमारा योग ( समृद्धि ) श्रौर चेम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।

### § ७३. ज्ञान ख्रौर वाङ्मय ख्र. ऋचार्ये यजुप् ख्रौर साम

प्राचीन ऋार्य एक विचारशील और प्रतिभाशाली जाति थे। उन का मस्तिष्क ऋत्यन्त उपजाऊ था। दूसरी किसी जाति ने उतने प्राचीन काल में किसी वाड्मय और साहित्य की रचना नहीं की जब कि आर्य ऋपियों के हृदय-स्रोत से पहले पहल किता की धारा फूट कर बहने लगी। ऋपियों और ऋचाओं के विपय में पीछे कहा जा चुका है। ऋग्वेद जिस रूप में अब हमें उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन में कुल १०१७ सूक्त हैं। पहले मण्डल के प्रथम पचास सूक्त तथा ऋाठवाँ मण्डल समूचा काण्य वश के ऋषियों का है। उसी प्रकार दूसरे से सातवें तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का है—ग्रत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, बार्हस्पत्य और विस्ठि, ये उन वशों के नाम हैं। नीवें मण्डल में एक ही देवता—सोम पवमान—के विविध ऋषियों के सूक्त हैं, और दसवाँ तथा पहले का शेषाश (५१—१९१ सूक्त) विविध ऋषियों के ऋषियों के ऋषियों के ग्रीर विविध-विपयक हैं। यह सब संकलन बाद में हुआ है, शुरू में फुटकर ऋचाये धीरे धीरे वनीं।

१यजुः २२, २२; तथा श० त्रा० १३, १, ६।

कुछ एक सुक्तों ( ८, २७—३१ ) पर ऋषि के रूप में मनु वैव-स्वत का नाम है। वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी श्रीर ने रचे हैं, सो कहना कठिन है। पुरूरवा ऐळ श्रीर उर्वशी का संवाद भी एक स्क्त (१०,९५) में है, श्रौर उस के ऋषि क्रमशः वही दोनों हैं। किन्तु यह संवाद स्पष्ट ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन के नाम से लिखा हुन्रा है। काशी की स्थापना करने वाले राजा काश (त्रयोध्या-वंश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन) के भाई का नाम गृत्समद था, जिस से गृत्समद ऋषि-वंश शुरू हुआ। राजा शिवि स्रौशीनर (२६वीं पीढ़ी) श्रौर प्रतर्दन काशिराज (४० पीढ़ी), के नाम से भी एक एक ऋचा (१०,१७९,१-२) है, जो उन्हों की होंगी। ऋषियों की मुख्य परम्परा ऊर्व ( २९ पीढ़ी ), दत्त-श्रात्रेय ( ३० पी० ), विश्वा-मित्र ( ३१ पी० ) त्रौर जमदिग्न ( ३१ पी० ) के समय से शुरू हुई, श्रीर लगभग सात सौ बरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छन्दा ऋषि (३२ पी॰) विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ। दीर्घतमा (४० पी॰), भरद्वाज (४० पी०), लोपामुद्रा (४१ पी०) श्रादि ऋषियों का उल्लेख पीछे हो चुका है। त्रागे भारत वश में श्रौर भारतों के राज्यकाल में तो वहुत से ऋषि हुए, श्रौर यज्ञों की स्थापना भी हुई। बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों को बड़ी बड़ी सगते जुड़ जातीं, जो विदय कहलाती थीं। ये विदय धीरे धीरे दार्शनिक और सामाजिक विचार के केन्द्र वन गये।

राजा अजमीढ़ ( § ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम करव था, श्रीर करव का वेटा मेधातिथि कारव (५५ पी०) एक वड़ा ऋषि हुआ। उत्तर पञ्चाल के राजा सुदास श्रीर उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि हुए जिन में से वामदेव (६८ पी०) वहुत प्रसिद्ध है। यह

१द्वे० क्ष ह ।

माना जाता है कि ग्रान्यात्मिक विचार का ग्रारम्भ वामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों का युग ग्रथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त हुग्रा, उस के बाद भी कोई २ ऋषि हुए। राजा शन्तनु का बड़ा भाई देवापि (८९ पी०) ऋषि हो गया था, श्रोर जिस सूक्त पर उस का नाम है उस की ऋचों के ग्रन्दर भी उस का तथा शन्तनु का नाम ग्राता है।

इ लिपि और वर्णमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक सहितायें

इस पिछले युग में, अर्थात् राजा सुदास, सोमक, कुर आदि के समय के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहीं हुए, एक दूसरी लहर शुरू हुई। भिन्न भिन्न ऋषियों की ऋचाये उन की वश्चपरम्परा या शिष्य-परम्परा में चली आती थीं। अब उन के सकलन, वर्गीकरण और सम्पादन की ओर लोगों का ध्यान गया। उन संकलनों को सहिता कहा गया, और इसी कारण हम उस युग को सहिता-युग कहते हैं

्इस युग में एकाएक सहिताये क्यों वनने लगीं, उस का मुक्ते एक विशेष कारण प्रतीत होता है। वह यह कि इसी समय कुछ आर्य विचारकों ने वर्णमाला का और लिखने की प्रथा का आविष्कार किया। लिखना प्रचलित होने से यह स्वामाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब कानोंकान चले आते गीतों और स्कों अर्थात् सुभापितों और ज्ञानपूर्ण उक्तियों का सग्रह कर लिया जाय) यही कारण था कि इस युग में एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को सहिताओं में इकट्ठा करने की एक लहर ही चल पड़ी। वर्णमाला और लिपि का आविष्कार उस लहर की प्रेरिका शक्ति थी।

हमारी वर्णमाला बड़ी पूर्ण है। प्रत्येक उच्चारण या घ्वनि के उस में छोटे से छोटे खएड कर दिये गये हैं—जिन के फिर टुकड़े नहीं हो

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० 🕸 १४ ।

सकते; उन खरडों में से स्वर श्रीर व्यंजन श्रलग श्रलग छाँट कर, फिर उन्हें बड़ी स्वामाविक श्रौर वैज्ञानिक रीति से वर्गों में वाँटा तथा क्रम में लाया गया है। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्वनि । दूसरे किसी भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णता नहीं है। कितने विचार श्रौर कितने छानबीन के बाद हमारे पूर्वजों ने यह वर्ण-माला रची होगी ! अनपढ़ आदमी भी बोलते और बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी बाते भी करते हैं। इसी प्रकार यदि उन के मन में कुछ भावों की लहर उठे, श्रौर उन के श्रन्दर वह सहज सुरुचि हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठव श्रीर शब्दों के सुर-ताल का श्रनु-भव करता है, तो वे श्रक्षर पढ़ना जाने बिना भी गा सकते श्रीर गीत रच'सकते त्रर्थात् कविता कर सकते हैं। त्रारम्भ के सब कवि ऐसे ही थे, उन की कवितास्रों में विचारों स्रौर भावों का स्वाभाविक प्रकाश था, विद्वत्तापूर्ण बनावटी सौन्दर्य नहीं। ऐसी रचनाये जब बहुत हो चुर्की, तब उन को बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, उन के छन्दों की बनावट, उन की शब्द-रचना के नियमों श्रीर उन शब्दों को बनाने वाले उच्चारणों की तरफ गया। श्रौर तब इन विषयों की छानबीन होने पर छन्द:शास्त्र, वर्णमाला तथा वर्णोंच्चारणशास्त्र, श्रीर व्याकरण श्रादि की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई। वर्णों के उच्चारण के नियमों को ही हमारे पूर्वज शिक्षा या शिक्षाशास्त्र कहते थे। त्राधुनिक परिभाषा में इस शिक्षा को वर्ण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (Phonetics) कह सकते हैं। छुन्दःशास्त्र श्रौर व्याकरण से पहले वर्ण-विज्ञान का होना त्रावश्यक है। श्रीर उस का त्रारम्भ राजा सुदास श्रीर कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा संहितायें बनाने की लहर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ ही साथ चली थी, सो निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा।

वसु चैद्योपरिचर के समय से छुठी पीढ़ी पर श्रौर भारतसुद्ध से

वारह पीढ़ी पहले श्रयोध्या के वंश में राजा हिरएयनाभ ( ८२ पी०) हुआ । भारत वश की एक छोटी शाखा मे, जो हस्तिनापुर श्रोर श्रयोध्या के वीच राज करती थी, उसी समय राजा कृत ( ८३ पी० ) था । कृत हिरएयनाभ कीशस्य का चेला था । उन दोनों ने मिल कर सानों की सहिता बनाई, श्रोर वे पूर्व माम (पूरव के गीत या पहले गीत) कहलाये । रपप्ट ई कि शृक्, यजुप् श्रीर साम का विभाग उन से पहले हो चुना था ।

शन्तनु के टादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पञ्चाल का राजा त्रलदत्त ( ८६ पी० ) था। उस का गुरु नैगीपन्य मुनि था, जिस की शिक्षा से ब्रह्मदत्त ने पहले पहल योग-शास्त्र की रचना की। जेगीपव्य फे वेटे शंख ग्रीर लिखित थे, तथा ब्रहादत्त के दो मत्री कराउरीक ( या पुरुडरीक ) श्रीर मुयालक (या गालव ) वाभ्रव्य पाञाल भी जैगी-पन्य के शिष्य थे। इन दोनों पाञ्चालों मे से कएडरीक द्विवेद और छन्टोग कहलाता, तथा बाभ्रव्य बर्वृच (बहुत झृचों का ज्ञाता), श्रीर श्राचार्य। वाभ्रव्य के विषय में यह श्रनुश्रुति है कि उस ने ज़िता-ग़ाल का प्रण्यन किया, तथा ऋक् महिता का क्रम-पाठ पहले पहल बनाया। प्रक्यन ( प्र-नी ) का अर्थ है प्रवर्त्तन, पहले पहल स्यापित करना और चला देना। वाभ्रव्य ने शिक्त-शास का प्रमुपन किया, इस का स्पष्ट श्रर्थ मुक्ते यह प्रतीत होता है कि उस ने वर्णों की विवेचना के विषय को एक शास्त्र का रूप दे दिया-उस की एक पद्धति गाँध दी। इस से सिद्ध है कि वह विवेचना वाम्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी श्रीर उस के समय तक पूरी परिपक्चता पा चुकी थी। वैसी वात ऋनुश्रुति से प्रकट होती ही है, क्योंकि सब में पहले छहिताकारों के रूप में अनुश्रुति में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, वे —िहरएयनाम श्रीर कृत-याभ्रव्य से क्रमशः चार श्रीर तीन पीड़ी पहले ही हुए थे। वर्णी की विवेचना श्रीर सहितायें वनाना, जैसा कि मैंने कहा, एक ही लहर के दो परस्पर-

निर्भर पहलू थे। इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्ता की शास्त्र रूप में स्थापना की, ग्रर्थात् वर्णमाला के अध्ययन को एक श्रद्धला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने ऋक्-संहिता का कमपाठ बनाया। इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढी पहले अन्दाज़न् १५५० ई० पू० में हमारी वर्णमाला स्थापित हो गई थी । और तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी।

### उ. वेद का अन्तिम वर्गीकरण

वेद का अन्तिम और प्रामाणिक सकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास मुनि ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था और अपने समय का सब से बड़ा विद्वान् था। वेदव्यास उस का पद है, जिस का अर्थ है वेद का वर्गीकरण करने वाला। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। जब वर्ण-माला और लिपि पहले पहल चली, तब तमाम पहले ज्ञान का सकलन होना या संहिता बनना उचित ही था। व्यास ने तमाम वेद की पाँच साईताये कर दीं। ऋक्, यजुष् और साम की तीन धाराये मिला कर त्रशी (तीन) कहलाई, और अथर्ववेद तथा इतिहास-वेद मिला कर कुल पाँच वेद ने, अर्थात् उस समय के सम्पूर्ण ज्ञान के पाँच विभाग, हुए।

१दे० क्ष १४।

वार वेद गिनने की शैली नई है। वह सूत्र-प्रन्थों के वाद की है।
पुरानी परिगणना में ऋक्, यज्ञः, साम—यह त्रयी ही गिनी जाती, और जब सम्पूर्ण वेद गिनना होता तब त्रयी के प्रतिरिक्त प्रथवं और इतिहास दोनों को एक ही दर्जें पर गिना जाता। छा० उप० ७, १, २ में नारद सनत्कुमार को यह बतलाते हुए कि उस ने तमाम विद्यायें पढीं पर उसे प्रात्मज्ञान नहीं हुआ, कहता है—ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यज्जेंद सामवेद-माथवंशं चतुर्थमितिहासपुराण पञ्चमम् । अर्थि० के विद्यासमुदंश (१-३) में लिखा है—सामर्थजुर्वेदाख्यो। अर्थवंवेदेतिहासवेदी चेति वेदाः।

इतिहास-वेद या पुराण्-संहिता की रचना व्यास ने प्राचीन वशों में चली त्राती त्रानुश्रुतियों—त्राख्यानों, उपाख्यानों, गाथात्रों, वंश-विषयक उक्तियों ग्रादि—के त्राधार पर की। इस प्रकार सहिता वनाने की जो लहर हिरएयनाभ ( ८२ पोढ़ी ) के समय या ख्रौर पहले से चली थी, उसे व्यास ने एक पक्की नींव पर रख दिया। व्यास का कार्य एक आधुनिक विश्व-कोष-निर्माता का सा था। उस ने पिछले कुल ज्ञान (वेद) का सकलन किया, श्रीर उस सकलन से नई लोज को एक प्रवल उत्तेजना मिली । पाँच विभाग में बाँट कर वेदव्यास ने एक एक वेद की छानवीन करने-ग्रथीत् उस की भाषा, उस की छन्दोरचना, उस के वर्णोच्चारण, उस के विचारों ग्रादि के ग्रध्ययन ग्रीर मनन को जारी रखने - के लिए श्रपने विभिन्न शिष्यों को वाँट दिया। व्यास, इस प्रकार, ग्रपने समय का एक भारी सकलनकर्ता, सम्पादक ऋौर विचारक था। एक तरह से उस ने श्रपने से पहले श्रायों की तमाम विद्याश्रों श्रीर तमाम ज्ञान को एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण कर के उस के ग्रागे की खोज श्रीर उन्नति का भी रास्ता वाँघ दिया । न्यास से पहले के ज्ञान (वेद ) के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्षा आदि जिन शानो की ताज़ा ताज़ा उत्पत्ति हुई थी, वे तो उसी पञ्च-मार्गीय ज्ञान का सकलन करने से ही उपजे थे। इसी कारण वे वेदाग कहलाये।

## परिशिष्ट

प्राचीन युगों की

भारत-युद्ध से पहले की पूरी वंशाविलयाँ पार्जीटर ने अपने प्रन्थ प्रा॰ अ मे उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित की गई है। यहाँ उन या सकेत हुआ है। किनारों पर पीढ़ियों की संख्या दी गई है; जिन पीढ़ियों जो नाम छोटे पाइका अक्षरों में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान छोटे इटालिक टाइप में हैं।

|                | •                  |          |                 |                              |            |         |
|----------------|--------------------|----------|-----------------|------------------------------|------------|---------|
| पी० सं०        | ,<br>श्रयोध्या     | विदेह    | वैशाली          | शाय्यात                      | कारूप      | दुध्    |
| 31             | मनु                |          |                 |                              |            |         |
| 7              | इच्याकु            | •••      | <br>नामानेदिष्ट | श्यांति                      | करूष       | •••     |
| P\$            | विकुच्चि           | निमि     | ••              | श्रानत्ते<br>गंजगन           | कारूष लोग  | •••     |
| 8              | (शशाद)<br>ककुत्स्थ | िक जनक   | •               | राचमान,<br>रेव, रैवत<br>यादव | हैहय       | •••     |
| क्<br>स        | •••                | मिथि जनक | •••             | यदु                          |            | दुह्यु  |
| 9              | • •                | •••      | •••             | -                            | i          |         |
| 9 <del>2</del> |                    | •••      | •••             | ••                           | हैह्य      |         |
| 3 g            | युवनाश्व (२)       | •••      | ***             | शशबिन्दु                     | • •        |         |
| २१             | मान्धाता           | •••      | •••             | •••                          |            |         |
| 25             |                    | •••      | •••             |                              | महिष्मन्त  | गान्धार |
| २३<br>२४       | ł .                | •••      | •••             |                              | भद्रश्रेचय |         |

#### 羽

#### वंशतालिकायें

मा० पे० अ० में दो हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ी-क्रम से स्थिति ऊपर § ६६ वशावित्यों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख में किसी व्यक्ति का उल्लेख रूपरेखा में नहीं हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया है। ठीक निश्चित है; बाकी उन के बीच अन्दाज़ से फैलाये गये हैं। शीर्षक वंश

| तुर्वसु      | पू० श्रानव | उ० प०<br>श्रानव | पौरव        | काशी           | कान्यकुट्ज     | पी० सं० |
|--------------|------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|---------|
| • •          | •          |                 |             |                | •••            | 3       |
| ••           | •••        | ۵               | •••         |                | •••            | 5       |
| •••          | •          | •••             | पुरुरवा     |                | <del>-</del> - | ३       |
| •••          |            | •••             | त्रायु      | ••••           | <b>अमावसु</b>  | 8       |
| ***          | •••        | •••             | नहुष        | <del></del> -  | •              | *       |
| +            |            | <u>;-</u> _     | ययाति       | चत्रवृद्ध      |                | Ę       |
| ा<br>तुर्वसु | •••        | त्रनु           | <i>वेरु</i> |                | •••            | 9       |
|              | •••        |                 | •••         | काश            | •              | 35      |
| • • •        | • •        |                 | •••         |                |                | 38      |
| •••          |            |                 |             | •              | •              | २०      |
| •••          | •••        | •••             | •           | •              |                | 53      |
|              | • •        |                 | •••         | ••             | •••            | २२      |
|              | -          | •••             | •••         | 0:             |                | २३      |
|              |            |                 | ***         | दिवोदास<br>(१) | •              | २४      |

|         |                       |       |                               |          | ,             |          |
|---------|-----------------------|-------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
| पी० सं० | श्रयोध्या             | विदेह | वैशाली                        | याद्व    | हैहय          | द्रुह्यु |
| २६      | •••                   |       |                               | •••      |               | •••      |
| २७      | •••                   | •••   | •••                           | •••      | •••           | •••      |
| 35      | •••                   |       |                               | •••      | ***           | •••      |
| ३०      | त्रय्यारुण            | •••   | •••                           | •••      | कृतवीयर्थ     | •••      |
| 39      | • • •                 | •     | •••                           | •••      | श्रर्जुन      | •••      |
| ३२      | सत्यवतत्रिशङ्क        | •••   |                               | •••      | •••           | •••      |
| ३३      | ड्<br>हरिश्चन्द्र     | •••   | •••                           | •••      | <br>तालजंघ    | •••      |
| ३४      | रोहत                  | •••   | •••                           | • • •    | वीतिहोत्र     | •••      |
| 3 &     |                       |       | •••                           | परावृह्  | भोज, अवन्ति   | •••      |
| ३८      |                       | ***   | करन्धस                        | •••      | ***           | •••      |
| 38      |                       | •     | श्रवीचित                      | •••      | •••           | • • •    |
| 80      |                       |       | मरुत्त                        | विदर्भ   | यादव चेदि.    | •••      |
| 83      | सगर                   |       | •••                           | क्रथ भीम | कैशिक<br>चिदि | •••      |
| 83      |                       | •••   | •••                           | •••      |               | • • •    |
| 83      | श्रंशुमन्त            | •••   | •••                           | •••      |               | •••      |
| 88      | ••                    | ••    | •••                           | •••      | •••           |          |
| 84      | •••                   | •••   | •••                           |          | •••           |          |
| ४६      | •••                   | •••   | •••                           | भीमरथ    |               |          |
| 40      | •••                   |       | •••                           | 411174   | सुबाहु        | •        |
| 49      | ऋतुपर्ण               | ••    | ज्यानिस्य                     |          |               |          |
| ४२      | •••                   | •••   | तृ <b>गाविन्दु</b><br>विश्रवा |          | •••           |          |
| ४३      |                       | •••   |                               |          |               |          |
| 48      | मित्रसह-<br>कल्माषपाद |       | विशाल                         | •••      | •••           |          |

| तुर्वेसु         | पू० ग्रानव         | उ० ५०<br>ग्रानव | पौरव            | काशी                   | कान्यवुद्ध | पां० स॰ |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|---------|
|                  |                    |                 |                 |                        |            | 1       |
| ***              | तिते चु            | उशीनरं १        |                 |                        | •••        | २६      |
| ***              | •••                | शिवि            |                 |                        | •••        | २७      |
| ***              | •••                | केकय            |                 |                        | •••        | 28      |
| •••              |                    |                 |                 |                        | गाधि       | 30      |
| •••              | •••                | •••             |                 |                        | •••        | 3 8     |
| •••              | •••                | •••             | <b>!</b>        | •••                    | विश्वरथ    | ३२      |
| • •              | •••                | •               | i<br>5          | •••                    | ••         | 33      |
| ••-              | ••                 |                 | ••              |                        |            | 3 8     |
| ••               | •••                | •••             |                 |                        |            | 3 8     |
| •                | •••                | ***             | }               |                        |            | ३व      |
| •••              | ••                 | •••             | ••              |                        |            | 3 8     |
|                  |                    |                 | ,               | दिवोदास                |            |         |
|                  | •••                | •••             | 1               | (2)                    |            | 80      |
| 77 <del>47</del> | वित                |                 | 1               | (२)<br>प्रतर्देन       |            | 8       |
| मरुत             | બાલા               |                 |                 | वत्स                   |            | 8:      |
| (acres)          | जर सर प्राहि       | •••             | 20022           | त्रात<br>श्र <b>तक</b> |            | 83      |
| (दुष्यन्त)       | श्रङ्ग वड्ग श्रादि | ••              | दुष्यन्त<br>भरत | त्रपापा                |            | 88      |
| -                | •••                | ***             | 1150            | •                      |            | 1       |
|                  |                    |                 | •               |                        |            | 84      |
|                  | •••                | ••              | (मरद्वाज)       | •                      |            | 8 8     |
|                  | •                  |                 | (1/8/11)        | •••                    |            | 120     |
|                  | •••                | •••             | हस्ती           | •••                    |            | 149     |
|                  | **                 | •••             | 6/01            |                        |            | *       |
|                  |                    | •               | श्रजमीढ         |                        |            | 14      |
|                  | •                  |                 | 21-1-110        |                        |            | 48      |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० तालिका (२)।

| पी० सं०    | श्रयोध्या | विदेह   | यादव           | यादव                                    | उ० पञ्चाल             | द० पञ्चात   |
|------------|-----------|---------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|
| **         | ***       | •••     | •••            | • • •                                   | •••                   |             |
| ४६         | ••        | •••     | •••            | •••                                     | •••                   |             |
| रम         | •••       | • • •   | •••            | •••                                     | •                     |             |
| 80         | दिलीप (२) | • • •   | •••            | •••                                     | •••                   |             |
| 89         | •••       | • • •   | मधु            | 7                                       | •••                   |             |
| ६२         | रघु       | •••     |                | •••                                     | •••                   |             |
| ६३         | त्रज      | • • •   | •••            | ••                                      | ••                    |             |
| ६४         | दशरथ      | सीरध्वज | •••            | •••                                     | •••                   |             |
| ६४         | राम       | •••     | सत्वन्त्       | •••                                     | •••                   |             |
| ६६         | 4         |         | भीम            |                                         | सुक्षय                |             |
| İ          |           | •••     | सात्वव         |                                         |                       |             |
|            | ,         |         |                |                                         |                       |             |
| ६७         | कुश       | •••     | ग्रन्धक        | वृष्णि                                  | च्यवनः<br>पिजवन       |             |
| ६८         | •••       | •••     | •••            | •••                                     | <b>सुदास</b><br>सहदेव |             |
| इ इ        | •••       | •••     | •••            | •••                                     | सोमक                  |             |
| 90         | •••       | •••     | •••            | •••                                     | (11113)               |             |
| <b>৬</b> 9 | •••       | • • • • | ***            | ••                                      |                       |             |
| ७७         | •••       | •••     | •••            | •••                                     |                       |             |
| ৩দ         | •••       | •••     | ••             | •••                                     |                       |             |
| 30         | •••       | •••     | •••            | •••                                     |                       |             |
| न३         | हिरएयनाभ  | •••     | •••            | •••                                     |                       |             |
| = 5        | •••       | •••     | •••            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                       | ब्रह्मदृत्त |
| 50         | •••       | •••     | •••            |                                         |                       |             |
| 80         | •••       | •••     | •••            | •••                                     |                       |             |
| ६२         |           | •••     | <b>उप्रसेन</b> | ,                                       | द्रुपद<br>द्रोग       | द्रुपद      |
| 83         |           | •••     | कंस            | कृष्ण                                   | <b>अश्वत्थामा</b>     | 3           |
| 88         |           | •••     | •••            | Shart                                   | 3                     |             |
|            | _         |         |                |                                         |                       |             |

| पीरप<br>, सन्तिन पुर | वीर र<br>सम्बद्ध | चीरव चेदि ?           | (০ ঘানা | vio 72      |
|----------------------|------------------|-----------------------|---------|-------------|
| b a                  | * 4 6            | Magnicianus, Mingress | 1 5     | * *         |
| ***                  | 4.4              | •                     | **      | 48          |
| **                   |                  | ***                   | ***     | 3 tz        |
|                      |                  | •                     |         | £ **        |
| ***                  | *                | 47                    | **      | 6.3         |
| ***                  | **               | f t                   | ***     | 7.3         |
|                      | 14               |                       | ***     | 12          |
| 4.                   |                  |                       |         | ξη          |
| ***                  | *44              | 4                     | ***     | 54          |
| ***                  |                  | **                    |         | 55          |
| ***                  | ***              | 1                     |         | 5.5         |
|                      | • • • •          |                       |         | ₹::         |
| F1/247"              |                  | ***                   |         | 2.7         |
|                      | •                |                       | •       | - 0         |
| ž.                   |                  | ·                     | _       | 3 %         |
| 3                    | * *              |                       |         | 23          |
| ***                  |                  | ***                   | ***     | • •         |
| ,                    | A B TO           |                       | 174     | 35          |
|                      |                  |                       |         | 2.2         |
| ***                  | \$ F 2 32        |                       | ***     | # <b>3</b>  |
|                      | **               | ***                   | 44.     | 22.         |
| 2. 12. 15.           |                  | 4                     | •       | ~ \<br>~ \  |
|                      | • • •            | ***                   |         |             |
| for mind             | * * *            | ***                   | •       | <b>\$</b> 0 |
| विकि प्रतिष          | Castania         | 4 6                   | 4+      | * ?         |
| Califo               |                  |                       |         | £ 3         |
| <b>गाम्य</b> स       | मार रेग          | Libutia.              | 417     | £ &         |

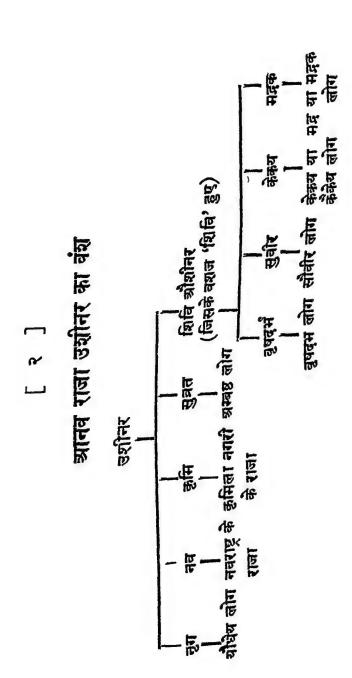

# [३] ऋषि-वंश

| पी० सं० | भागैव       | श्रांगिरस                               | वशिष्ठ         | श्रन्य                                            |
|---------|-------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| 30      | ऊर्व        | •••                                     | •••            |                                                   |
| 38      | ऋचीक ऋौर्व  |                                         | •••            | दत्तात्रेय                                        |
| 35      | जमद्गिन     |                                         | देवराज वशिष्ठ  | विश्वामित्र                                       |
| ३३      | •••         | •••                                     | •••            | मधुच्छन्दाः                                       |
| 80      | •••         | बृहस्पति                                | • • •          |                                                   |
| 88      | •••         | दीर्घतमा, भरद्वाज                       |                |                                                   |
| 88      | •••         | •••                                     | •••            | अगस्त्य, लोपामुद्र                                |
| ४४      | •••         | विदथी मरद्वाज<br>( मरत ने गोद<br>लिया ) | •••            | •••                                               |
| 48      | •••         | भरद्वाज<br>(त्र्रजमीढ के साथ)           | •••            | अगस्त्य (पुलस्त्य)<br>का दत्तक पुत्र              |
| **      | •••         | क्यव<br>मेधातिथि क्यव                   | •••            | •••                                               |
| +६      | ***         |                                         | •••            | •••                                               |
| ६६      | वाल्मीकि    | वामदेव                                  | •••            | •••                                               |
| इ ह     | •••         |                                         | •••            | •••                                               |
| 60      | देवापि शौनक |                                         | •••            | •••                                               |
| 도독      | ***         |                                         | •••            | जैगीषव्य                                          |
| 50      | •••         |                                         | कृष्ण द्वैयापन | शख, लिखित,पुराड-<br>रीक, गालव बाभ्रन्य<br>पाश्राल |
| 53      | •••         |                                         | वेदव्यास       | •••                                               |
| ६३      | ***         | 1                                       | शुक            | ***                                               |

# [ ४ ] भारत-युद्ध के ठीक

इस वंशतालिका के नामों का उत्लेख यद्यपि नौवे प्रकरण में है, तो भी

| 3       | )         | r            |                  |
|---------|-----------|--------------|------------------|
| पी० सं० | श्रयोध्या | विदेह        | श्रन्य राजा      |
| 88      | ,         | •••          | अरवपित कैकेय     |
| . 63    | ***       | •••          | •••              |
| 85      | •••       | जनक उग्रसेन  | ••               |
| 33      | • •       | •••          | प्रवाहरण पाश्चाल |
| 300     | दिवाकर    | •••          | •••              |
| 909     |           | '            | •••              |
| 305     | •••       | जनक जनदेव    | ***              |
| 903     | •         | जनक धर्मध्वज |                  |
| १०६     | **        |              | ••               |

# बाद की वंशतालिका

यह प्रसगवंश यहीं दी जाती है।

| कुरु-पौरव       | बाहँद्रथ | विविध विद्वान् श्रौर सुनि                        | पी० सं० |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------|---------|
| परीच्चित् ( २ ) | •••      | याज्ञवल्क्य ब्रह्मराति                           | 8 इ     |
| जनमेजय (३)      | •••      | उदालक श्रारुणि, पिप्पलाद                         | 89      |
| •••             | •••      | यःज्ञवल्क्य वाजसनेय                              | 85      |
|                 | •••      | श्वेतकेतु, ऋष्टावक                               | 33      |
| श्रधिसीमकृष्ण   | सेनाजित् | ब्रह्मवाह का पुत्र याज्ञवल्क्य,<br>विदग्ध शाकल्य | 1200    |
| •••             |          | •                                                | 303     |
| •••             | ***      | ``                                               | 305     |
| •••             | •••      | •••                                              | १०३     |
| ••              | •••      | सत्यकाम जावाल                                    | १०६     |

## टिप्पिंग्याँ .

# \* ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से सम्बद्ध प्रश्न

प्र. क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ?

भारतीय अनुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितना मृल्य है, यह एक अत्यन्त जिटल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन वंशाविलयाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं। कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल निरर्थक समका जाने लगा था।

पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की स्रोर श्राधुनिक विद्वानों का ध्यान पहले पहल सर विलियम जोन्स के ज़माने में ( स्रठारहवीं शताव्दी ई० के स्नन्त में ) हो, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने सस्कृत भाषा और भारतीय इतिहास का स्नृत्रशीलन स्नारम्भ किया, गया था। उस स्नारम्भक स्रध्ययन से कुछ फल भी ज़रूर निकला। पुराण में नील नदी का उद्भव कुशदीप में लिखा है; कुशदीप को स्नाधुनिक न्विया मान कर पौराणिक वर्णन का स्नृतसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का स्रोत खोज निकाला! कुश लोगों का राज्य वहाँ २२००—१८०० ई० पू० में था। किन्तु ऐसी श्रांशिक सफलतास्रों के बावजूद भी पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री इतनी उलभी हुई और गोलमाल थी, स्नौर स्नव तक है, कि स्ननेक जतन करने पर भी उसके आधार पर प्राचीन इतिहास का सकलन करना और विशेष कर घटनाओं की तिथि या कम निश्चत करना स्नस्मव सा दीखने लगा।

उधर सन् १७८५ से १८३८ तक चार्ल विलिकत्स, कप्तान ट्रोयर, डा॰ मिल, जेम्स् प्रिन्सेप श्रादि विद्वानों ने भारतवर्ष के प्राचीन श्राभिलेखों श्रीर सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई श्रीर श्रम्ल्य खान भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिये खोल दी । उनका ध्यान एकाएक उस कीमती श्रीर उपजाक चेत्र ने खींच लिया, श्रीर उस के मुकाबले में श्रीर सब उन्हें तुच्छ जॅचने लगा । उन्नीसवीं शताब्दी ई॰ के उत्तारार्ध में श्रिमलेखों, सिक्कों श्रादि की खोज ज़ोरों से जारी रही, श्रीर श्रव तो वह एक प्रयक् विद्या ही वन चुकी है । श्रभिलेखों श्रीर सिक्को श्रादि के श्रध्ययन से जो परिणाम निकले, उन्हों ने कई श्रंश में पौराणिक सामग्री को गलत सिद्ध किया । इसी बीच टर्नर श्रादि विद्वान् पालि के इतिहास-ग्रन्थों—महावंस श्रीर दीपवस—की श्रोर ध्यान दिला चुके थे, श्रीर उन ग्रन्थों की वौद्ध श्रनुश्रुति भी पौराणिक श्रनुश्रुति से कई श्रशों में टकराती पाई गई । इस प्रकार पौराणिक श्रनुश्रुति पर से विद्वानों का विश्वास उठ गया, जो श्रव भी पूरी तरह पुनः स्थापित नहीं हो सका ।

्सन् १९०४ ई० में विन्सेन्ट स्मिथ ने अपना भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास (अर्ली हिस्टरी ऑव इडिया) प्रकाशित किया। 'ऐतिहासिक् तारतम्य की तमीज़ का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः अभाव है ।'', किन्तु यह होते हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूचे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का सब से पहला ऐसा अन्थ लिखा जिस में भारतीय इतिहास की विविध सामग्री—अभिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी वृतान्तों आदि—की नवीन आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों खोज की पत्रिकाओं और सैकड़ों पुस्तकों में विखरे हुए थे, एक सूत्र में पिरो कर एक श्रृङ्खलाबद्ध वृत्तान्त तैयार किया गया था। अपने अन्थ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> प्राचीन मारतीय लिपिमाला, द्वितीय संस्क०, प्र ३७-४१ । <sup>२</sup>पोलिटिकल साइन्स कार्टलीं, न्यू यौर्क, जि० ३४, प्र० ६४४ ।

के त्रारम्भ में स्मिथ, ने लिखा कि भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सातवीं शताव्दी ई० पू० के मध्य से शुरू होता है, त्रौर उससे पहले के सब युग इतिहास के चेत्र से बाहर हैं। "भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए ईसवी सन् से तीन हजार वरस पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों त्रौर पागडु के पुत्रों के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुन्ना था जिसका महाभारत नाम केने बड़े मह-काव्य में वर्षान है। परन्तु त्राधुनिक त्रालोचक चारणों की कहानियों में गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता .." इत्यादि (चौथा स्क॰, पृ० २८)।

'' इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० ई० पू० के करीइ ग्रुरु होता है ?

अनुअति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह प्रश्न भी गुथा हुन्ना है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हम कहना पड़ता है कि ६५० ई० पू० से ही यदि भारतीय इतिहास आरम्भ किया जाय तो वह एक निर्जीव अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता है } पहले की घटनात्रों को समके बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसंगत व्याख्या नहीं हो पाती। भारतीय सम्यता की बुनियाद बड़े श्रंश मे उस काल से पहले रक्खी जा चुकी प्रतीत होती है, श्रीर संस्था श्रों के विकास का तृन्तु पहले से चला स्राता जान पड़ता है। न कैवल स्राध्यात्मिक सम्यता का, प्रत्युत स्रार्थिक, सामाजिक स्रौर राजनैतिक संस्थास्रो का विकास समभने के लिए हमें उस काल से पहले जाना पड़ता है। /इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी जाति के जीवन के सर्वाङ्गीण विकास का वृत्तान्त है। यदि उस वृत्तान्त का कुछ त्रश सभाल कर नहीं रखा गया, या हमें उलको हुए दुर्बोध रूप में प्राप्त होता है, या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकीरे वची नहीं रह सकीं, था ही नहीं।)उस ग्रश के तो इसका यह ऋर्थ नहीं कि वह ऋंश

विना दूसरे अशों की भी व्याख्या न हो सकेगी। किसी युग मे हमारे पूर्वज जगलो की बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान वनाते रहे हों, था या उन के पक्के मकान भी काल की सुदूरता के कारण शताब्दियों के र्आंधी-पानी मे नष्ट हो गये हो स्रौर उस का कोई ठोस ग्रवशेष वचा न रहा हो, तो हम यह नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की घटना नहीं हुई । यह ठीक है कि सम्यता का विकास श्रीर महत्त्वपूर्ण घटनाये अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, किन्तु वाड्मय और साहित्य क्या सम्यता के विकास के छोटे चिन्ह हैं ? ग्रौर वह वाड्मय ठोस पत्थरो पर लिखा नहीं गया, इस लिए क्या अवहेलनीय है १ सूतों और चारणों ने उस पहले काल के बृत्तान्त को वहुत सँभाल कर रक्खा था । श्राधुनिक त्रालोचक यदि चारणों के वृत्तान्तो को सुलभा कर उन में से इतिहास निकालना नही जानता तो यह उसी की ग्रयोग्यता है। यह ठीक है कि वाड्मय के इन सूक्ष्म अवशेषां की आलोचना बहुत अधिक नाजुक और कठिन कार्य है, श्रीर इस में सफलता दुर्लंभ है। किन्तु पहले काल के इतिहास की यह सामग्री मौजूट है, श्रौर इस के रहते हुए केवल इस कारण कि हम उस सामग्री को सुलभा नहीं सकते, उस काल को प्रागैति हासिक कहना एक श्रनगंल वात है।

उ. प्राचीन ऋार्यो का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में ऐति-हासिक वुद्धि होने न होने का प्रश्न

भारतवर्ष की सभ्यता श्रीर सस्कृति का इतिहास ६५० ई० पू० से बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता। उस सभ्यता श्रीर सस्कृति का चित्र भारतवर्ष के प्राचीन वाडमय में मिलता है। प्राचीन पौराणिक श्रनुश्रुति भी उसी वाड्मय का एक श्रश है। किन्तु विद्वानों का एक वड़ा सम्प्रदाय उस श्रनुश्रुति की श्रवहेलना करता श्रीर वाकी—सुख्यतः धार्मिक – वाड्मय की छानवीन से भारत-

वर्ष के प्राचीन इतिहास का ढाँचा खड़ा करता है। उस आरिम्मक इतिहास को यह सम्प्रदाय वैदिक युग, ब्राह्मण-उपनिषद्-सूत्रग्रन्थ-युग या उत्तरवैदिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग (epic period) श्रीर बौद्ध युग में बाँटता है, जिस के बाद वह एकाएक पार्रासयों श्रीर यूना-नियों के श्राक्रमण तथा मीर्य साम्राज्य का उल्लेख कर डालता है ( जैसे, रैप्सन—एश्येंट इंडिया में )।

इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि भारतीय जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धर्म और वाड्मय का ही विकास होता रहा, और उन के इतिहास में सब से पहली राजनैतिक घटना पारिसयों और सिकन्दर का ग्राक्रमण ही थी। पहले इतिहास का ग्रुग-विभाग धर्म और वाड्मय के विकास के ग्रनुसार है, ग्रागे एकाएक राजनैतिक घटनाओं के ग्रनुसार। अर्घ युवती अर्घ जरती का न्याय उस पर पूरी तरह घटता है इन्हीं विद्वानों के मतानुसार ग्रार्य लोग पारसी ग्राक्रमण से करीब एक हज़ार वरस पहले वायव्य सीमांत से भारतवर्ष में प्रविष्ट हुए, और उस ग्राक्रमण से बहुत पहले ही सारे उत्तर भारत का तथा विनन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा गहरा और पूरा विजय कर चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता ग्रार्थ हो गई और उन सब प्रदेशों में ग्रार्थ भाषायें बोली जाने लगी थीं। लेकिन इस सम्पूर्ण जातीय विजय की प्रक्रिया में कोई राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी उपहसास्पद स्थापना है !

यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आयों में अनेक प्रकार की स्वतन्त्र राजनैतिक संस्थाये थीं, तथा राजनैतिक चेतना और सचेष्टता पुष्कल रूप में विद्यमान थी। राजनैतिक चेतना और सचेष्टता के रहते हुए राजनैतिक घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सकता। अत्यन्त स्थूल हिष्ट को भी यह दीख सकता है कि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूरा जातीय विजय एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक

लम्बी घटनापूर्ण कशमकश के बिना पैदा नहीं हो सकता था। बाद के युगों मे अनेक विजय की धारायें भारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि जिस से भारतवर्ष के किसी एक प्रान्त में भी पूर्ण जातिगत (ethnic) परिवर्त न हो पाता। आयों की विजय भारतीय इतिहास की सब से बड़ी और सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, और जिस काल मे वह हुई उसे राजनैतिक घटनाओं से रहित कहना अपने को उपहासास्पद बनाना है।

यह उपहासास्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शायद खुद कुछ कुछ खटकती है, श्रीर इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक घटनाश्रों के निर्देश जोड़ जोड़ कर (जैसे, मैकडौनेल श्रीर कीथ के वैदिक इडेक्स में) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं। किन्तु वैदिक साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; श्रीर उस में श्राने वाले घटनाश्रों के श्राकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो उन का पौर्वापर्य निश्चित किया जा सकता है, श्रीर न उन्हें नत्थी कर के कोई श्रद्धलाबद्ध राजनैतिक इतिहास बन सकता है।

श्चन्त को, इस व्यापार में विफल हो कर ये विद्वान् यह घोषणा कर देते हैं कि प्राचीन हिन्दुश्रो मे ऐतिहासिक बुद्धि का श्रमाव था, इसी लिए उन का राजनैतिक इतिहास नहीं मिल सकता। यह एक श्रलग विवाद का प्रश्न है, श्रीर यह स्थापना तब मानी जा सकती जब प्राचीन हिन्दुश्रों के ऐतिहासिक वाड्मय —पौराणिक श्रनुश्रुति—का निकम्माप्तन पूरी तरह सिद्ध कर दिया जाता। दूसरे पहलुश्रों से देखने पर प्राचीन हिन्दुश्रों में ऐतिहासिक बुद्धि का वैसा श्रमाव नहीं दीखता; श्रमिलेखों की भरमार वैसा सिद्ध नहीं करती, भिन्न मिन्न राज्यों मे घटनाश्रों का चत्तान्त लिख कर भेजने का विशेष प्रवन्ध था, पहले चालुक्यों का इतिहास दो सो बरस पीछे दूसरे चालुक्य-वश के लेखों मे पाया जाता है। इम यह मानते हैं कि मध्य काल में श्रा कर, जब कि भारतीय सम्यता

का विकास-प्रवाह एक गया और उस में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐहली-किक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छता और पारलीकिक विषयों के महत्त्व का विचार प्रवल हो गया, जो इतिहास की उपेक्षा का कारण बना। उस का फल यह हुआ कि पहले से जो ऐतिहासिक अनुश्रति चली आती थी उसे भी तत्कालीन विचारों में ढाल दिया गया, तथा उस में धर्मोंपदेश की हिन्द से अनेक मिथ्या कथाये मिला दी गई; और इस प्रकार विगड़े हुए ऐतिहासिक वाड्मय को पा कर आज हम हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं। एक विशेष काल में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न था, न सदा रहेगा।

ऋ 'पुराण-युग' तथा पौराणिक अनुश्रुति का अन्य उपयोग इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विद्वान् पौराणिक अनु-श्रुति को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा की चेष्टा कर ग्रपने को उक्त उपहासास्पद स्थिति में डाल लेते हैं, वे स्वय भी तो पुराणों से पूरी तरह अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते । मिन्नतेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः ! ग्रपनी विचार-सरिंग के ग्रन्तिम युक्तिसगत परिगामों तक पहुँचते हुए मानों वे स्वयं भिभकते हैं। उन की सम्यता के इतिहास के ढाँचे में भी तो एक पुराण्-युग (Epic period) रहता है। उस पुराण्-युग से क्या त्रिभिप्राय है ? जिस काल में पुराण त्रीर महाकव्य त्रपने विद्यमान रूप मे आये, वह तो निश्चय से नहीं, क्योंकि वह तो शुंग राजाओं ( लगभग १९० ई० पू० ) से गुप्त राजात्रों तक का काल है। इन विद्वानों का पुराण-युग बुद्ध-काल से ठीक पहले का है--वह युग जिस की सभ्यता का उन की मनमानी कल्पनानुसार पुराणो श्रौर महाकव्यों में उल्लेख है। फलतः वे यह मानते हैं कि पुराण भले ही विद्यमान रूप मे पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक ग्रतीत काल की सभ्यता का विश्वसनीय चित्र घंकित किया जा सकता है। तव क्या उन

से उस ग्रतीत काल की राजनैतिक घटनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त नहीं दुहा जा सकता ? क्यों नहीं ?

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर, क्या स्वय ये विद्वान् नहीं करते ? शैशुनाक से गुत राजाओं तक का इतिहास वनाने में अभिलेखों, सिक्कों, विदेशी वृत्तान्तों आदि सं मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिहास का ढाँचा मूलत: पौराणिक अनुश्रुति से नहीं बनाया जाता ? वे सब साधन सहायक का काम देते हैं। पर बुनियाद तो अनुश्रुति से ही बनाई जाती है। फिर पहले काल के इतिहास के विपय में उसी अनुश्रुति को विलक्ष्यल निकम्मा क्यो समभा जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसगत उपयोग करने के बजाय, साहसपूर्वक क्यों न उस की पूरी छानवीन कर, प्रामाणिक परखों से उस की सचाई जाँच कर, निश्चित सिद्दान्तां के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ?

#### लृ. पौराणिक अनुश्रुति का उद्घार

उन्नीसवीं शताब्दी ई॰ के अन्त ग्रीर वीसवीं के आरम्भ में एक नये सम्प्रदाय ने साहस-पूर्वक उस प्रकार की छानवीन की छुनियाद डाल दी है। स इसम्प्रदाय में विशेष उन्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के हैं। पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट ऑव दि डिनेस्टील आव दि किल एज ने पहले पहल इस नई सरिण की सूचना दी। जायसवाल ने शैशुनाक ऐंड मौर्थ कीनोलोजी, दि ब्राह्मिन एम्पायर आदि में उसी सरिण पर आगे खोज जारी रक्खी। १९२२ में पार्जीटर का युगान्तर-कारी अन्य एन्श्येट इडियन हिस्टीरिकल ट्रेडीशन प्रकाशित हुआ। वह तीस वरस के परिश्रम का फल और एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक अथ है। १९२७ में एक जर्मन विद्वान किर्मेल ने पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट के नमूने पर टास पुराण पश्चलक्तण प्रकाशित किया है। जमाने

की नई लहर की सूचना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषगा दि महापुरागान (ज० बि० ऋो० रि० सो० १४, पृ० ३२३ प्र) से मिलती है, जिस में उन्हों ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन कर पुराणों को जाँचने की नई कसौटियाँ प्रस्तुत की हैं। ऋभिलेखों के ऋध्ययन ने यदि पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस की पुष्टि भी की है। पुरास के अनुसार चेदि वंश ऐळ वंश की एक शाखा था, श्रीर विन्ध्य की पूरबी दूनों में कभी राज्य करता था। खारवेल के श्रिभ-लेख ने उक्त बात की पुष्टि की है। (ज० वि० स्रा० रि० सो० १३, पृ० २२३)। रूपरेखा का यह खएड लिखा जाने के वाद इसी सिलसिले में डा० सीतानाथ प्रधान की दि क्रौनोलोजी ऑव एंश्येंट इंडिया प्रकाशित हुई है, (कलकत्ता १९२७)। वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती है। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। डा॰ प्रधान की दृष्टि श्रौर पद्धित वहीं है जो पार्जीटर श्रौर जायसवाल की है, तथा जिस का रूपरेसा में श्रनुसरण किया गया है। रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पार्जीटर के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्दों के समय तक का जायसवाल के अनुसार बनाया गया है। डा॰ प्रधान का मत अनेक श्रंशों में उस के श्रनुक्ल पर कहीं प्रतिकूल भी है। उन्हों ने राम दाश-रिथ के आठ पीढ़ी पहले से महापद्म नन्द के समय तक के व्यक्तियों का कालक्रम निश्चित करना चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्हों ने ११५० ई० पू० निश्चित की है। मैंने उन के परिणामों का पार्जीटर श्रीर जायसवाल के मतों के साथ बारीकी से मिलान नहीं किया, इस लिए मैं श्रभी नहीं कह सकता कि डा॰ प्रधान की स्थापनाश्रों को कहाँ तक स्वीकार कर सकूँगा। बहुत ही पुष्ट विरोधी प्रमाणों के श्रभाव में पार्जीटर के मतों को त्यागना मेरे लिए सुगम न होगा।)

्डा॰ हेमचन्द्र रायचौधुरी ने भी श्रपने पोलिटिकल हिस्टरी श्रॉव पन्श्येंट इडिया (प्राचीन भारत का राजनैति इतिहास) में पौराणिक श्रनु- श्रुति का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढग से। उन का प्रत्य ग्रनेक ग्रशों में स्मिय की अली हिस्टरी से ग्रच्छा है। उन की यह वात प्रशसनीय है कि उन्हों ने ग्रपने इतिहास को ग्रारम्भ से ग्रन्त तक एक समान राजनैतिक ढाँचे पर खड़ा किया है—ऐसा नहीं कि ग्रुरू में वैदिक, उत्तर वैदिक ग्रौर महाकाव्य-युग, ग्रौर फिर पारसी-मकदूनी, मौर्य, शुग ग्रादि युग। उन्हों ने प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध से कुछ पहले, परीक्षित् के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है। उस काल के लिए उन का ग्राधार उत्तर वैदिक वाद्मय—ग्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद् ग्रादि—, वौद्ध जातक तथा पौराणिक श्रनुश्रुति हैं। प्राग्बुद्ध काल में वे पाँच मुख्य राजनैतिक घटनाग्रों का उल्लेख करते हैं—(१) परीक्षित राजाग्रों का राज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे के मिथिला के वैदेह राजाग्रों का राज्य, (४) सोलह महाजनपदों का उत्थान, ग्रौर (५) काशी-राज्य का ग्राधारात तथा कोशल का ग्रम्युदय।

पौराणिक अनुश्रित के अनुसार ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनित्रद् महाभारत-युद्ध के ठीक बाद बने, इस लिए उन में अर्जुन पायड़न के पोते
राजा परीक्षित् और उस के नशजो का उल्लेख अत्यन्त स्नामानिक रूप
से है। यहाँ से रायचौधुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है। परीक्षित के पहले कौरन-पायड़न-युद्ध होने की नात सुनी जाती है। किन्तु
रायचौधुरी को इस युद्ध का कोई सीधा स्ततन्त्र प्रमाण नहीं मिलता
(पृ० २०)! इसी प्रकार जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हैं—
"रामायण के अनुसार दशरथ का लड़का राम था। अपनेद (१०,९३
१४) राम नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर
उस का कौशल से सम्बन्ध नहीं नताता" (पृ० ४७)। वैदिक साहित्य
की चुप्पी का भी यदि ऐसा महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि

वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा निकालने वालो को वतलाना होगा कि यदि ये वस्तुएँ उस काल में रहीं होतीं तो क्यों इन का उल्लेख वेद में आवश्यक रूप से होता । उसी दशा में वेद की चुप्पी इन का अभाव सिद्ध कर अकेगी, अन्यथा नहीं । राम और सीता की ऐहिहासिक सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे विद्वान मित्र को वह कौटिलीय अर्थशास्त्र (१,६) में मिल सकता था।

उपनिषदों वाला राजा जनक कौरव परीक्षित के छ:-सात पीड़ी बाद हुआ था, यह बात रायचौधुरी ने ठीक पहचानी है। किन्तु जनक एक वंश का नाम है, वह जनक कौन था ! रायचौधुरी कहते हैं—सम्भवतः वह वही हो जिसे अनुश्रु ति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती है (पृ० ३१)। इस प्रकार रामचन्द्र के श्वसुर सीरध्वज जनक को वे अर्जुन पाएडव के पोते परीक्षित् के डेड़ सौ बरस पीछे लाने की सम्भावना देखते हैं! और उस के बाद पुराशों से सीरध्वज जनक की वशावली उठा कर उसे पिछले वैदेह राजा शीर्षक के नीचे रख देते हैं!

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की वड़ी शक्ति थी, श्रीर उस के साम्राज्य में गोदावरी तट का श्रश्मक राज्य तक सम्मिलित था, यह रायचौधुरी ने श्रमेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक यह भी है कि महामारत में काशी के राजा प्रतर्दन द्वारा हैहयों के पराभव का उल्लेख है (पृ० ६१-६२)! यदि बाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्र के प्राचीन सातवाहन राजाश्रों द्वारा मध्य देश के शुंग या काण्व राजाश्रों की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धृत की जाती, तो वह इस युक्ति का ठीक नमूना होता! प्रतर्दन श्रीर उस से हारने वाले हैहय राजा भरत दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काठे में श्रश्मक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। श्रीर यदि प्रतर्दन की कालस्थित के लिए महाभारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने के

लिए कैसे है ! इस पद्धति के विषय में हम यही कहना है कि न हि कुक्कुट्या अर्थ पाकाय अर्थ प्रसवाय कल्पते । यदि अनुश्रुति का प्रयोग करना है तो उस की पूरी छानवीन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के टुकड़े मत उठाइये।

किन्तु इस के वावजूद हमे यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले काशों की शक्ति के विषय में रायचीधुरी ने जो कुछ लिखा है, वह एक महत्वपूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी सिद्ध है। रूपरेखा में उसे स्वीकार किया गया हैं (नीचे \$ ८१)। इस प्रकार अनुश्रुतिगम्य इतिहास के विषय में रायचौधुरी की सामान्य शैली को पसन्द न करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए भी मैंने अनेक गौण अंशों में पार्जीटर के विरुद्ध रायचौधुरी की वात को माना है, जिस का निर्देश यथास्थान पाया जायगा।

#### ए. पार्जीटर का कार्य

जायसवाल श्रोर पार्जीटर का तरीका दूसरा है। पार्जीटर ने श्रपने अन्य के पहले पाँच श्रध्यायों में श्रमुश्रुति की साधारण परख की है, उस के विकास का इतिहास खोजा है, श्रोर उस की जाँच तथा उपयोग के सिद्धान्त स्थापित किये हैं। क्या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन श्रमुश्रुति का विरोध करते हैं? यदि विरोध करते दीखें तो किस दशा में किस को सच मानना होगा? क्या वैदिक साहित्य की चुणी से कोई परिणाम निकालना उचित है? श्रीर है तो कय? इस प्रकार के प्रश्नों का पहले हो श्रध्याय में विवेचन है। श्रगले तीन श्रध्यायों में श्रमुश्रुति की रक्षा का, उस के रक्षकों का, उस की संहितायें तथा उस की शाखायें वनने का इतिहास इकट्टा किया गया है, जो कि श्रमुश्रुति की ही परीक्षा से हो सका है। ध्वें श्रध्याय में श्रमुश्रुति के भिन्न भिन्न प्रकार दिखलायें, तथा उन में जितने प्रकार की मिलावट हुई है उस का वर्गीकरण

किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखे निश्चित हो गई हैं जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति पुरानी और कौन सी नई है, कौन सी सत्य और कौन सी कल्पित, इत्यादि।

इस आरम्भिक परीक्षा के बाद अगले छः अध्यायों में पौराणिक वंशावितयों का विवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनीयता अनेक स्वतन्त्र प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता हैं कि रामायण की अनुश्रुति महाभारत और पुराणों की अपेक्षा घटिया है। वंशावितयों में गलतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने प्रकार की गलतियाँ हुई हैं, इस का वर्गीकरण कर के सक्ष्म छानवीन का एक बारीक यन्त्र तैयार कर दिया गया है।

इस प्रकार की सूक्ष्म छानबीन अगले १२ अध्यायों मे है जो ग्रन्थ का मुख्य भाग हैं। इन मे राजवंशायितयों की, चतुर्युगी के कालियाग की और ब्राह्मण तथा ऋषि-वशों की मीमासा है। विभिन्न वशावित्यों के व्यक्तियों में विवाह युद्ध आदि का जहाँ जहाँ उल्लेख मिला है उसे परख कर उन की समकालीनता निश्चित की गई, और उन समकालीन-ताओं के सहारे वंशायितयों का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया है। यही पाज़ींटर की खोज का सार है। इस से पाया जाता है कि कृत युग, त्रेता आदि भारतीय इतिसास के वैसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग आदि। बाद में सृष्टिगणना के युगों के भी वे ही नाम रक्खे गये। अन्तिम चार अध्यायों में पाजींटर ने अपनी खोज के ऐतिहासिक परिणाम निकाले हैं।

## ऐ. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता

रूपरेखा के इस खराड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह मुख्यतः पार्जीटर की उक्त खोजों के त्राधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन

से मतभेद है, या मैंने कुछ त्रातिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी यथास्थान टिप्पणियों में कर दिया है। विचारशील ग्रालोचक उस इति-हास को युक्तिसगत श्रौर सामझस्यपूर्ण पायेगे, उस की घटनावली में एक शृद्धाला तथा कारण-कार्यपरम्परा उन्हे स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। किन्हीं ग्रसम्भव ग्रन्ध विश्वासों मे वह हमें नहीं ढकेलता। उस के ग्रनु-सार भारतीय आर्य राज्यों का इतिहास महाभारत युद्ध से अन्दाज़न ९५ पीढ़ी अर्थात् करीव पन्द्रह सौ वरस पहले शुरू होता है। स्वय उस युद्ध का काल पार्जोटर ९५० ई० पू० तथा जायसवाल १४२४ ई० पू० रखते हैं। इस प्रकार आर्य राज्यों का आरम्भ पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अढ़ाई तीन हज़ार ई० पू० तक पहुँचता है, और उस से अर्थात् इक्ष्याकु श्रीर पुरुरवा से पहले का काल उस की हिन्ट में प्रागैतिहासिक है। श्राधिनिक विज्ञान की मानी हुई वातों में श्रीर इस परिणाम में कुछ भी विरोध नहीं है। कई प्रचलित विश्वासों का-जैसे इस वात का कि ग्रार्थ लोगों ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढाई की थी-यह इतिहास जरूर विरोध करता है, किन्तु ये विश्वास स्वय निराधार हैं; वे खाली कल्पनाये हैं जो किन्हीं स्पष्ट प्रमाणों पर त्राश्रित नहीं हैं। पार्जीटर का यह कथन विलकुल सही है कि वेद में ऐसी कोई भी बात नहीं हैं जो आयों का वायव्य की ए से आना प्रमाणित करती हो। वेद के विद्वानों को भी यह बात माननी पड़ती है ( उदाहरण के लिए कीथ-फैम्बिज हिस्टरी, पृ० ७९)। रावी के तट पर राजा सुदास की दस राजा श्रो के साथ लड़ाई का उस मे अवश्य वर्णन है, पर वह लड़ाई आयों के उत्तरपच्छिम से पूरव प्रयाग को स्चित करती है, यह कारी ऋाधुनिक कल्पना है। सुदास दिवोदास, वश्यश्य म्रादि राजाम्रों का उल्लेख वेद ज़रूर करता है, पर उन की काल-स्थिति, उन के कम आदि के विषय में कुछ भी नहीं वत-लाता । श्रनुश्रुति के श्रनुसार वे सव उत्तर पञ्चाल के राजा थे, श्रीर श्रानुश्रति का यह कथन श्राधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस स्वतन्त्र

[ खं० २ टि० भारतीय इतिहास की रूपरेखा

मत से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद की भाषा उत्तर पञ्चाल की प्राचीन बोली है।

(सच कहें तो भारत की जातिविषयक (Ethnological) श्रौर भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुअतिगम्य इतिहास की हूबहू संगति होती है, ऋौर वह उस की पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि ऋायों द्वारा भारत का विजय तथा उन का भारत मे बसना भारतवर्ष के सम्पूर्ण इतिहास मे सब से बड़ी ख्रीर स्थायी महत्त्व की घटना है। आयों के उस विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त ऋनुश्रुतिगम्य इतिहास हीं करता है, श्रीर दूसरी कोई चीज़ नहीं करती।) यदि पौराणिक श्रनु-श्रिति भूठ है तो बिना जाने बूभे इतना बड़ा सामञ्जस्य क्या केवल धुणा-क्षर-न्याय से हो गया ? श्रौर यह भूठ की मीनार किस के हित, किसकी स्वार्थ-सिद्धि के लिए खड़ी की गई ?

यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। मैं ग्रपनी तरफ से पौराणिक ग्रानुश्रति की सचाई के दो ग्रौर प्रमाख जोड़ता हूँ। एक तो, ग्रानुश्रृति-गम्य इतिहास आर्यों का भारतवर्ष में जिस क्रम से फैलना बतलाता है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों के श्रक्षरशः श्रनुकृल है। विन्ध्यमेखला श्रौर दिक्खन में आयों के फैलाव के इतिहास का सिंहावलोकन § १११ मे किया गया है, वह भौगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है। यह ऋत्यन्त स्वामाविक मार्ग है कि उत्तर भारत के ऋार्य लोग विन्ध्य-मेखला के उत्तरी छोर तक पहुँचने के बाद पहले उस के पन्छिमी ग्राँचल का विजय करे, श्रीर पीछे धीरे धीरे पूरव तरफ़ वढ़ते जाय । पहले माहिष्मती, फिर विदर्भ और मेकल, फिर श्रंग-वंग-कलिंग, फिर अश्मक-मूलक, इत्यादि क्रम सर्वथा स्वामाविक है। यह पूर्णतः युक्तिसंगत वात है कि स्रंग से स्रायों का प्रवाह वंग तथा कलिंग की तरफ फैल कर गोदावरी की त्रार्य वस्तियों मे जा मिले, त्रौर छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश मे अटवी राज्य घर कर बने रहें (दे॰ भारतमूमि, विन्ध्यमेखला प्रकरण)।

दूसरे, अनुअतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में आयों के फैलने और आबाद होने की एक विशेष शैली थी। बड़े बड़े राज्य नये देशों को जीतने की योजना बना कर विशाल सेनात्रों द्वारा उन्हें जीत कर त्राबाद करते रहे हों, सो नहीं हुत्रा। प्रत्युत बिना किसी योजना के, छोटे छोटे विभिन्न आर्य राज्यों मे से निकल कर साहसी क्षत्रियों श्रीर ब्राह्मणों की टुकड़ियाँ नये देश खोजतीं, श्रीर नये जगलों को साफ कर आश्रम और वस्तियाँ वसाती गई, जिन के आधार पर श्चन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे। फैलाव श्रीर उपनिवेशन (Colonisation) की यह एक विचित्र श्रीर विशेष शैली है जो भारतीय त्रायों के इतिहास में ही पाई जाती है। भारत-युद्ध के समय तक इस शैली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला श्रीर विदर्भ तक श्रार्य उपनिवेश बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में अश्मक-मूलक की स्थापना हुई ( § ७५ ), फिर पारङ्य और सिंहल की वारी आई ( § १०९-११० ); श्रन्त में वह फैलाव की लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों श्रीर भारतीय द्वीपावली में जा पहुँची । सिंहल तथा वृहत्तर भारत में आर्थों के फैलाव का दृत्तान्त पौराणिक अनुश्रुति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपा-दानों से, जाना जाता है; उन उपादानों की प्रामाणिकता सर्वसम्मत है। ध्यान देने की बात है कि भारत के बाहर के उन फैलाव और उपनिवे-शन की पद्धति तथा भारतवर्ष के ब्रन्दर के पहले फैलाव की, जो पौरा-णिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति किस प्रकार हूबहू एक है। क्या यह सामझस्य केवल घुणाक्षर-न्याय से है ! फिर इम देखते हैं कि भारत के अन्दर आयों का फैलाव पूरा होते ही वह वाहर शुरू हो जाता है। यह श्रत्यन्त स्वाभाविक सातत्य श्रौर एकसूत्रता, जो पौराणिक श्रनुश्रुति से प्रकट होती है, क्या विलकुल आकस्मिक है ! क्या यह सामजस्य और एकस्त्रता पौराणिक श्रनुश्रुति की सामान्य सचाई का श्रत्यन्त निश्च-यात्मक प्रमाण नहीं है ?

# त्रो. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराग्य-युग (Epic Period) कोई पृथक युग नहीं

श्रनुश्रुतिगम्य इतिहास श्रायीवर्त्त का प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास है। उस को स्वीकार करने का एक श्रावश्यक परिणाम निकलता
है। श्रव तक जो हम प्राचीन इतिहास को धार्मिक श्रौर वाड्मयकृत
ढाँचे—वैदिक, उत्तर वैदिक श्रादि युगों—में देखते श्राये हैं, उस के
बजाय हमे उस का शुद्ध राजनैतिक ढाँचा मिल जाता है। उस धार्मिक
वाङ्मियक ढाँचे में पुराण युग (Epic period) एक ग़लत वस्तु है,
जिस का कोई श्रर्थ नहीं है। पुराण युग का श्रर्थ वदि पौराणिक श्रवश्रुति में उल्लिखित घटना श्रों का युग है, तो पुराण युग बहुत कुछ वैदिक
युग ही है, श्रौर कुछ श्रंश मे वह प्राग्वैदिक—श्रर्थात् वैदिक ऋषियों के
समय से पहले का—है, जैसा कि १६६ इ मे मली भाँति स्पष्ट हो
चुका है।

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धित सी वन चुकी है।
नमूने के लिये डा॰ राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी ऑव इडियन शिषिग या
डा॰ रमेशचन्द्र मज्मदार की कार्णोरेट लाइफ इन एन्श्येट इंडिया देखिये।
दूसरे ग्रंथ में प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक सस्थाओं का विकास-सूत्र टटोला गया है। प्रत्येक अध्याय में वैदिक
युग पहले आता है जिस की सामग्री वैदिक वाड्मय से ली गयी है, फिर
उत्तर वैदिक, फिर कई बार पुराग्य-युग, फिर बुद्ध-युग। यदि कोई प्राचीन
भारत के नाच-गान का, मद्यपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा
तों इसी पद्धित पर। धार्मिक वामड्मय ही मुख्य आधार है, लोकिक
अनुश्रुति की अपेक्षा की जाती है। इस हिट में अब आमृल परिवर्त्तन
होना चाहिए। न केवल प्रत्येक खोज का आरम्भ अनुश्रुति से किया जाना
चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी अनुश्रुति के अनुसार राजनैतिक घट-

नात्रों के सहारे खड़ा करना चाहिए। लौकिक विषयों की खोज में तो इस की विशेष त्रावश्यकता है।

किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग में बुरी तरह से फॅसा हुआ है। मैं समस्ता था पाजाँटर की खोजों को पहले-पहल एक श्रृष्क्ष-लावद भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का का राजनैतिक श्रश और यह खएड लिखा जा चुकने के बाद डा॰ मज़्मदार की औटलाइन श्रॉव पश्येंट इडियन हिस्टरी पेंड मिविलिजेशन (प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता की रूपरेखा) प्रकाशित हुई, उस में भी मैंने उन खोजों का सार देखा। किन्तु डा॰ मज़्मदार ने प्राचीन श्रमुक्रुति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक श्रथ पर उन का ध्यान नहीं गया। श्राउटलाइन में वहीं पुराना डांचा—वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, पुराण-युग श्रादि है। मजमूदार समूचे श्रमुश्रुति-गम्य इतिहास को पुराण युग में ले श्राये हैं, मानो वे वैदिक श्रोर उत्तर वैदिक युग के बाद की घटनाये हों, जहाँ श्रसलीयत में उन में से बहुत सी प्राग्वैदिक श्रीर बहुत सी वैदिक युग की हैं! श्रमुश्रुतिगम्य इतिहास की यह नई खोज प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दृष्टि को ज़र से बदल देती है, सो समक्त लेना चाहिए।

### श्रो. क्या प्राचीन श्रार्यो श्रथवा ब्राह्मणो मे ऐतिहासिक बुद्धि का श्रभाव था ?

जो लोग केवल वैदिक वाट्मय से प्राचीन आयों की सम्यता का अन्दाल करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय आयों मे ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। यह परिणाम अनेक गहरे तात्विक प्रश्नों को खड़ा कर देता है। वैदिक से गुप्त युग तक के भारतीय आर्य एक प्रतिभाशाली जाति थे इस से कोई इनकार नहीं करता। उन में ऐतिहासिक ही बुद्धि का अभाव था ? क्यों ? क्या यह हिन्दू चरित्र

की सनातन त्रैकालिक दुर्बलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज प्रकृतिगत दुर्वलता नहीं तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कर्त्तव्य की, जिसे संसार की अनेक अर्ध-सभ्य जातियाँ भी स्वामाविक प्रवृत्ति से निबाहती रही हैं, हिन्दू लोग उपेक्षा करते रहे ? क्या हिन्दु हो में लौकिक सासारिक बुद्धि का स्वाभाविक अभाव है ? वे केवल परलोक की चिन्ता ही कर सकते हैं ? यदि ऐसी वात है तो क्या भविष्य मे भी अपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक प्रगति में पिछुड़े ही रहेंगे ? ये सव अश्न हैं जो उस एक परिगाम को मानते ही उठ खड़े होते हैं। सच बात, यह है कि वह परिणाम स्वयं भ्रान्त है, वह श्रायों के वाड्मय के एक बड़े अंश-राजनैतिक अनुश्रुति-की उपेक्षा करने से पैदा हुआ है। जब हम यह देखते हैं कि हिन्दु यों की राजनैतिक अनुश्रुति से उन के त्रारम्भिक राजनैतिक जीवन का एक त्रत्यन्त युक्तिसगत सामञ्जस्य-पूर्ण बुद्धिग्राह्य इतिहास मिल जाता है, तव इन प्रश्नों की गुञ्जाइश ही नहीं रहती । किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी त्रमुत्रुति बुरी तरह उलभी हुई थी; यदि त्राधिनिक वैज्ञानिक साधनों से उस की छान-बीन न की जाती तो वह एक निरा कहानियों का टेर वन चुकी थी। क्यों ऐसा हुन्रा ? क्यों हम ने न्नपने इतिहास को भूत-भुलैयाँ में डाल दिया था ?

पार्जीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों को देते हैं। वे प्राचीन श्रार्थ वाडमय के दो विभाग करते हैं ब्राम्हणिक श्रीर चित्रयः, पुराण-इतिहास को वे चित्रय वाडमय कहते हैं, श्रीर ऐसा भाव प्रकट करते हैं मानों पुराणों श्रीर ब्राम्हणिक वाडमय में विरोध रहा हो (प्रा० श्रा० पृ० ४३) फिर उन का कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय मे विशेष रूप से सच है (पृ० २, ६०-६१)। श्राप इस के कारणों पर विचार करते हैं कि ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भिक्ष क्यों था । (पृ० ६१-६३),

श्रीर उसी प्रसंग में विभिन्न प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते हैं। पुराख भी त्रागे चल कर ब्राह्मणों के हाथ त्रा गये, और उन्हों ने उन में वहुत कुछ मिलावट की। फलतः ऐतिहासिक अनुअ्ति भी दो प्रकार की है-एक बाह्मिणक और दूसरी चित्रय ( ग्र॰ ५ ) बाह्मणों ने प्राचीन चित्रय अनुश्रुति मे बहुत सी गप्पे मिला दी । किन्तु उन में ऐति-हासिक बुद्धि न होने से एक लाभ भी हुआ। वह यह कि वे प्राचीन ग्रनुश्रति ग्रौर नई मिलावट की ग्रसम्बद्धता ग्रौर परस्पर-विरोध को न पहचान सके, ग्रौर फलतः प्राचीन ग्रनुश्रति के उन कथनों को भी जो उनकी वातों, उनकी शिक्षात्रों और उन केपाखरड के विषद थे उन्होंने वदला नहीं, ज्यों का त्यों वना रहने दिया ( ए॰ ६१ ) । उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भागवत पुराण उन्हों ने ९ वीं शताब्दी ई० मेवनाया, पर पहले पुराणों का वृत्तान्त जहाँ चौथी शताब्दी पर समाप्त हुन्रा था, उस के त्रागे उन्हों ने पाँच शताब्दियों का कुछ वृत्तान्त न वढाया ( पृ० ५७ )। ब्राह्मणों का यही अपराध नहीं कि उन में ऐतिहािंक बुद्धि का दुर्भिक्ष था, प्रत्युत उन की नीयत भी खराब थी, उन्हों ने जान बूभ कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया जो उन के पाखरडों की विरोधिनी थीं ( पृ० ९-१० )।

इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुक्ते एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती दीखती है। एक तोपार्जीटर शायद अनजान में ही यह मान कर ये वार्ते लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरह ब्राम्हण एक जाति थी। दूसरे, उन्हों ने इस स्थान को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही निर्भर होता था। यह वात यदि गलत नहीं तो कम से कम विवादअस्त अवश्य है। अभा, जायसवाल, भएडारकर आदि भारतीय विद्वान वैदिक काल से भारतवर्ष में लेखन-कला की सत्ता मानते हैं (नीचे क्ष १४)।

प्राचीन वाङ्मय के दो विभागों को ब्राह्मिशक ब्रौर चित्रिय न कह कर त्रयी श्रीर इतिहास कहा जाता वो ठीक होता । उन में किसी जात के मेद का सवाल नहीं है, त्रौर यदि उस समय ब्राह्मण त्रौर क्षत्रिय त्रालग त्रलग श्रेशियाँ ( classes ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेशी-मेद का भी प्रश्न नहीं है। क्योंकि त्रयी श्रीर तदाश्रित वाड्मय में क्षत्रियों का भी श्रश है-हिरएयनाम, जनक आदि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जीटर ने स्थान स्थान पर उल्लेख किया है; श्रौर ऐतिहासिक वाड्मय में ब्राह्मणों का भी त्रंश है—स्वयं कृष्ण द्रैपायन वेदव्यास भी तो त्राह्मण ही थे। त्रयी-वाङ्मय ग्रौर ऐतिहासिक वाङ्मय का पार्थक्य केवल अमिवभाग को सूचित करता है; उन का भेद केंवल रुचि का ग्रौर विषयों का भेद है। उन दोनों वाङ्मयों मे भी किसी प्रकार का विरोध या स्पर्धा नही थी । स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाग्। दिये हैं कि त्रयी-वाट्मय पुराण का बड़े श्रादर से स्मरण करता, इतिहास-पुराण को भी वेद कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस के दैनिक स्वाध्याय का ऋनुयोग करता, उसे देवता ऋों की मधु हिव वतलाता तथा ग्रथर्व वेद को उस पर निर्मर कहता है ( पृ० ३० टि० ५; पृ० पूप,पूर्)। इस प्रकार के ऋौर प्रमाण नीचे ( § ११२ ) भी दिये गये हैं। इस पर भी यदि "पुराणों में ऐसे कथन हैं जो ब्राह्मणिक वाट्मय के कथनों में भिन्न हैं" ( पृ० ४३ ), तो ऐसा मतमेद तो "ब्राह्मणिक" वाड्मय के ग्रन्थों में परस्पर भी है, श्रौर उस का कारण यह है कि प्राचीन त्रायों मे विचार की तथा सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता ग्रौर गहरा विचारने की ग्रादत थी। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाण्मः।

प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनात्रों का या प्राचीन भारतीयों में प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनात्रों का प्रत्याख्यान जब हो चुका ऐतिहासिक बुद्धि का ग्रभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो चुका तब ब्राह्मणों या "ब्राह्मणिक" वाड्मय में (ध्यान रिखये, त्रयी या "ब्राह्मिक" वाङ्मय केवल ब्राह्मणों का न था ) ऐतिहासिक बुद्धि का श्रमाव कहना ऐसा ही है जैसे यह कहना कि श्राधुनिक रसायनशास्त्रियों में ऐतिहासिक ज्ञान का श्रमाव है। विभिन्न विषयों के विशेषजों को दूसरे विषयों का पूरा परिचय न होना स्वामाविक है, श्रीर उस के कारणों को खोजना श्रनावश्यक।

ऐतिहासिक अनुश्रुति के जो दो विभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हें भी ब्राह्मिण्क और कित्रय न कह कर धर्मोपदेशपरक और इतिहासपरक कहना ठीक होता, क्योंकि उन में भी हमें किसी जात या श्रेणी का सम्यन्ध नहीं दीखता। ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनुश्रुति में वे बाते भी रहने दों जो उन के स्वार्थों के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला गया है कि वे अन्धे थे और ऐतिहासिक बुद्धि से बिच्चत। पर क्या इसी युक्ति से उन की सत्यपरायण्ता सिद्ध नहीं होती ? उन्हों ने प्राचीन परम्परागत वस्तु में नई वाते टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवर्तन करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह परिवर्तन उन के स्वार्थ का साधक ही होता।

यह कहना कि ब्राह्मणों ने जान बूस कर ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया, मुस्ते युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। कुछ लोग ऐतिहासिक सचाइयों को हर देश ब्रौर काल में छिपाते हैं, प्राचीन भारत में भी छिपाते होंगे। पर ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्यों कहा जाय ? पार्जीटर का यह विचार दीखता है कि ब्राह्मण उस समय एक जात या एक श्रेणी थी, उस श्रेणी के कुछ सामूहिक स्वार्थ थे, ब्रौर वे स्वार्थ ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से पुष्ट होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक जात न थी, वह केवल विद्वानो विचारकों ब्रौर पुरोहितों की श्रेणी थी। वेशक श्रेणियों के भी स्वार्थ होते हैं; पर ब्राह्मण श्रेणी में इतनी विचार स्वतन्त्रता ब्रौर इतना मतभेद भी रहता था कि एक बात के छिपाने से श्रेणी के एक ब्राह्मण का लाम हो तो दूसरे की हानि हो सकती थी।

फिर कुछ सचाइयों को छिपाने से बाह्यणों को लाभ हो सकता था, तो कुछ को छिपाने से क्षत्रियों को भी। ऐसी क्या बात थी कि बाह्यणों का स्वार्थ सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, ब्रीर क्षत्रियों का सदा उन्हें छिपाने से ?

पार्जीटर का कहना है कि त्रयी-वाड्मय ने वेदों के संकलनकर्ता का नॉम जान बूभ कर छिपाया है, "ऋग्वेद के संकलन की बात और उस -को श्रह्मलाबद्ध करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साधने का एक षड्यन्त्र दीखता है। कारण स्पष्ट है। ब्राह्मणों ने यह वाद चालाया कि वेद सनातन काल से चला आया है, इस लिये यह कहना किसी ने उस का संकलन या विभाग किया था उन के वाद की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना था..... ( पृ० १० )। किन्तु कौन कहता है कि ब्राह्मणों ने वेद (त्रयीयाश्रुति ) के सनातन होने का वाद चलाया ? कुछ ब्राह्मणीं ने अवश्य 'चलाया, किन्तु यास्क से पहले का वह कौत्स मुनि क्या ब्राह्मण् न था जिस की यह घोषणा थी कि अनर्थका हि मन्त्राः १—मन्त्र निरर्थंक हैं 🥄 वेद को सनातन कहने का जिम्मा क्या केवल ब्राह्मणों पर है ! ब्रीर यदि है, तो केवल इसी लिए न कि वे लोग विचार के नेता थे वेदिवरोधी विचारों के नेता ऋों में भी तो वही थे। ऋौर क्या वेद के सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही अभिप्राय रहा है ! वेद सनातन है का क्या अर्थ समका जाता है ? कोई उस के अर्थ मात्र को सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों को भी; और इन विषयों पर वे शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस विचार में श्रन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वार्थ को उस विचार का मूल प्रेरक कहना निपट अन्याय है। श्रीर वेद के सनातन होने की बात में, श्रीर वेद-व्यास द्वारा उस का विभाग होने मे विरोध कहाँ है ! कुल्हाड़ा चलने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>निस्क, १, १४, २, ।

की नौबत कैसे आती है ? यदि वंद के शब्द और उन का कम भी सना-तन है, तो भी व्यास ने उस का ऋक् यज्ञः साम में और ऋषियों तथा देवताओं के अनुसार स्कों में विभाग कर दिया, इस में विरोध कैसे है ? और अन्त में, सनातन कहते किसे हैं—क्या सुदूर पूर्वजों की वस्तु को नहीं ? यास्क से पहले के जो ऐतिहासिका ? ("सनातन" वंद के अन्दर इतिहास की गाथाये देखते थे, उन्हें वंद का इतिहास बतलाने में क्या संकोच था ? त्रयी-वाड्मय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का कारण निःसन्देह स्पष्ट है। और वह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरि-चित व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थी, और उस का उल्लेख करना वंद के एक दूसरे विभाग—इतिहास—का काम था।

इस कथन में कि "श्राह्मणों, ने वास्तविक राजाश्रों, ऋणियों श्रीर श्रन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (mythological) व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया" (पृ० ६६), फिर श्राह्मण श्रेणी पर श्रकारण दोषारोपण है। यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक श्रीर वास्तविक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है, पर क्या इस के दोपी श्राह्मण ही हैं प्राचीन नीतिकारों के नामों का हष्टान्त लीजिए। कौटिल्य ने श्रपने से पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से एकवचन में इस ढग से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं, वाद में नामों की समानता या समानार्यकता के कारण काल्पनिक इन्द्र श्रादि देवता ही प्राचीन नीतिवक्ता समक्ते जाने लगेंडे।

विकक्त २, १६, २; १२, १, ८; १२, १०, १।

<sup>े</sup>दे॰ रा॰ भगडारकर—कार्माइकेल लेक्चर्स १६१८, ३ ए, विशेषतः पृ॰ ६४ टिप्पगी।

लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति कहने वाला कौटिल्य एक ब्राह्मण ही है।

एक विशेष समय में त्रा कर हिन्दुत्रों में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीए श्रीर मन्द हुई है ज़रूर, उस समय से इतिहास श्रीर कहानी का मेद भृल कर पुराने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा, और इतिहास-पुराण अन्य सब विषयों की तरह पारलौकिक धर्म की सेवा मे घसीटा गया; किन्तु उस का दोष यदि है तो अकेले ब्राह्मणों पर नहीं, सारी जाति पर है। विशेष कर मध्य कालं में जब हमारे जातीय जीवन की विकास-धारा का प्रवाह बन्द हो गया, पारलौकिक जीवन का महत्व वेतरह बढ गया, श्रीर सब लौकिक विषय तुच्छ समभे जाकर उसके गुलाम बना दिय गये, तभी इतिहास का भी उद्देश धर्मोपदेश के सिवा कुछ नही रहा, श्रौर धर्मापदेशपरक कहानियाँ प्राचीन इतिहासों में भर दी गई। किन्तु यह विपरिपाक समूची जाति के जीवन का था, केवल ब्राह्मणो का नहीं। ख्रीर समूची जाति का यह रोग विशेष काल श्रौर श्रवस्थाश्रों की उपज था। सदा से न तो श्रार्य जाति में श्रौर न ब्राह्मण् श्रेग्। में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है। भागवत पुराण का जो दृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा ही एक ग्रीर दृष्टान्त उस रोग के स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, स्रौर यह भी सूचित करता है कि वह रोग केवल ब्राह्मणों को न था। मुस्लिम ज़माने में लोदीवशावतंस अहमद नृपित के बेटे लाडखान के लिए एक हिन्दू लेखक ने अनंगरंग नामी कामशास्त्र की पुस्तक लिखी। न्यावहारिक उपयोग के विषय में उसने भले ही कुछ नई बाते जोड़ीं, पर विभिन्न जातियों ग्रौर देशों की स्त्रियों के वर्णन तक मे उस ने तीसरी शताब्दी ई॰ के वात्स्यायन के कामसूत्र के वर्णन को ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वात्स्यायन-कालीन देशों श्रीर राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नक्शे से मिट चुका था ! विचार-शैली तक के पथरा जाने का वह एक विद्या नमूना है )

#### \* ५. त्रायों का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना

श्रार्य लोग भारतवर्ष मे उत्तरपिन्छम से श्राये, यह प्रचलित विश्वास है। श्रनुश्रुति का परिणाम इस से उत्तरा है; किन्तु प्रचलित विश्वास के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके हैं। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार किया है (प्रा० श्र०, पृ० २९७—३०२)। दे० नीचे \* १२।

किन्तु यदि ईरान मे आर्य लोग भारत से गये तो क्या ईरानी अनु-श्रुति में अपने इन आरम्भिक आर्यावत्तींय पूर्वजों को कोई स्मृति नहीं है १ पुरूरवा से ययाति तक और उस के वाद अनु और दुह्यु के वंश में करीय २०-२१ पीढ़ी तक के व्यक्ति, इस दशा में, भारतीय और ईरानी आर्यों के समान पूर्वज कहलाने चाहिएँ। ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय आर्यों में वैदिक धर्म और सस्कृति का पूरा विकास नहीं हुआ था; अनुश्रुति के अनुसार वह प्राग्वैदिक काल था। इस दृष्टि से पारसी और पौराणिक अनुश्रुति का तुलनात्मक अध्ययन करना अभीष्ट है।

### 

भारतवर्ष के प्रारम्भिक राज्य मानव और ऐळ दो वंशों या जातियों के ये। कहानी के अनुसार इक्ष्वाकु आदि मनु वैवस्वत के वेटे थे, और पुरूरवा ऐळ भी मनु का दोहता) उस कहानी के दोनों अश स्पष्टतः किएत हैं। पहला अंश, कि इक्ष्वाकु शर्याति आदि मनु के नौ या दस वेटे थे, इस कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस युग में एक राज्य अयोध्या से विहार, पज्जाव और गुजरात तक न फैल सकता था। तो भी उस कहानी से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्म हुआ तब उत्तर भारत में कई राज्य थे, और वे सब के सब एक ही मानव वंश या जाति के थे। उस कहानी का दूसरा अंश जो पुरूरवा को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही किपत है। ऐळ वश एक पृथक् वश

प्रतीत होता है, जो नवागन्तुक है; उस का केवल एक राज्य है जहाँ से वह बाद में फैलता है। मानवों श्रीर ऐळों के िसवाय सौद्युम्न नाम के एक तीसरे वंश या जाति का भी उल्लेख है, जिस का निवास-स्थान पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानी तो सौद्युम्न वंश को भी मनु से जोड़ देती है। पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐळ श्रीर सौद्युम्न कंमश: द्राविड, श्रार्य श्रीर मुंड जातियाँ हैं। मुक्ते मानवों के द्राविड होने की बात ठीक नहीं लगती।

इस में सन्देह नहीं कि मानवों श्रीर ऐळों में श्रारम्भ में कुछ भेद श्रवश्य है, श्रौर मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं। तो भी मानवों को द्राविड मानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के राक्षरों से मानवों का लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से मानवों का पहले से कोई सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने भाषा-सम्बन्धी युक्ति दी है। अवध की भाषा मध्यदेश की भाषा से भिन्न और मिश्रित है। ठीक, ऋवध ऋौर बिहार की भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण द्राविड है ! जब तक यह न सिद्ध हो, केवल मिश्रण की बात से कुछ सिद्ध नहीं होता। वह मिश्रग् क्या एक पहली ऋार्य बोली का नहीं हो सकता १ , । भाषा-विषयक उक्त स्रवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हार्नली ने यह वाद चलाया था कि भारत में आयों का प्रवाह दो बार आया। पहला प्रवाह जब वायव्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा श्राया जिस ने पहले त्राकान्तात्रों को पूरव, पन्छिम त्रौर दक्खिन ढकेल दिया । पार्जीटर कहते हैं यह क्लिष्ट कल्पना है। सो ठीक है। किन्तु इस कल्पना में,वायव्य सीमान्त से स्राने की बात ही क्लिष्टता का कारण है, क्योंकि यदि त्रार्थ प्रवाह उधर से त्राता तो सीमान्त पर शुद्ध ग्रार्थ

क्रम्पेरेटिव ग्रामर त्राव दि गौडियन लैम्बेजेज (गौडीय भाषात्रों का तुलनात्मक न्याकरण), १८८०, भूमिका ए० ३१।

भापा होती। किन्तु दो वार प्रवाह मानने में तो कोई क्लिप्टता नहीं है। मानव ग्रीर ऐळ दोनों पृथक् पृथक् ग्रार्य जातियाँ थी, जिन में से एक पहले ग्रीर दूसरी पीछे भारत में ग्राई।

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो हम शुद्ध आर्थ कहते हं, उस का वह शुद्ध-आर्थ-पन किस वात में है ! इसी में न कि उस के अविकतम शन्दों का मूल ऋग्वैदिक भाषा में मिलता है ! पर ऋग्वेट के अधिकाश की रचना उत्तर पञ्चाल के ऐळ राज्य में, हुई थी, और इस लिए उस देश में आज भी उसी भाषा की उत्तराधिकारिणी का होना स्वाभाविक है । किन्तु ऋचाओं की ही भाषा शुद्ध आर्य थी, और उस के पूरव प्राचीन अवध की जो भाषा थी वह मिश्रित थी—क्या ये हमारी अपनी सुविधा के लिए मानी हुई परिभाषाये मात्र नहीं हैं ! क्या शुर आर्य का अर्थ केवल टकसाली नहीं है ! और क्या अवधी का मिश्रित होना वस्तुतः किसी जातीय मिश्रण को सूचित करता है । या उसे हम ने भिश्रित संज्ञा केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध की बोली में ऋग्वेद जेसा कोई प्रन्थ नहीं लिखा गया जो उस बोली को टकसाली वना देता और दूसरी बोलियों को उस की अपेक्षा मिश्रित !

यदि अवधी का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण को भी यृचित करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये विना मानवों का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता। विहारी भाषा मे ग्राजकल के भाषा-विज्ञानियों ने मुंड प्रभाव टटोला है। श्रवधी श्रीर विहारी में कई श्रशों में समानता है। जहाँ तक मुक्ते मालूम है, श्रवधी में विशेष द्राविड प्रभाव किसी नैरुक्त ने सिद्ध नहीं किया।

\* ७. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनार्य जातियाँ; लंका के राच्तसों और वानरों के आधुनिक वंशज पौराणिक अनुश्रुति मे मानवो और ऐळो का अर्थात् आर्यों का १७

वृत्तान्त है; किन्तु उन के साथ सम्पर्क में त्राने वाली त्रनेक त्रनार्य जातियों के भी उस में उल्लेख मिलते हैं। अपने पूर्वजों को देवता वना देने की जहाँ मनुष्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या उन के शत्रत्रों को भृत प्रेत तक बना देने की भी है। यह कोई पाचीन श्रायों का ही विशेष दोष न था। पौराणिक श्रनुश्रति में जिन श्रनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, उन में से कइयों के नाम उक्त कारण से इतने किएत कथामय (mythical) हो गये हैं कि उन के विषय में पर्याप्त श्रम श्रीर खोज के बिना यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित जीवयोनियाँ। पार्जीटर ने आयों का इतिहास टटोलते हुए प्रसंगवश उन के विषय में भी लिखा है, परन्तु उन पर विशेष दृष्टि रख कर उन्हीं के इतिहास के लिए ब्रनु-श्रुति की स्वतन्त्र शृङ्खला-बद्ध खोज करने की भी त्र्यावश्यकता है। पार्जीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाग, वानर ग्रादि प्राचीन मनुष्य जातियाँ थीं। किन्तु इन में से प्रत्येक कौन थी, ख्रीर उस के इतिहास का मोटा ढाँचा कुछ वन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक अञ्छा विषय होगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नागों में कर्कोटक इत्यादि वहुत सी उपजातियाँ थीं, नागों के एक वड़े समूह का स्थान वायव्य सीमाप्रान्त था ( जनमेजय पारीक्षित् का वृत्तान्त, §७४), श्रीर एक दूसरे समूह का नर्मदा के दक्खिन का प्रदेश ( पुरुकुत्स का वृत्तान्त, प्रा० अ० पृ० २६२ )। दानवों का भी एक मनुष्यजाति के रूप में पाजींटर ने उल्लेख किया है, पर जब तक उन के प्रतिद्दनद्दी देवों के विषय में वही वात न कही जा सके, उन की ऐतिहा-सिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती। अथवा क्या देव आयों के पूर्वज ही थे ?

राक्षसों के भी अनेक मेद थे; शर्यात राज्य को नष्ट करने वाले पुराय-जन राक्षस ( § ३६ ) उन में से एक थे। राक्षस यदि नरभक्षक होने के कारण राक्षस कहलाते हों, तो यह हो सकता है कि विभिन्न नस्लों की अनेक जातियों को अनुअ्ति में राक्षस कहा गया हो, और उन में परस्पर कोई एकता या समानता न हो। जब राक्षसों को सभ्य वतलाया जाता है तब यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तव मे नरमक्षक थे। किन्तु यह बहुत सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आयों का जब पहले-पहल ससर्ग हुआ तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाई। बाद मे आयों के ससर्ग से वे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उन का पुराना नाम राक्षस फिर प्रत्युक्त होने लगता, ऋौर जातीय विद्रेष के कारण इन सभ्य "राक्षसों" का नरभक्षक रूप मे फिर भी वर्णन किया जाता। रामचन्द्र के विरोधी दशग्रीव रावण की लका सिंहल-द्वीप मे नहीं प्रत्येक विन्ध्याटवी मे थी, ऐसा एक मत कुछ समय से उठ खड़ा हुआ है। दिक्खनी लंका शब्द ठीक दीप का पर्याय है, ऋौर उसका ऋर्थ दियरा या टापू ग्रौर दोत्राव दोनों है। इसके ग्रालावा टीले को भी लका कहते हैं। रा० व० हीरालाल के मत से अमरक एटक की चोटी रावण की लंका थी, ख्रीर उसकी तलैटी का विस्तीर्ण दलदल श्रीर बड़ा जलाशय ही वह सागर था जिस पर राम ने सेतु वाँधा था। किष्किन्धा विलासपुर ज़िले की केदा नामक वस्ती है। गोदावरी-तट की पञ्चवटी चित्रकृट ग्रौर ग्रमरकएटक के वीच कैसे पड़ती थी, इस की वे ठीक व्याख्या नहीं कर सकते। किन्तु उनका कहना है कि द्राविडी जंगली लोगों की बोली में गोदारि शब्द साधाररातया नदी का वाचक है, और रामायण की कथा के ऋनुसार पञ्चवटी चित्रकूट से केवल ७८ मील दिक्खन थी । उन के मत मे आधुनिक गोंड दशग्रीन के राक्षसों के वशज हैं, एव ऋाधुनिक ऋोराँव प्राचीन वानरों के। ऋक्ष शायद बस्तर के शवर हों। (दे॰, हीरालाल-अवधी हिन्दी-प्रान्त में रामरावण-युद्ध, कीशोत्सव-स्मारक सग्रह, ना० प्र० स०)। इस सत् म सुक्ते बहुत सचाई दीखती है। दशशीव के

राक्षस गोंडों के पूर्वज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वायुपराण के भारत-वर्णन से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों को विन्ध्यपृष्ठनिवासिनः में गिना है (४५, १३१-१३४)। किन्तु स्रोराँवों को जब वानरों का वंशज कहाः जाता है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान प्रदेश (भाड़खण्ड) में मुह्लिम युग मे ही आये हैं।

किन्तु यदि दशग्रीव के राक्षसों श्रौर वानरों की उक्त शिनाख़्त न भी मानी जाय, श्रौर सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दिक्खन की कोई जातियाँ थीं, तो इस का यह ऋर्थ हर्गिज़ नहीं कि वे ऋाधनिक तमाम द्राविड-भाषिया की पूर्वज ही थीं । इस समय के द्राविडभाषिया में बहुत कुछ श्रार्य श्रश मिल चुका है, श्रीर द्राविड भाषाश्रों का परिकृत रूप तथा प्राचीनतम वाड्मय वह श्रंश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ हुआ था। द्राविड, द्रामिल और तामिल नाम उस मिश्रण और परिष्कृति के बाद के हैं। इसी प्रकार आतन्ध्र नाम भी। आयों के दक्लिन-प्रवेश से पहले जो द्राविड—ग्रर्थात् बाद में ग्रार्थों के मिश्रण ग्रौर परिष्कृति के बाद जो द्राविड कहलाये उन के मूल पूर्वज—वहाँ के निवासी थे, उन सब के राक्षस या वानर कहें जाने का कोई प्रमाण नहीं है। ये नाम द्राविड वंश या मुंड वंश की, विशेष जातियों के ही थे। उन प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े श्रंश ने उत्कृष्ट वाङ्मय श्रौर सम्यता का विकास कर लिया है, जिस वाङ्मय श्रौर सम्यता में श्रार्थ श्रंश पूरी तरह धुला-मिला हुआ है; अर्थात् द्राविड भाषा साहित्य और सम्यता के विकास में श्रार्थ मुख्य सहायक हुए हैं। बाकी कुछ छोटी जंगली जातियों श्रीर उन की आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और कुछ त्रायों त्रौर सभ्य द्राविडों मे तथा ग्रार्य-द्राविड भाषात्रों में विलीन हो चुका है। ऐसा दशा मे राक्षसों श्रौर वानरों को तमाम श्राधुनिक दाविड-भाषियों का पूर्वज कह देना बड़ी दायित्व-हीन वात है।

टोटम-मार्ग भारतवर्ष की जगली जातियों में अभी तक है, और इस लिए टोटम का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जानियों की समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शास्त्र के विकाश के लिए बहुत उपयोगी होगा। ज० ए० सो० व०, जि० ७३ (१९०४) खंड ३, नं० ३, पृ० ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख टोटमिज्म अमग दि खोंध्स (खोंधों में टोटम-मार्ग) में अनेक टोटमों के उस जत्ये का नाम जिस के अन्दर विवाह नहीं हो सकता, गोची दिया है। देवता के लिये पेनु शब्द है और टोटम भी एक पेनु है, किन्तु टोटम का वाची ख़ास शब्द मुमें उस लेख में नहीं मिला।

#### 

मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज-धानियाँ ग्रौर नगरियाँ बसाते समय ग्रायों को पड़ोसी ग्रटवियों की स्थिति का ध्यान रखना होता था। स्रार्य राज्यो के राजनैतिक जीवन पर उन का अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था। कौटिलीय अर्थशास्त्र १, १२ ( पृ० २०, प० १४ ) में ब्राटविक प्रजा या समान्तों में गुप्तचर मेजने का उल्लेख है; स्पष्ट है कि राज्य को अपनी रक्षा के लिए ब्राट-विक सामन्तों या ब्राटविक प्रजा पर विशेष ब्रांख रखनी पड़ती थी। १, १३ ( पृ० २३ प० १०, १४ ) में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की जो ब्राटविकों को दवा रखने का काम देते हैं, तुष्टि या ब्रतुष्टि का गुप्त-चरों द्वारा पता लेने का त्रादेश हैं; श्रौर यदि वे श्रसन्तुष्ट हों, साम-दान से काबू न त्राये, तो उन्हें नष्ट करने का एक उपाय त्राटिवकों से भिड़ा देना भी वतलाया है। १, १६ ( प्र० ३० प० ८ ) में फिर दूत के लिए यह उपदेश है कि दूसरे राज्य में जाय तो वहाँ की छावनियों आदि पर निगाह रक्खे, वहाँ की "अटवी, अन्तपाल श्रीर पुर तथा राष्ट्र के मुखियों से संसर्ग में ऋावे।" १, १८ में उस राजपुत्र के लिए जिसे राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से स्नेह होने के कारण व्यर्थ लाञ्छित करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ़ सामन्त को शरण ले, और वहाँ रह कर प्रवीर पुरुष कन्या सम्बन्धम् अटवी सम्बन्धं वाकुर्यात्। इस प्रकार आयों की आन्तरिक राजनीति पर भी अटवियों का प्रभाव होता था, और कौटिलोंय के उपर्युक्त प्रमाणों से अन्दाज़ होता है कि साम्राज्यकामी राज्यों की साम्राजिक नीति में अटवियों से नीतिपूर्ण वर्ताव का एक विशेष अंश था, और आर्थ राज्य जब एक दूसरे के विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे तभी साम्राज्य स्थापित कर सके। मगध में ही एक स्थायी साम्राज्य क्यों स्थापित हुआ, उस का कारण शायद मगध के पड़ोसी आटविकों को स्थिति रही हो। मौर्य युग और उस के पीछे तक जब अटवियों का आर्थ राजनीति पर इतना प्रभाव था, तब आरम्भिक काल में तो बहुत ही रहा होगा।

### ६. प्राचीन आर्य धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति

इस खराड का राजनैतिक इतिहास का श्रश तो बहुत कुछ पाजींटर के प्रन्थ पर निर्भर है, किन्तु प्राचीन श्रार्थ धर्म श्रीर सस्कृति के सम्बन्ध में उन का श्रनुसरण नहीं किया जा सका। प्रत्युत उन के कई एक विचार ऐसे है जिन की श्रालोचना करना श्रावश्यक है।

#### 'ग्र. 'त्राह्मनिष्म' एक भ्रमजनक शब्द

प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के धर्म श्रौर संस्कृति विषयक विचार श्रौर व्यवहार को पाश्चात्य विद्वान ब्राह्मिन्स कहते हैं। ब्राह्मिन्स का एक शब्द में हिन्दी श्रनुवाद करना श्रत्यन्त कठिन है। यह श्रचरज की वात है कि एक भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषाश्रो में कोई नाम निमल सके। किन्तु इससे यह स्चित होता है कि ब्राह्मिन्स कोई श्रसलीयत—वास्तविक सत्ता—नहीं है, वह केवल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है।

ब्राह्मनिक्म का निकटतम हिन्दी अनुवाद हम प्राचीन आर्य संस्कृति या प्राचीन भारतीय संस्कृति कर सकते हैं। किन्तु क्या वह संस्कृति केवल ब्राह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन आर्य सस्कृति में बौद्ध विचार भी सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को आर्य अष्टागिक मार्ग कहते हैं। सच कहें तो उन्हीं के मार्ग को प्राचीन भारत के अन्य धर्म-मार्गों से अलग करने के लिए ब्राह्मनिक्म शब्द की रचना की गई है। ब्राह्मनिक्म श्रीर बुधिकम में शब्दों से सूचित होता है मानों बुधिकम ब्राह्मणों का भाग न था, श्रौर मानों श्रन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। ये दोनों ही बाते गुलत हैं। बौद्ध मार्ग श्रीर बौद्ध दर्शन मे सारीपुत्र, मौद्गलायन, महा-कश्यप श्रीर श्रन्य श्रनेक ब्राह्मण विद्वानों का बड़ा श्रश है; स्वय बुद्ध के पास उनके समकालीन विद्वान् ब्राह्मण् पोराणान ब्राह्मणान ब्राह्मणाम विद्वान् समभ्तने के लिए जाते थे। दूसरी तरफ वेद, उपनिषद्, वेदाङ्क ग्रादि की पद्धति का सारा श्रेय 'बाह्मणों' को नही है। असल बात यह है कि बौद्ध मार्ग में ग्रौर समूह रूप से ग्रन्य सब प्राचीन त्रार्य मार्गों में भेद करने का विचार, जिस के कारण अन्य सव मार्गों का एक नाम रखने की त्रावश्यकता होती है, मुलतः ग़लत है। बौद्ध मार्ग प्राचीन त्रार्थ संस्कृति के श्रानेक मार्गों में से एक है, श्रीर उसे सब के मुकाबले में ख़ड़ा करना ठीक नहीं है।

जब हम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मागों के भी नेता थे जिन्हें ब्राह्मणों के स्वाथों श्रोर ढकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता है, तब प्राचीन ब्राह्मणों के सामृहिक स्वाथों की कल्पना जड़ से हिल जाती है, श्रीर तथाकथित ब्राह्मनिक्म की प्रत्येक बात की ब्रिनियाद में ब्राह्मणों की स्वार्यबुद्धि का प्रभाव ढूँढना भी गलत ठहरता है। कहना पड़ता है कि वे ब्राह्मण उग्र विचारकों की एक श्रेणी थे, श्रीर श्रपने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सुत्तनिपात, ब्राह्मण्यम्मिकसुत्त (११) की वस्थुगाथा ।

विचारों की स्वतन्त्रता के लिए विख्यात थे। इस मौलिक दृष्टिमेद को स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के 'ब्राह्मनिष्म' विषयक विचारों की आलोचना करेंगे।

### इं. क्या 'ब्राह्मनिजम्' आरम्भ मे अनार्य थी ?

पार्जीटर कहते हैं कि 'ब्राह्मनिज़म' आरम्भ में एक अनार्य वस्त थी, आयों ने उसे पीछे अपनाया। अनुश्रुति से वे दिखलाते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभाव आरम्भ में मानवों पर और दैत्यों-दानवों पर ही था, और ऐळ राजा तो कुछ अंश में ब्राह्मणों के विरोधी भी थे। मानवों के पुरोहित विषष्ठ थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐळों के कोई पुरोहित न थे, उलटा पुरूरवा और नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है।

किन्तु मानवों को अनार्य या द्राविड़ मान लेना असम्भव है, और दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसल्ली करना भी कठिन है। विशेष कर उराना शुक्र की कहानी बहुत कुछ किएत कथामय है। ऐळीं श्रीर ब्राह्मणों के विरोध के केवल दो इंब्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ इम ब्राह्मणों ब्रौर ब्रारम्भिक ऐळों में ब्रानेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते हैं ( तीन दृष्टान्त स्वयं पार्जीटर ने दिये हैं—नहुष की लड़की रुचि का श्रमावान् ऋषि से, ययाति का उशना शुक्र की लड़की देवयानी से, श्रौर प्रभाकर स्त्रात्रेय का राजा रौद्राश्व की लड़की से, पृ० ३०४-५), श्रौर ऐळों का भी दानवों के साथ वैसा ही सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का (राजा त्रायु ने स्वर्भानु दानव की कन्या से विवाह किया था, श्रौर ययाति ने वृषपर्वा दानव की कन्या शर्मिष्ठा से )। फलतः पार्जीटर के कथन का आधार जिन स्थापनात्रों पर है, वे सब स्वय ठीक नहीं है। श्रिधिक से अधिक उनके कथनों में शायद इतना श्रंश सत्य हो कि 'ब्राह्मनिज्म्' का प्रभाव श्रारम्भ में ऐळों की श्रपेक्षा मानवों पर श्रिधिक था; पर इसमे भी मुक्ते सन्देह है।

पार्जीटर ने श्रारम्भिक 'त्राह्मनिष्म्' के स्वरूप पर भी विचार किया है। उनका कहना है, इन श्रारम्भिक ब्राह्मणों की मुख्य विशेषता तपस्या श्रयीत् 'austerities (शारीरिक यातनाये)' थी; वे समभते थे उस से श्रलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वे इस लोक श्रीर परलोक को वश में कर सकते हैं। "उनकी प्रसिद्धि का निर्भर उनके इस दावे पर तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उनमें परोक्ष शक्तियाँ थीं। फलतः यह जान पड़ता है कि श्रारम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः प्ररोहित न थे, प्रत्युत श्रलौकिक विषयों में कुशल श्रमिचार-कर्म के श्राचार्य (master of magico-religious force), जादू-टोने के पिएडत श्रीर वैद्य लोग थे" (पृ० ३०८)।

तप का ठीक यही अर्थ था कि कुछ और, इस प्रश्न को अलर्गि रखते हुए इतनी वात स्वीकार करनी चाहिए कि आर्मिमक 'ब्राह्मनिज़म्' में तप मुख्य वस्तु थी। किन्तु वह तप का मार्ग भी केवल ब्राह्मणों का न या, आर ऐळ लोग उस 'ब्राह्मनिज्म से वृञ्चित या उसके विरोधी न थे। अनुश्रुति में जो सब से पुराने तपस्वी प द हैं, उनमें राजा ययाति के बड़े भाई यति का ऊँचा स्थान है।

श्यागे पार्जीटर कहते हैं कि यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐळों में हुन्रा, श्रीर भारत वश के समय उनका विशेष विम्तार हुन्ना। 'त्राहानिज़म्' का सुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, श्रीर तभी मन्त्र-रचना का भी प्रचार होने लगा। श्रारम्भिक मन्त्रकर्त्ता मुख्यतः ऐळ ही थे। तब मानवों के त्राह्मण्य भी यज्ञों को श्रपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐळों की सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के यज्ञ में बिलकुल पड़ोस के ऐछ राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह श्रीर वैशाली के तथा सुदूर पञ्जाब के राज्य न्यौते गये, श्रीर मध्यप्रदेश के ब्राह्मणों के स्थान में सुदूर श्रंग देश से गॅवार ऋष्यश्रद्ध को पुरोहिताई के लिए ब्रुलाया गया था (पृ० ३१४)। इस बात को पार्जीटर ने दो बार बल-

पूर्वक दोहराया है, पर समक्त में नहीं आता इससे क्या सिद्ध होता है। यदि अयोध्या और ऐळों में विरोध सिद्ध करना अभीष्ट है तो सुदूर पञ्जाव के सभी राज्य ऐळ थे, और अंग-राष्ट्र भी ऐळ था। मानव ब्राह्मणों ने ऐळों की यज्ञप्रधान नई 'ब्राह्मनिष्म' को मुश्किल से अपनाया इस एक वात को छोड़ कर, उक्त कथन का बाकी अंश—अर्थात् यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐळों के यहाँ हुआ—ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा अंश—कि भारत वंश के राज्य में यज्ञों का और मन्त्ररचना का विशेष विकास हुआ—निश्चय से ठीक है।

### उ 'ब्राह्मनिज्म्' क्या थी ?

'ब्राह्मनिष्म्' के स्वरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान प्रन्थकार ने ठीक नहीं समका। त्रारम्भ मे वह जादू-टोना है, त्रागं चल कर यज्ञ ग्रीर पूजा। ज्ञान की त्राद्धर खोज, गहरा विचार, सादा जीवन ग्रीर उत्कृष्ट चिन्तन, श्रध्ययन, मनन श्रीर निदिध्यासन, प्रकृति की रमणीकता का श्रानुभव करना, ऊँचे त्रादशों के लिए त्याग श्रीर साधना—सो कुछ भी नहीं! पाश्चात्य विचारों के श्रानुसार जो बौद्ध मार्ग 'ब्राह्मनिष्म्' का विरोधी था, उस के धर्मग्रन्थ भी ब्राह्मणधम्म में उक्त ऊँची बातें ही देखते थे—

तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेन च। एतेन ब्राह्मणो होति एतं ब्राह्मणमुत्तमम्॥ ब्रिकेचनमनादानं तमहं ब्र्मि ब्राह्मणम्॥

् श्रीर तप क्या वस्त है ? श्रध्यापक हाई ज़् डैविड्स ने 'ब्राह्मनिल्म' पर विन्वार करते हुए तप का श्रर्थ किया है—self-mortification श्रीर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सु० नि० ६४४, ६२० ।

self-troture ( श्रात्मिनर्यातन )! पार्जीटर उन की अपेक्षा सचाई के कुछ नज़दीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरिम्मक काल में तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमानुषी शिक्यों पाने के लिए किया जाता था ( पृ० ६२ )। किन्तु फिर भी वे तप को शारीरिक यातना (austerities) से अधिक कुछ नहीं समभते। क्या युरोपियन मित्तिक तप का अर्थ समभ ही नहीं सकता? दम, इन्द्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य तप है, पर शारीरिक यातना नहीं, किसी ऊँचे आदर्श की एकाग्र साधना में अपने को जुटा कर उस की खातिर विक्षेपकारी प्रलोभनों, सुखों और आराम-आसाइश को त्याग देने को हम तप कहते हैं, भले ही उस में कोई शारीरिक यातना न हो।

#### \* १०. अनुश्रुतिगम्य इतिहास में गग्-राज्य

गणों की सत्ता की ख्रोर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया। किन्तु वैदिक वाड्मय द्वारा उस काल में गण्-राज्यों की सत्ता सामान्य रूप से सिद्ध हो चुकी है, ख्रौर अनुश्रुति में उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी सम्भावना है। आगामी खोज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा। उदाहरण के लिए जिस वीतहच्य वश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा॰ मजूमदार ने अथवंवेद के आधार पर किया है, उस के देश और समय-स्थित का ठीक ठीक पता हमें अनुश्रुति से मिल जाता है; वे हैहयों की एक शाखा थे, और काशी के राजा हर्यश्व, सुदेव और दिवोदास दूसरे को प्रयाग और वाराण्सी में उन्हों ने हराया था, तथा अन्त में प्रवर्तन से हारे थे?।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सा० जी०, पृ० २२०।

रप्रा० ऋ०, पृ० १५४, २६६ प्र।

## \* ११. श्रौसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल

पार्जीटर ने ज० रा० ए० सो० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी १६ बरस की औसत रक्खी थी, पर प्राचीन अनुश्रुति में उसे १२ बरस कर दिया। उन्हों ने विभिन्न देशोंकी अनेक राजवंशाविलयों में प्रति पीढ़ी राज्यकाल की औसत निकाली, और उन में सब से छोटी औसत १२ बरस की आई। दूरवर्ची काल में हम अत्युक्ति से जितना बचे उतना अच्छा, इस ख्याल से उन्हों ने अल्पतम औसत स्वीकार की। किन्तु अधिकता की अत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की अत्युक्ति न कर जाँय! प्राचीन वशाविलयों में कुछ न कुछ गौण नाम अवश्य गुम हुए होंगे, और उन्हीं नामों के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का राज्यकाल छोटा रहा होगा, और फलतः जो औसत को छोटा करने के कारण होते। इस के आलावा, बीच में अराजकता गणराज्य आदि अनेक प्रकार के व्यवधान भी आये हों, सो सम्भव है। इस दशा में १६ वरस प्रति पीढ़ी की औसत ही अधिक उचित है।

हमारे पुराने ढरें के मित्रों को शायद वह ग्रीसत ग्रपने पुरलों के लिए बहुत छोटो मालूम हो। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन ग्रायं दीर्घजीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए। यह ठीक है कि प्राचीन ग्रार्य दीर्घजीवी होते थे, किन्तु इस से काल-गणना में बड़ा मेद नहीं पड़ता। मान लिया कि एक राजा पच्चीय बरस की ग्रायु में उस ने देह त्यागा। इस प्रकार उस का शासन ७५ वर्ष का हुग्रा। यदि छुन्वीस वरस की ग्रायु में उस के पहला पुत्र हुग्रा हो तो राजा के देहान्त के समय पुत्र की ग्रायु छे वर्ष की होगी। वह भी यदि सौ वरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ वर्ष का होगा; ग्रीर इसी प्रकार ग्रागे। फलतः पहले राजा का राज्यकाल ७५ वर्ष हुग्रा, बाद में सब का २५, २५। पहले राजा का राज्यकाल ७५ वर्ष हुग्रा, बाद में सब का २५, २५।

किन्तु पहला राजा २५ बरस की आयु में गद्दी पर बैठा, इस का यह श्रर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी श्रायु में -शायद गद्दी पर वैठे बिना ही-श्रौर उस का दादा भी शायद बिना राज्य किये या बहुत कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था। फलतः श्रौसत में विशेप मेद नहीं हो सकता।

मारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल श्रीर पार्जीटर ने भिन्न भिन्न विधियों से काम लिया है। भारत-युद्ध के बाद के राजाश्रों श्रौर राज-वशों का काल भी श्रनुश्रुति में दर्ज है। किन्तु वह कई श्रशों में परस्पर विरोध, ग्रसम्भाव्यता त्रादि से दूषित है। पार्जीटर ने उक्त राज्य-कालों को एक दम छोड़ दिया है; किन्तु वशावली को स्वीकार कर महापद्म नन्द से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाश्रों की सख्या लेकर, १८ वरस की श्रीसत मान कर भारत-युद्ध के समय का अन्दाज़ किया है, जो लगभग ९५० ई० पू० बनता है (पृ० २८५-२८७)। जायसवाल ने पौराणिक अनुश्रुति के दीखने वाले विरोधों को दूर कर उसमे सामज्ञस्य लाने का जतन किया, और उसका दिया हुआ जोड़ स्वीकार कर लिया है। श्रनुश्रुति के श्रनुसार युद्ध के बाद कृष्ण की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठर ने राज्य किया । युधिष्ठिर के राज्य के श्रन्त तथा परीक्षित् के अभिषेक से कलि-युग का श्रारम्भ हुआ, श्रौर किल कुल एक हज़ार बरस का था-युद्ध से महानन्द तक १०१५ बरस होते थे, श्रौर उसके उत्तराधिकारी महापद्म नन्द तक १०५० बरस, इस प्रकार मोटे तौर पर कलि १००० वरस का गिना जाता श्रौर नन्दों के समय समात होता था। किन्तु पीछे जब नन्दों के वाद के युग के लक्षरण भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी किल में मिला दिया गया-वही किल की वृद्धि कहलाई।

यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढं महर्षेय:।

तदा नन्दात्प्रमृत्येव किश्विष्ट हिं गमिष्यति ॥ ( वि० पु० तथा माग० पु०१)

श्रीर उस बढ़े हुए किल का शेष (ग्रन्त) १८८ ई॰ पू॰ में हुश्रा जब यवनों का राज्य उत्तर-पिन्छम में होने लगा था—

> शूद्धाः कतियुगस्यान्ते भविष्यान्त न संशयः यवना ज्ञापयिष्यान्त......

> > ( युगपुराण से गागींसहिता में उद्धृत )

श्रत्पप्रसादा ह्यनृता महाकोधा ह्यधार्मिकाः । भविष्यन्तीह यवनाः... ..... ..

भोच्यन्ति कर्त्तिशेषेतु .. . .....

(वा० पु०)

कृति का कुल काल तब बारह सौ बरस माना गया—किल दिशाबरश्तात्मक:—माग० पु० । जायसवाल किल-काल-विषयक इस अनुश्रुति को
विना प्रमाण छोड़ना नहीं चाहते । श्रीसत राज्यकाल की अनुचित
दीर्घता उनके मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिनका पुनरुद्धार करने का भी उन्होंने जतन किया है । उनका कहना है कि भारतयुद्ध से महानन्दी अथवा महापद्म नन्द तक के काल के कुल जोड़ को,
जो अनुश्रुति में परम्परा से चला आता है, प्रवल कारणों के विना
अस्वीकार करना उचित नहीं है । किन्तु इस विषय में खोज की गुँजाइश
है । श्रीर खोज का सर्वे। तम मार्ग मेरे विचार में यह होगा कि जिस
प्रकार पार्जीटर ने भारत-युद्ध से पहले की वंशावितयों में समकालीनतायें
निश्चित कर के अनेक व्यक्तियों और घटनाओं का पारस्परिक पौर्वापर्य
निश्चित कर के अनेक व्यक्तियों और घटनाओं का पारस्परिक पौर्वापर्य
निश्चित किया है, उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाकों और नन्दों तक

<sup>े</sup>यह तथा श्रगले पौराणिक श्लोक जायसवाल के लेख—जि वि०, श्रो० रि० सो० ३, पृ० २४६ प्र—में उद्धत है। वहीं पूरे प्रतीक मिलेंगे।

को वशावित्यों के विषय में भी किया जाय। फिलहाल मैंने भारत-युद्ध की तिथि १४२४ ई० पू० श्रारज़ी तौर पर मान ली है। उससे पहले की तिथियाँ भी इसी कारण श्रारज़ी हैं। भारत-युद्ध से पहले की घटनाश्रों का समय बताने के लिए, फिलहाल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय पीढ़ी की सख्या को उल्लेख करना श्रिधक उचित है

मिगास्थनी ने लिखा है कि उसके समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के **ब्राक्रमण ( २२६ ई० पू० ) से ६४६२ बरस पहले ब्रापना इतिहास शुरू** करते थे। सिकन्दर के साथ परीक्षित् के अभिषेक को पुराण की गणना के अनुसार १३८८—३२६ = १०६२ वरस नीत चुके थे। १०६२ मे ठीक ५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता है। ज्योतिषशास्त्र में २७०० बरस का एक सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के समय भारतवासियो का यह विश्वाश था कि परीक्षित् के अभिषेक मे दो सप्तर्षि-चन्न पहले उनका इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौथी शताब्दी ई॰ पू॰ में परीक्षित् के समय के ठीक उन्ही अकों का, जो पुराण में हैं, प्रचितत होना उनकी सचाई को पुष्ट करता है ( ज॰ वि॰ श्रं. ० रि० सी० ३, पृ० २५२ )। किन्तु पहले काल के श्रक गोल हैं; पुराण में भी भारत-युद्ध से पहले के राजाश्रो के राज्य-काल नहीं दिये हैं; जिसका यह अर्थ है कि चौथी शताब्दी ई० पू० में ठीक अक मालूम न थे, श्रीर मोटा श्रन्दाज़ किया जाता था। वह श्रन्दाज़ भी श्राजकल के प्रचलित विश्वास की तरह उच्छृङ्खल श्रौर श्रनर्गल न था। किन्तु जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, मेगास्थनी के अनुसार भारत-युद्ध से पहले श्रीर पीछे की राजकीय पीढ़ियों की सख्या वही मानी जाती थी जो पार्जीटर श्रीर जायसवाल ने पुराखों के श्राधार पर निश्चित की है । रूपरेखा की कालगराना के पक्ष में वह सब से प्रवल प्रमारा है े

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ज० वि० श्रो० रि० सो० जि० १, ए० ११३।

# \* १२. वैदिक भारत का वावुल से सम्पर्क

वैदिक काल के भारत वर्ष का पिन्छम के सभ्य अनार्य राज्यों के साथ सम्पर्क होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी तक वह सम्पर्क की बात घुद में छिपी है, श्रीर सब विद्वान उस पर एक मत नहीं हैं।

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दिक्खन के द्राविड़ भारत श्रीर दज़ला-फरात-कॉठों का सम्बन्ध स्चित करते हैं। उन काँठों के ३००० ई० पू० के प्राचीन ग्रवशेषों में एक सागून की लकड़ी निकली थी जो विद्वानों के मत मे दिक्खन भारत की ही हो सकती है। इस प्रकार के चिन्हों का विवरण विन्सेंट की कौमर्स एँड नैविगेशन अव दि एन्श्येंट्स् (प्राचीन लोगों का व्यापार श्रीर नाविकता) के प्रथम भाग में तथा उसके आधार पर मुखर्जी के इडियन शिपिंग् में मिलेगा। फारिस और पिन्छम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध प्रारंडत होंल के मत में सुमेर-श्रकाद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है। सिन्धी सीमान्त के ब्राहूई लोग शायद दक्खिन भारत के द्राविडों की एक प्राचीन व्यापारी वस्ती को सूचित करते हैं, जो पिन्छुमी देशों के साथ समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पड़ती 'श्री । विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दिक्खन भारत से तथा दजला-'फ़रात-काँठों से शवो को दफ़नाने के जो प्राचीन मटके पाये गये हैं, वे भी एक से हैं ।

उत्तर भारत के वैदिक स्रायों के दजला फरात-काँठों की सामी जातियों के साथ सम्पर्क होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें स्रलग देखना चाहिए।

१इम्पीरियल गजेटियर ऑव इंडिया, जि॰ २, पृ॰ ६६, इं॰ आ॰ ४, पृ॰ २१४।

वाबुली विषयों के प्रसिद्ध पिएडत प्रो॰ सेंड्स ने १८८७ ई॰ में कहा था कि वाबुल में मलमल का वाची नि तु शब्द था, जिस से यह स्चित होता है कि वह सिन्धु नदी के तट से ममुद्र के रास्ते श्राता था, क्योंकि स्थलमार्ग से श्राता तो ईरानी लोग उसे ि दु बना देते हस बात का उल्लेख मुखर्जी के ग्रन्य में, टिल्क के पूर्वोक्त लेख में तथा श्रम्य ऐसे सब प्रसगों में किया जाता है; किन्तु इसके साथ यह भी दिग्वलाना चाहिए कि वैदिक श्रायों को कपास का तथा उस की बुनाई का जान कब से था।

इसी प्रकार ऋष्देद ८, ७८, २ का तना शब्द कई विद्वानों के मत में वाञ्चली है (वैदिक आयों के जादू-टोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिष, काल-गणना और मृष्टि-प्रलय-विषयक विचारों पर वाञ्चली प्रभाव कई विद्वानों ने दिखलाया है। इस विषय में सब से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोक-मान्य टिलक ने दिये थे। अथवंवेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों की जो संस्कृत न्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्थक प्रतीत होते हैं. उन्हों ने वाञ्चली या खब्दी व्युत्पत्तियों कर दिखलाई थीं।

जायसवाल ग्रीर भड़ारकर वैदिक ग्रसुर शब्द को मूलतः पिड्युम् के श्रश्शुर (Assyrian) लोगों का वाचक मानते हैं। डा॰ टीमस भी वैदिक मना शब्द को पिड्युम से श्राया मानते, श्रीर श्रसुर का श्रर्थ

श्ररशुर-नगरी का देवता करते हैं° /

वृदिक श्रमुर शन्द मृततः श्रश्यूर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित प्रतीत होता है। ऋगेट १०, १०८ में श्रमुर पर्शियों स्त्रीर इन्द्र की दूती सरमा या संवाद है। वृत्देवता ८, २४-३६ में उस की सीधी सादी लीकिक ऐतिहासिक न्याख्या इस प्रकार दी है—

१जाउटशिष्क्ट ६८ (१२१४) पृ० ७१६-७२० तथा कार्माङ्केल लेक्चर्स १६१८ पृ० १४१।

२०० रा० ४० मा० १६१६, ए० ३६४-३६६ ।

श्रसुराः पण्यो नाम रसापारनिवासिनः । गास्तेऽपजहुरिन्द्रस्य न्यगृहॅरच प्रयत्नतः ॥

( रसा के पार रहने वाले असुर पिए लोग इन्द्र को गौवें ले कर भाग गये, और उन्हें बड़े जतन से अपने किले मे छिपा दिया )। इन्द्र ने उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि

> शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुनः। यस्याः पारे परे तेषां पुरमासीत्सुदुर्जयम्॥

(सौ योजन फैली उस रसा को तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का दुर्जय किला था) वहाँ पहुँची। उन से बातचीत कर जब वह निष्फल लौट आई, तब

ग्दानुसारिपद्धत्या रथेन हरिवाहनः।
गत्वा जघान स प्यान् गाश्च ताः पुनराहरत्॥
(इन्द्र ने उस के पग-चिन्हों से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन
पित्यों को मारा श्रीर श्रपनी गौवे वापिस फेरीं)। इन्द्र वृहस्पति श्रीर
श्रिंगरसों का नेता था।

यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं। रसा शब्द साधा-रणतः नदी का वाची है, और पारिसयों की अवस्ता के रहा शब्द हे सूचित होता है कि वह सीर दिरया का ख़ास नाम था। किन्तु पारली-किक अर्थ करने वाले इस सीधे सादे वर्णन को एक गृढ़ अलंकार बना डालते हैं। रसा उन की हिन्द में एक किएत नदी है जो भूमएडल की चारों तरफ़ घेरे हुए है, गीवे सूर्य की किरणे हैं, इत्यादि। मूल सूक में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो कि उस के शब्दों का सीधा अर्थ न तोना चाहिए।

किन्तु असुर का अर्थ यदि अरशुर जाति किया जायगा, तो वेद में असुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या वाद के मानने होंगे। अरशुर-साम्राज्य १३०० ई० पू० के करीव स्थापित हुआ था, और उस के बाद तो वहाँ के निवासी—पुराने बाबुली श्रीर खल्दी—श्रश्शुर या श्रमुर कहलाते ही थे, श्रीर इस श्रथं में श्रमुर शब्द भारतीय वाड्मय में भी है। किन्तु वेद का श्रमुर शब्द भी क्या १३०० ई० पू० से बाद का है १ १४२४ ई० पू० में हम ने वैदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत को त्यागना होगा १ त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि श्रश्शुर देवता जिस के नाम से २३वीं शताब्दी ई० पू० में श्रश्शुर नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है। श्रीर उस देवता के उपासकों को भी वैदिक श्रार्य श्रमुर कहते रहे हों सो बहुत स्वाभाविक बात है।

श्रायों का श्रमुरों से सम्पर्क केवल स्थल से था या जल से भी ? जो विद्वान् यह सम्पर्क मानते हैं उन सब का यह कहना कि विदिक्त श्रार्य तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज़ चलाना जानते थे। वेद में ऐसी नावों का उल्लेख है जो स्थल से श्रदृश्य हो जाती थीं, श्रीर ऋक १, ११६ में तुप्र के बेटे मुज्यु के जहाज़ टूटने की कहानी है, जिस में यह भी लिखा है कि श्रश्चिनों या नासत्य देवता उसे ऐसे वाहन से बचा लाये थे जो तीन दिन श्रीर तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था। इस से यह परिणाम निकाला जाता है कि फारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ श्रायों के जहाज़। जाते थे। पतवारों श्रीर पालों का उल्लेख नहीं मिलता, इस निषेधात्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे \* १८ भी देखना चाहिए।

वैदिक श्रायों के पिन्छम-सम्पर्क के प्रश्न का एक श्रीर पहलू भी है। यदि पार्जीटर के श्रनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवर्ष से ही श्राये लोग ईरान गये हैं, तब तो उस सम्पर्क के विषय में सन्देह की गुजाइश ही नहीं रहती। पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए मित्तानि-विषयक सुक्ति भी दी है। १९०७ ई० मे पिन्छम एशिया के

<sup>े</sup>प्रा० ३० ए० २६७—३०२, दे० उत्पर \* ४।

बोगज़कोई नामक स्थान में पाये गये ग्रवशेषों मे मित्तानि जाति के राजात्रों श्रौर हत्ती या खत्ती राजात्रों का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में ह्या विकलर ने वैदिक देवता श्रों - इन्द्र वरुण नासत्य श्रादि - के नाम पढ़े। उन देवतात्रों को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है। मित्तानि राजात्रों, के भी जो नाम प्राचीन मद या मन्द के राजात्रों श्रीर मिस्र के फराश्रों की चिट्ठीपत्री में, जो कि नील नदी के तट पर तेल-श्रल-अमर्ना स्थान में,पाई गई है, निकले हैं, वे सब आर्यावर्त्ता से हैं, जैसे दशरत्थ । वहा चिट्ठीपत्री १४०० ई० पू० की मानी जाती है।) मित्तानि श्रीर उन के ताजात्रों देवतात्रों के विषय में वड़ा वाद-विवाद चलता रहा है। अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति तो भरसक आर्य न थी; किन्तु उन के,राजाओं ऋौर देवता थ्रों के नाम ऋार्यावर्ती से क्यो कर हैं, इस पर अभी तक बड़ा मतभेद है। वे ईरानी नाम नहीं हैं, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में स का ह नहीं हुआ। तब एक तो सष्ट वात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे ब्रार्यावर्त्त से गये, पार्जीटरका यही मत है। इस सम्बन्ध में याकोबी श्रोर श्रोल्डनवर्ग का बड़ा विवाद चलता रहा । याकोबी उन्हें स्रायीवत्ती देवता मानते थे, स्रोल्डनवर्ग का कहना था कि वे ब्रार्यावर्त्तियों स्रोर ईरानियों के विलगाव से पहले के हैं, क्योंकि उन में वैदिक अमि देवता नहीं है। कीथ भी और हनवर्ग के पक्ष म हैं । किन्तु उन्हों ने अपने सदा सशयात्मा स्वभाव के अनुसार दूसरो के मत को सर्वथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कम बिरी मी दिखा दी है। उन का कहना है कि मित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के ,बजाय ऋर्त शब्द है, इस लिए वे ऋार्यावर्त्ती नाम नहीं हैं, किन्तु यह

गज़ि रा० ए० सो० १६०६, मृ० ७२० प्र, १०६४ प्र, श्रीर ११०० म; १६१०, पृ० ४४६ प्र श्रीर ४६४ प्र।

२भडारकर-स्माक, पृ० द प्र।

युक्ति वलपूर्वक नहीं दी जा सकती, क्योंकि मित्तानि लिपि में ऋ त श्रीर अर्त एक ही तरह से लिखा जाता था।

ग्रियर्सन भी ग्रोल्डनवर्ग से सहमत हैं, श्रीर वे यहाँ तक कहते हैं कि ऋग्वेद के कई अश भी आर्यावर्तियों और ईरानियों के विलगाव के पहले को मूल त्रार्य भाषा के हैं । ऋग्वेद के एक त्राध त्रांश को ऐसा मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई क्षति नहीं होती; उलटा पुष्टि होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वय थ्रियर्पन पार्जाटर के नये मत का विरोध नहीं करते<sup>3</sup>। किन्तु भारत में श्रायों का उत्तरपन्छिम से श्राना उन्हों ने बहुत निश्चित मान लिया है, श्रौर क्योंकि उन की भापा-विपयक खोज-मध्यदेशी शुद्ध भाषा के चारों तरफ बाहरी मिश्रित भाषा होने की बात-पेचीदा कल्पनात्रों के विना सरलता से उत्तरपन्छिम-वाद के साथ सुलभ नहीं सकती, इस कारण उसे मुलभाने की ख़ातिर की गई पेचीदा कल्पनात्रों के सिलसिले में उन्हें यह स्थापना करनी पड़ती है कि उत्तरपन्छिम से ग्रायों का प्रवेश बहुत धीरे धीरे हुआ, स्रोर इस स्थापना के लिए वे हिलबाट के उस मत का सहारा लेते हैं कि दिवोदास के समय आर्य लोग हरहैती (ग्ररगन्दाव की दून) ४ में थे, ग्रीर सुदास के समय सिन्ध पर। किन्तु हिलब्राट के इस मत को वैदिक विद्वान् अप्राह्म सिद्ध कर चुके हैं, अप्रीर वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना जा सकता। सच वात यह है कि श्रार्यावत्तां भापाश्रों का परन्पर सम्वन्ध सब से श्रन्छा पार्जीटर के मता-नुसार ही स्पष्ट हो सकता है।

उधर अवस्ता के विद्वान् मोल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिश्त्रय-यश्त को बातों की ठीक व्याख्या भी यही मानने से हो सकता है कि वे

<sup>ै</sup>वहीं पृ० ६०। ेमा० मा० प० १, १, पृ० ६८। ' <sup>3</sup>वहीं पृ० १११। ' <sup>४</sup>दे० नीचे § १०४ स्त्र।

१८०० श्रीर ९०० ई० पू० के बीच कभी भारतवर्ष में लिखी गई थीं।
इधर श्रीयुत राखालदास वैनर्जी की श्रिद्धितीय स्क्रब्र्स से मोहन जो
दड़ो में जिन प्राचीन अवशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ
इतिहास श्रीर पुरातत्त्व को एक विलकुल नया रास्ता—कम से कम आगामी एक शंताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए—मिल गया है,
वहाँ इस प्रश्न पर भी बिलकुल नई रोशनी पड़ी है। मोहन जो दड़ो के
अवशेषों श्रीर दजला-फ़रात-काँठों के अवशेषों में बड़ी समानता है।
भारतवर्ष श्रीर बाबुलकाल्दी के बीच २००० ई० पू० से पारस्परिक्त
सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल निश्चत हो गया है। किन्तु मोहन जो
दड़ों के अवशेष आयों के हैं या किसी और जाति के, और इसी लिए
भारत और बाबुल का वह सम्बन्ध किस प्रकार का था, इन सब प्रश्नों
पर श्रभी तक पदी पड़ा है।

## \* १३. प्राचीन आयों में स्नी-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कव ?

भारत-युद्ध के बाद श्वतकेतु श्रौदालिक नामक ऋषि हुश्रा। उस के विषय में यह श्रनुश्रुति है कि उस से पहले स्त्री-पुरुष-मर्यादा न थी, उसी ने स्थापित की—

श्रनावृताः किल पुरा स्त्रिय श्रासन् वरानने । कामाचारविहारिगयः स्वतन्त्राश्चारुहासिनि ॥ तासां व्युच्चरमाणानां कौमारात्सुभगं पतीन् । नाधुर्मे।ऽभूद्वरारोहे, स हि धर्मः पुराऽभवत् ॥

—Ho भा० १, १२२, ४-१।

१ अर्ली जोरोअस्ट्रिनिवम् (२ संस्क०, लंडन १६२६), ए० २४ प्र।

ग्रनावरण = प्रमिश्रणा ( Promiscuity ), संकर । पार्जीटर इस ग्रनुश्रुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही ग्रनुश्रुति दोर्घतमा के विषय में भी है (पृ० ३२८, विशेष कर टि०८); ग्रीर दीर्घतमा श्वेतकेतु से बहुत पहले हो चुका था । स्त्री-पुरुष-मर्यादा की शिथिलता वैदिक काल मे ग्रवश्य थी, तो भी वेद से एकविवाह सामान्य नियम प्रतीत होता है, ग्रीर उसे एक ऊँचा ग्रादर्श माना जाता था । जान पड़ता है, उक्त ग्रनुश्रुति वस्तुतः दीर्घतमा के विषय में थी, किन्तु श्वेतकेतु के समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेतकेतु ने भी कुछ सुधार किया, तव वह समूची बात जो दीर्घतमा के विषय में थी भ्रमवश श्वेतकेतु पर भी लगा दी गई। श्वेतकेतु के समय तक पूरा श्रनावरण होना श्रसम्भव है।

स्परेखा का मुख्य अश लिख चुकने के बाद मुक्ते डा॰ सुविमल सरकार की पुस्तक सम आरपकट्स् आव दि अर्लिपस्ट सोश्यल हिस्टरी ऑव इिड्या (भारतवर्ष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहलू) (आवस्पर्र्ड १९२८) मिली। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है। उस के आरम्भक प्रकरण महत्वपूर्ण दीखते हैं किन्तु कई स्थलों में डा॰ सरकार की युक्तिपरम्परा एकदम विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जीटर का अनुयायी कहते हैं, पर उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक-दुहिता का अर्थ पिता की बेटी कर के सीता और राम को वहन-माई बनाना (पृ॰ १२६) अर्धकुक्कुटीय न्याय से अनुश्रुति की मनमानी खींच-तान करना है। सीता के चारों भाइयों की साभी पत्नी होने की बात (पृ॰ १५१) के लिए जो प्रमाण दिया गया है, उस में वह अर्थ विलक्षल नहीं है विलराम के एकपत्नीत्व पर डा॰ सरकार सन्देह करते हैं (पृ॰ २१८), क्योंकि वह नाच और मद्य की गोब्ठियों मे शामिल

<sup>े</sup>ऋ० १०, ८४; ऋथ० १४।

होता था। यह विचित्र युक्ति है। व्यावहारिक ऐतिहासिक को ऐसे दार्श-निक धार्मिक त्रादशों में नहीं बहकना चाहिए, नाचने से एकपत्नीत्व नष्ट नहीं होता किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये हैं उन में तो बलराम और रेवती का नाम मात्र है, नाच त्रादि का कहीं उल्लेख भी नहीं है। त्रीर वहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव और रैवत का; बलराम एकाएक ला घुसेड़े गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई हुई कथाओं का नमूना है।

इंडियाः स्टडीज इन् व तस्य यनज कामसूत्र (प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन —वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन) (वृहत्तर भारत परिषद्, १९२९) भी मुक्ते यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने को मिली। श्वेत-केतु औद्यालिक कामशास्त्र का पहला आचार्य था, और स्ती-पुरुप मर्यादास्थापन उस से बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है (पृ० ७)।

# \* १४. भारतीय अत्तरमाला तथा लिपि का उद्भव

### अ बुंइलर का मत

ब्राह्मी लिपि "संसार का सब से पूर्ण और विज्ञान-सम्मत आविष्कार है (the most perfect scientific invention which has ever been invented )"—टेलर, अहफाउँट जि॰ १, पृ० ५०। कोलबुक से कनिंगहाम और प्रलीट तक अनेक पारचात्य विद्वानों ने उस के उद्भव की खोज की, और प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी उपज मानते रहे। उस की उत्पत्ति सामी अक्षरों से कहने वालों में बुहलर प्रमुख थे। कृतिगहाम और प्लीट ने अन्त तक उन का मत न

व्या० पु॰ मद, २६-२६; मम, १-४।

माना । दूसरों ने उसे 'पाणिडत्य और कौशल-पूर्ण किन्तु अनिश्चयात्मक' कहा । बुइलर का मत है कि भारतवासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों द्वारा लगभग ८९० ई० पू० में १८ अत्तर कानानी (फिनीशियन) लिपि से लिणे, फिर लगभग ७५० ई० पू० में दो अक्षर मेसोपोटामिया से, तथा ६ठी शताब्दी ई० पू० में दो अक्षर अरमइक (मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पदन अरम की) लिपि से; और उन के आधार पर धीरे धोरे ब्राह्मी लिपि बनी ।

#### इ. श्रोभा का सिद्धान्त

श्रोभा ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर को एक पत्र में लिख मेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का प्रत्युत्तर दिया, न श्राज तक किसी श्रौर ने। उन की मुख्य युक्तियाँ सत्तेप में ये हैं—

(१) सामी लिपि के उत्तरी श्रीर दक्षिणी श्रनेक मेदों में से कोई किसी से श्रीर कोई किसी में बासी की उत्पत्ति कहता है। कल्पनाश्रों की श्रनेकता ही सब की श्रवास्तविकता की सूचक है। बासी श्रक्षरों का सामी श्रक्षरों से जो मिलान किया गया है वह विलकुल ऊटपटाग है, समा-नोच्चारण श्रक्षरों में कोई मिलान नहीं है।

(२) कानानी में कुल २२ श्रक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। स्वर-व्यक्षन का पार्थक्य नहीं, हस्य-दीर्घ-भेद नहीं, श्रक्षरों का कोई युक्तियुक्त क्रम नहीं, स्वर-व्यव्जन-योग सूचक मात्राय नहीं, सयुक्ताक्षर नहीं, श्रीर स्वर भी पूर्ण नहीं हैं। उनके श्राधार पर यदि श्रार्य लोग

१ इन्साद्क्षे भीडिया ब्रिटानिक, १ १वां संस्क०, जायसवाल के श्रागे निर्दिष्ट लेख में उद्घृत ।

<sup>ै</sup>र टिश प लिस्रोग्र भी (१८६८), ए० १४।

ब्राह्मी के ६३ या ६४ मूल उच्चारणों की सब प्रकार से पूर्ण लिपि बना सकते थे, तो क्या १८ ऋक्षर भी स्वय न बना सकते थे १

·(३) कानानी लिपि १० वीं शताब्दी ई० पू० में बनी थी। यदि ब्राह्मी श्रीर खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उससे निकली होतीं, तो श्रशोक के समय तक दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि मौर्य लिपि से निकली प्वीं-६ठी शताब्दी ई० की गुप्त लिपि श्रीर तेलगु-कनडी लिपि में परस्पर समानता है, जो द्वीं-९वीं शताब्दी के बाद तक भी स्पष्ट दीखती है।

इन युक्तियों से बुइलर के मत का प्रत्याख्यान करके उन्होंने ऋचों श्रीर यजुषों में भी कम से कम श्रंकों के चिन्हों के उल्लेख दिखलाये, तथा उत्तर वैदिक वाड्मय (ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद) से वर्णमाला श्रीर लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे ब्राह्मी श्रीर सामी श्रक्षरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते। प्राचीन लिपिमाला २य संस्क० (१९१८) की मृमिका में उन्होंने श्रपने मत को श्रच्छी प्रकार प्रतिपादित किया है। सन् १८९८ से १९१८ तक भारतीय विद्वानों में से, जहाँ तक मुक्ते मालूम है, वही एक थे जो बुइलर की स्थापना का खुल्लमखुल्ला विरोध करते रहे।

उ. जायसवाल की स्थापनायें

सन् १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा अज श्रीर नन्दी की प्रतिमाओं का आविष्कार किया । उन प्रतिमाओं पर प्राचीन ग्राह्मी अक्षरों में उन राजाओं के नाम उन्होंने पढ़े। उन राजाओं का काल प्रवी शताब्दी ई० पू० है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए। दूसरे कई

१. दे० नीचे 🕾 २२ ए।

विद्वानों ने जायसवाल के पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी तरह पढा । कुल दो पिक्याँ तो हैं ही, तीन चार ऋक्षरों पर सब मतभेद रहा। एक लेख को जायसवाल ने पढ़ा था मगे अची छोनीधीशे, दूसरे को-सपखते वटनन्दी । दूसरे विद्वान् धीशे के बजाय वीको या वीक श्रीर सप के बजाय य पढ़ते हैं, ऋौर दो-एक मात्राऋों में मेद करते हैं। श्री राखाल दास वैनर्जी और डा॰ वार्नेट के पाठों से तो कुछ श्रर्थ नहीं बनता, प्रो॰ रमाप्रसाद चन्द तथा डा॰ मजूमदार ने नये सार्थक पाठ उपस्थित किये। मजूमदार का पाठ तो श्रोभा जी के मत मे निरा दुःसा-इस है, प्रो॰ चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं अक्षरों पर है। इस समूचे मतमेद का मूल कारण यह था कि इन विद्वानों ने बुइलर की स्थापना को पूर्ण सत्य मान रक्खा था, श्रीर यदि उन लेखों के जायसवाल वाले पाठों को मान लिया जाय तो उस स्थापना की जड़ हिल जाती है। क्योंकि बुइलर ने जब अपनी स्थापना की थी, तब भारतवर्ष के प्राचीन-तम लेख जिन का सयय निश्चित था, श्रशोक के ही थे। श्रशोक-लिपि को उन्हों ने साहश्य के कारण सामी लिपि से उत्पन्न बताया। स्पष्ट है कि बुइलर की स्थापना के अनुसार यदि अशोक से पहले के कोई लेख पाये जायॅ तो उनकी लिपि में सामी लिपि से और भी ऋधिक साहश्य होना चाहिए। किन्तु इन प्रतिमात्रों के लेखों की यदि जायसवाल के ढग से पढ़ा जाय तो उस साहश्य के वदले उलटा विसाहशता दीखती है। फलतः इन विद्वानों ने कहा कि लेख ५वीं शताब्दी ई० पू० के नहीं, प्रत्युत दृसरी शताब्दी ई॰ के बाद के हैं—उनकी लिपि प्राड्मीर्य नहीं, कुपाण-कालीन है, श्रीर वैसा मान कर ही उन्होंने उन लेखों को पढा। इस से पहले भी पिपरावा ( ज़ि॰ वस्ती ) से एक स्तूप के अन्दर से एक मटका निकला या जिस पर लिखा है - "सिललिनिधने बुधस भगवते , त्रर्थात् भगवान बुद्ध के शर्राराश का निधान । वह स्तूप, मटका श्रीर लेख श्रशोक से पहले के हैं; एक समय वह लेख भारतवर्ष

क़ा, सब से पुराना प्राप्त लेख माना गया था । किन्तु बुइलर की स्था-पना का उस लेख़ के त्रक्षरों से सर्मथन नहीं हुत्रा। त्रोका जी के पास श्रजमेर श्रद्भुतालय में वडली गाव से पाया गया एक खरड-लेख ई, जिस पर प्राचीन मौर्य लिपि म पाठ है-बीर य भगवते चतुरकीतिवसे ।। या तो वह वीरसवत् ( ग्रारम्भ ५४५ ई० पू० ) श्रीर या नन्दसवत् ( ब्रारम्भ ४५८ ई० पू०, दे० नीचे \* २२ ब्रौ ) के ८४ वे वर्ष — ब्रर्थात् ५वीं या. ४ थी शताब्दी ई० पू० का है। स्रोक्ता जी ने प्र.० लिं० म० में, उसका उल्लेख किया है; उसकी लिपि की विवेचना जिस से महत्व के परिगाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई। इन शैशुनाक लेखों के बारे में राखालदास वैनर्जी का कहना था कि प्रतिमाय तो शैशुनाक राजाओं की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं । दूसरे विद्वानों ने लेख पर मतमेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमाये ही न माना। जायसवाल ने उन सब का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमात्रों का काल निश्चत है, कला की दृष्टि से वे मौर्य-काल से पीछे की नहीं हो सकतीं, श्रीर उन की बनावट से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि लेख प्रतिमा बनते समय ही खोदा गया था<sup>3</sup>। फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि के कारण बुइलर की स्थापना जायसवाल को भी शिथिल दीखने लगी ।

इसके वाद उन्होंने एक तीसरी शैशुनाक प्रतिमा का स्राविष्कार किया जो विठी शताब्दी ई० पू० के राजा कुणिक अजातशतृ की है। परखम गांव से मिलने के कारण वह परखम-प्रतिमा कहलाती है। उस

<sup>,</sup>१ज०, र.०, ए० सो० १६०६, पृ० १४६ म; ई० ग्रा० १६०७, पूर ११७ म । ।

२,ज्रातः, विवा श्रोव रिव सोव १६१६, पृव २१२। <sup>3</sup>दे० नीचे | २२ ए 1 "

<sup>,</sup> अंजल विक अं क रिक सी, १६१६, एक १२६-१३६।

की लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी वना दिया, श्रीर उन्होंने ब्राह्मी की उत्पत्तिविषयक श्रपने विचार एक पृथक् लेख में प्रकाशित किये ।

व्राह्मी की प्राचीनता के पक्ष-में जायसवाल ने वैदिक श्रीर उत्तर वैदिक वाड्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे श्रोभा के प्रमाणों से मिलते हैं। रौशुनाक लेखों के श्रातिरिक्त उन्हों ने श्रन्य प्राचीन लेखों की लिपियों श्रीर हड़पा की मुद्राश्रों तथा हैदरावाद की प्रस्तर-समाधियों के श्रक्षरों की भी विवेचना की है। हड़पा से मिली मोहरों के श्रक्षर श्रभी तक पढ़े नहीं जा सके, किन्तु उनके श्रक्षर समात्रक प्रतीत होते हैं, श्रीर वे कम से कम १००० ई० पू० की मानी जाती थीं। हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों में मिले वर्त्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफन इतने भुरभुरे हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये। किन्तु उन के जुदा जुदा श्रक्षरों की नकल यज्दानी ने कर ली थी, श्रीर जर्नल श्रांव दि हैदराबाद श्रार्कियोलीजिकल सोसाइटी १६१७ में छाप दी है। वे ब्राह्मी-सहश श्रक्षर हैं; जायसवाल उनका समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से २००० ई० पू० श्रन्दाज़ करते हैं।

इन प्राचीन लेखों श्रीर वैदिक वाड्मय की विवेचना से वे इस परिणाम पर पहुँचे कि भारतीय ब्राह्मी लिपि वैदिक काल से चली श्राती है। किन्तु श्रोक्ता श्रीर उनके मत में एक बारीक मेद है। श्रोक्ता जहाँ बुइलर के तरीके से ब्राह्मी श्रीर सामी लिपियों की सदृशता को स्वीकार नहीं करते, वहाँ जायसवाल उस सादृशता को एक तरह से स्वीकार कर के उस की दूसरी न्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि उत्तरी श्रीर दिस्खनी सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है; एक ही उच्चारण के उत्तरी श्रीर दिक्खनी चिन्ह विलकुल भिन्न है, किन्तु वे

<sup>ै</sup> वहीं १६२०, पृ० १८६ प्र०।

ब्राह्मी के भिन्न भिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी प ब्राह्मी फ से। ब्राह्मी उधार लेती तो एक जगह से लेती; ब्राह्मी से भिन्न भिन्न सामी लिपियों ने ऋलग ऋलग उधार लिया, इससे उन के पारस्परिक भेदों की भी व्याख्या हो जाती है। दक्खिनी सामी उत्तरी से या उत्तरी दिक्खनी से नहीं निकली, प्रत्युत दोनों एक समान मूल— ब्राह्मी—से । १४०० ई० पू० तक सामी लिपियाँ न थीं, ९०० में थीं, त्रतः लगभग १२००—११०० में शुरू हुईं। कानानी ( उत्तरी सामी का एक भेद ) से शेवाई ( शेवा = श्राधुनिक येमन का प्राचीन नाम, वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक मेद ) के अक्षर अधिक पुराने हैं, उस में ऋधिक चिन्ह भी हैं। शेवा के पड़ोस की हब्श ( ऋवीसीनिया या ईथित्रोपिया ) की गीज़ लिपि शेवाई से मिलती है, उस में स्वरों की मात्राये भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है। लिपि के इतिहास के ग्रत्यन्त प्रामाणिक विद्वान् लेप्सियस ने ईथित्रोपी ग्रौर भारतीय लिपियों का यह सम्बन्ध भाट पहचान लिया था। सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानने वालो के लिए यह बात ऋत्यन्त कष्टकर है कि एक दो सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्यों है, त्रौरों में क्यों नहीं। कृतिगहाम ने टेलर का जवाब देते हुए साफ साफ कह दिया था कि शेबाई ब्राह्मी से निकली है<sup>9</sup>। एक ही उच्चारण के कई वैकल्पिक चिन्ह सामी लिपियों में ( जैसे ब्राह्मी व म दोनों के विकृत रूप उनमें व-सूचक ) होना भी ब्राह्मी से उनकी उत्पत्ति सूचित करता है।

जायसवाल श्रीर श्रीका के मतों में कोई विरोध नहीं है। ब्राह्मी से सामी श्रक्षरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि वह केवल एक स्थापना है, सिद्धान्त नहीं।

प्रजायस्वाल का यह कथन ठीक है कि ब्राह्मी का मृल अर्थ है पूर्ण

१कौइन्स ऑव एन्श्येंट इंडिया (प्राचीन मारत के सिक्के), पृ० ४०।

( पृ० १९२ )। उस की पूर्णता का धीरे धीरे विकास हुआ होगा; और विकास पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मी कहलाई होगी ) किन्तु उन का यह अन्दाज़ कि ब्राह्मी का अपूर्ण मूल कोई द्राविडी लिपि होगी जिसे आधुनिक वहेलुत्तु लिपि स्चित करती है ( पृ० १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक तो इस कारण कि वहेलुत्तु एक अपभ्रंश-लिपि है, पंजाबी लंडे और टाकर्रा, मारवाड़ी महाजनी, बिहार की कैथी और महाराष्ट्र की मोड़ी की तरह उस की अपूर्णता पूर्ण लिपि से अपभ्रष्ट होने के कारण है, न कि मौलिक अपूर्णता की सूचक। दूसरे इस कारण कि अगस्य मुनि द्वारा तामिल लिपि बनाये जाने की अनुश्रुति तामिल वाह्मय में भी है। तीसरे, वह केवल कल्पना है।

#### ऋ भण्डारकर की सहमति

प्रो॰ देवदत्त रामकृष्ण भएडारकर भी अब बुइलर के मत को "अनर्गल" कहते हैं । उन के मतपरिवर्त्तन का कारण वही हैदराबाद के पत्थर के कफनों वाले अक्षर हैं, जिन में से पाच ब्राह्मी अक्षरों से ठीक मिलते हैं। रमाप्रसाद चन्द ने भडारकर की बातो का प्रत्याख्यान किया । भडारकर की एक गलती चन्द ने अच्छी पकड़ी, किन्तु चन्द की अन्य युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे दिया ।

#### लृ. परिणाम

हड़पा-मुद्रात्रों वाली युक्ति को हाल में मोहन जोदड़ो के नवीन त्राविष्कारों से वड़ी पुष्टि मिली हैं। वहाँ भी त्रानेक मुद्रायें निकली हैं, त्रीर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> श्रोरिजिन श्रांव इंडियन श्राल्फावेट ( भारतीय वर्णभाला का उद्भव ), प्रथम श्रोरियंटल कान्फ्ररेंस प्ना का कार्यविवरण, जि॰ २, ए॰ ३०४-३१८। <sup>२</sup>ज॰ वि॰ श्रो॰ रि॰ सो॰, १६२३, पृ॰ २६२ प्र।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वहीं, पृ० ४१६-२०।

उसी हड़िपा वाली अजात लिपि में। किन्तु उस में मात्रायें स्पष्ट हैं। मोहन जो दड़ों के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-कला की सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आयों के हैं या किसी और जाति के, और यदि किसी और जाति के तो उस का आयों से कुछ सम्बन्ध था कि नहीं, था तो कैसा, सो सब अभी तक नहीं कहा जा सकता।

श्रात से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेख में उस की श्रोर विशेष ध्यान दिया गया है। सुवालक वाभ्रव्य पाञ्चाल ने शिका शास्त्र का प्रण्यन किया, इस अनुश्रुति की जो व्याख्या स्परेखा में की गई है, वह पहले-पहल हमें भारतीय वर्णमाला के ठीक उद्गम के निकट ला पहुँचाती, श्रीर उस के उद्भव के रहस्य को खोल देती है। साथ ही सहिताये बनाने श्रर्थात् ज्ञान का सग्रह करने की भारी ऐतिहासिक लहर के पीछे मूल प्रेरणा क्या थी, श्रीर उन दोनों लहरों में परसर कैंसा सम्बन्ध था उसे भी वह व्यक्त करती है।

यन्थनिर्देश अ. राजनैतिक इतिहास ( §§ २८-६६) के लिए

पार्जीटर-एन्श्येंट इडियन हिस्टौरिकल ट्रैडीशिन ( प्राचीन भारतीय ऐति-हासिक अनुश्रृति ), आक्सफर्ड युनिवर्सिटी प्रेस १६२२,— नेशन्स ऐट दि टाइम ऑव दि श्रेट वार ( महाभारत युद्ध के समय के राष्ट्र ), जा रा० ए० सी० १६०८, पु० ३०६ प्र। जायसवाल-हिन्दू पाँलिटी (हिन्दू राज्यसंस्था), कलकत्ता १६२४, § ३६-४० तथा परिशिष्ट ग्र;—क्रौनोलौजिकल टांटल्स इन दि पुरानिक क्रीनिकल्स ऐंड दि कलियुग ईरा (पौराणिक वृत्तान्तों में कालगणनाविष्यक जोड तथा कलियुग-संवत् ); जि वि अं रि सी ३, ए० २४६ प्र ।

महाभारत, श्रादि पर्व, ऋ० १६८-१७४ (शक्कन्तलोपाख्यान )। ऋग्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ ( सुदास पैजवन के दस राजाओं से युद्ध का वर्णन )।

पार्जीटर के अन्थ के प्रत्येक कथन के लिए पुरार्णों के मूल प्रमार्णों के प्रतीक उद्धृत मिलेंगे। पार्जाटर के मत के विरुद्ध या श्रतिरिक्त मेने जो कुछ लिखा है, उस के लिए पादिटिप्पणियों या परिशिष्ट-टिप्पणियों में जहाँ तहाँ प्रमाख दे दिये हैं।

## इ. सभ्यता और संस्कृति के इतिहास ( 🖇 ६७-७३ ) के लिए

वैदिक सभ्यता श्रीर संस्कृति के इतिहास की खोजविषयक श्राधुनिक रचनायें वहुत ग्रधिक हैं। उन सब का न मेने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश करना ही उचित है। मैने अधिकतर वेदों के अपने सीधे अध्ययन के आधार पर लिखा है, और अपने कथनों के प्रमाण साथ साथ दे दिये हैं।

मैकडोनेल श्रीर कीथ-कृत वैदिक इंडेक्स श्रांव नेम्स एंड सब्जेक्ट्स (वैदिक नामों श्रीर विषयों की अनुक्रमणिका ), लंडन १६६२, में वैदिक वस्तुश्रों की सब से प्रामाणिक छानबीन मिलेगी। कीथ के लेख दि एज श्रांव दि ऋग्वेद (ऋग्वेद का युग) में जो कि कैम्ब्रिज हिस्टरी श्रांव इंडिया (कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) जि० १, कैम्ब्रिज १६२४, का श्रा ४ है, वैदिक सभ्यता का एक श्रन्छा संविस दिग्दर्शन मिलेगा। पार्जीटर के प्रन्थ के श्रा० १-४, १६-२३ श्रीर २६ भी सभ्यता-संस्कृति-विषयक हैं। निम्नलिखित प्रन्थों के निर्दिष्ट श्रंशों में वैदिक सभ्यता के विशेष पहलुश्रों का प्रामाणिक विवेचन किलेगा—

जायसवाल—हिन्दू पौलिटी, अ०२,३,१२—१४; §६ ३६२-३६३। रमेशचन्द्र मजूमदार—कौपीरेट लाइफ इन एन्प्रयेंट इंडिया (प्राचीन भारत में सामूहिक जीवन), २ संस्क०, कलकत्ता १६२२, अ०२ §६ १,४; अ०३ ६१।

रामकृष्या गोपाल भण्डारकर—वैष्णविन्म् शैविन्म् एँड माइनर रिलीजस सिस्टम्स (वैष्णव शैव ग्रौर गौण धार्मिक सम्प्रदाय), स्ट्रासवर्ग १६१३, भाग १, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२,१६।

श्रन्य उपयुक्त प्रन्थों श्रीर लेखों के प्रतीक जहाँ तहां टिप्पणियों में दे दिये गये हैं। बाबुल श्रीर काल्दी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध प्रन्थ एन्श्येंट हिस्टरी श्रॉव दी नियर ईस्ट (पिन्छुमी एशिया का प्राचीन इतिहास) तथा ब्रिटिश विश्वकोष १३ संस्क० से सहायता ली गई है।

## तीसरा खराड परीचित् से नन्द तक

### नौवाँ प्रकरण

## व्रह्मवादी जनकों का युग

## § ७४. राजा परीचित् और जनमेजय

भारतयुद्ध के श्रीर यादवां के ग्रह-कलह के जनसंहार के बाद देश म एक श्रर के लिए भारकाट बन्द श्रीर शान्ति बनी रही। श्रर्जुन पाएडव का बेटा श्रिमिन्यु युद्ध में ही मारा गया था। कहते हैं जिस दिन युद्ध समाप्त हुश्रा ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गर्भ से प्रीक्षित का जन्म हुश्रा था। पाएडवों के पीछे परीक्षित गद्दी पर बैठा।

किन्तु भारतयुद्ध ने समृचे श्रार्यावर्त्त के श्रीर विशेष कर पजाब के राज्यों को कमज़ोर कर दिया था। उन की कमज़ोरी के कारण कहीं कहीं जड़ली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गानधार देश के नागों के उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख हैं। तक्षशिला पर उन्हों ने श्रिधकार कर लिया। फिर पंजाब लॉंघ कर हस्तिनापुर पर भी उन्हों ने श्राक्रमण किया, श्रीर कुक-राज्य श्रव इतना नि:शक्त था कि राजा परीक्षित को उन्हों ने मार डाला।

्रियरिक्षित् के बाद उस का वेटा जनमेजय गद्दी पर बैठा । उस के समय तक कुरु-राष्ट्र फिर सॅभल गया । जनमेजय भी एक शक्तिशाली श्रीर दृढ़ राजा था । उस ने तक्षशिला पर चट़ाई की, कुछ देर वहीं श्रपनी राज-धानी बनाये रक्खी, श्रीर वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ डाला । कहते हैं तक्षशिला में ही वैशम्पायन सूत ने उसे कौरव-पाएडव-युद्ध का समूचा वृत्तान्त गा सुनाया था।

परीक्षित् और जनमेजय का समकार्लीन केकय देश का राजा अश्व-पति था। अश्वपित व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाओं की परम्परा-गत पदवी, सो कहना कठिन है। जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिला पर अधिकार किया, और नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तब केकय अश्वपित उस की अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्यांकि केकय देश ( आधु॰ शाहपुर. जेहलम गुजरात ज़िलें) गान्धार के ठीक पूरव सटा हुआ है। केकय अश्वपित की कीर्ति उस की सुन्दर राज्य-व्यवस्था तथा उस के ज्ञान के कारण भी चली आती है।

(जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक श्रौर फिर शतानीक के बेटे श्रश्रवमेधदत्त ने राज्य किया। शतानीक के समय में विदेह (मिधिला) के राजा जनक उग्रसेन, तथा अश्रवमेधदत्त के समय में पञ्चाल देश के राजा प्रवाहण जैविल के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दोनों ब्रह्मवाटी अर्थात् जानी राजिष थे। जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पदवी थी।

§ ७५. बारह राजवंश और दिक्खिनी सीमान्त की जातियां

श्रवमेधदत्त के बेटे श्रिधतीमकृष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहार की एक विशेष सीमा को सूचित करता है। उस का समकालीन श्रयोध्या का राजा दिवाकर श्रीर मगध का राजा सेनाजित् था। कहते हैं, इन राजाओं के समय में नैमिषारएय में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर व्यास का तैयार किया हुआ प्राचीन श्रनुश्रुति का संग्रह या पुराण स्तों ने पहले-पहल सुनाया था। उस के वाद के इतिहास की भी नई श्रनु-

१द्दे० क्ष १४।

श्रुति बनती गई, श्रौर गुप्त राजाश्रों के समय श्रर्थात् चौथी शताब्दी ई॰ तक ऐसा होता रहा; किन्तु उस नई श्रनुश्रुति के लेखको ने उसे एक विचित्र शैली में लिखा। उन्हों ने उसे श्रपंने मुंह से न कह कर सदा नैमिषारएय के सूतों के मुंह से ही कहलवाया—इस तरह मानो वही प्राचीन सूत भविष्यत् की बातें कह रहे हों। श्रौर वह "भविष्यत्" वृत्तान्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रहा, पुरानी श्रनुश्रुति के साथ जुड़ता रहा।

उसके अनुसार अधिसीमकृष्ण दिवाकर और सेनाजित् के समय के वाद वारह राजवश भारतवर्ष में जारी रहे। पाँचवीं शताव्दी ई० पू० के अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई। इस्तिनापुर का वश तो अधिसीमकृष्ण के बेटे के समय में ही बत्स देश में चला गया, जिस का अभी उल्लेख किया जायगा। वहाँ वह पौरव वश कहलाता रहा। प्राचीन कुरु देश और उत्तर पत्राल में दो अप्रसिद्ध वश जारी रहे। उनके पड़ौस में श्रूरतेन देश ( त्रजभृमि ) की राजधानी मथुरा में एक पृथक् वश राज्य करता था। कोशल या अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश रहा, और काशी तथा कोशल इस काल में बड़े शिक्तशाली राज्य हो गये। उनके पूरव विदेह का जनक वश कुछ हो अरसा चला। मगध में फिलहाल वही वाहर्ष्य वंश राज्य करता था जिसे वसु चैद्योपरिचर ने स्थापित किया, और जिस में जरासन्ध और सहदेव हुए थे। बाद में वहाँ दूसरा वश स्थापित हुआ जिसने अन्त में मगध को मारतवर्ष भर में सब से बड़ी शिक्त बना दिया। मगध के दिक्लनपूरव कितग में भी प्राचीन राज्यश जारी रहा।

पिन्छुम-दिक्खन तरफ श्रविन्त में वीतिहोत्र वश श्रीर माहिष्मती में हैहय वश के राजा राज्य करते रहे। उन के दिक्खन गोदावरी-काँठे में श्रश्मक नाम के एक नये श्रायं राजवश का नाम इस समय से सुना जाता है। बाद में श्रश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूळक-राष्ट्र का नाम

[ खं० ३ प्र० ९'

भी सुना जायगा। अश्मक की राजधानी पौदन्य और मूळक की प्रति-ष्ठान थी । दक्खिनी प्रतिष्ठान का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन उसे सूचित करता है। अश्मक और मूलक विदर्भ के साथ आधुनिक महाराष्ट्र की बुनियाद थे।

विदर्भ, सुराष्ट्र, सौवीर ( ब्राधिनिक सिन्ध ) श्रीर पजाव के राज्यों के नाम इस सूची में नहीं हैं। उस का कारण, जैसा कि हम आगे देखेगे, यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था ही बहुत कुछ उठ गई थी।

आर्य राज्यों के दिक्खनी अन्तों (सीमाओं) पर अन्ध्र, पुरह, शबर, पुलिन्द, मृतिब ( या मूषिक ) जातियाँ रहती थीं। पुलिन्द शायद वनध्य के जगलों में रहे हों। पुगड़ उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई ऋलग जाति थी, सो कह नहीं सकते। ऋन्ध्र, शबर श्रीर मृषिक निश्चय से अश्मक और कलिंग के बीच तथा दक्खिन को थे। समूचा श्राधुनिक श्रन्ध्र देश ही उस समय श्रन्त्र या श्रान्ध्र जाति का घर या सो नहीं कहा जा सकता। इस युग से ठीक अपले युग में तेलवाह नदी पर अन्प्रपुर या आन्ध्रों की राजधानी थी। तेलवाह नदी आधुनिक स्रान्ध्र देश की उत्तरी सीमा का तेल या तेलगिरि थी<sup>9</sup>। शवरों के प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का परिचय भूमिका में दिया जा चुका है। मूषिकों के नाम का हैदराबाद की मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताव्दी ई० पू०

१सेरिववाणिज जातक (३) (जातक १, १११); इं० स्त्रा० १६१६ पृ० ७२। भंडारकर ने जायसवाल की सलाह से तेल या तेलंगिरि को तेलवाह माना है।

<sup>्</sup>रद्भपर § १६ ।

में उन की नगरी कञ्हवेना या कृष्णवेणा नदी पर थी । कृष्णा और वेणा (वेणगगा) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भाडारा जिले में परस्पर मिलती हैं, और मिली हुई धारा का नाम कृष्णवेणा होता है, जो चाँदा ज़िले में वर्धा नदी से जा मिलती हैं। सम्भव है किसी समय मूर्ती से कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश मूषिकों का रहा हो, पर उन का मुख्य और मूल प्रदेश भी यह समूचा ही था, या कुछ कम, और कम था तो कौन सा, सो नहीं कहा जा सकता। मूषिक लोग द्राविड थे या शावर सो भी नहीं कहा जा सकता। मूषिक लोग द्राविड थे या शावर सो भी नहीं कहा जा सकता। मूर्तिव शायद मूचिव का अपपाठ है, और मूषिक उसका आर्थ रूप। आधुनिक मोचि मूलतः मूचिव मूषिक जाति के रहे दीखते हैं। जो भी हो, ये सब दिक्खनी जातियाँ अब भी विश्वामित्र के पुत्र कहलातीं क्योंकि विश्वामित्र ऋषि के कुछ वशज उनमे जा वसे और मिल चुके थे। वे आर्थों की दिक्खनी पहुँच की सीमा को सूचित करती थी।

#### § ७६. कुरु-पश्चाल का मिलना

सव राष्ट्रों में धीरे धीरे शान्ति के साथ सुख ग्रीर समृद्धि भी लौट ग्राईं, परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति ग्रा बनी। ग्रिधिसीम कृष्ण के वेटे निचत्तु के समय मटची कीड़ों ( लाल टिड्डियों) के लगां-तार उत्पात से कुरु देश में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना सड़ा हुग्रा श्रनाज खा खा कर गुज़ारना पड़ा उधर गगा की बाढ़ हस्तिनापुर को वहा ले गई। इस दशा में कुरु लोगों की एक बड़ी सख्या राजा-सहित उठ कर कीशाम्बी में जा बसी। कौरवों के इस प्रवास में दक्षिण पचाल के लोग भी उनमें मिल गये, श्रीर वह सिम्मिलित जन तब से

१ जिल्ला विक श्रीक रिक सीक १६१८ पृत्र २७४-७४, तथा नीचे ११४१ जिस में कृष्ण वेणा नदी के विषय में विचार बदला गया है—।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>ऐत० ब्रा० ७, १८। <sup>3</sup>दे० ८ १४।

कुर-पञ्चाल कहलाने लगा। उन का राजवंश भी तब भारत वंश या पौरव वश कहलाया, श्रौर भारतों या पौरवों का केन्द्र वत्सभूमि (जिस की राजधानी कोशाम्बी थी) हो गई। कुरु लोग पहले जिस प्रदेश में रहते थे, उसका नाम भी कुरु पड़ ही चुका था, श्रौर श्राज तक उस का पिन्छमी भाग कुरुत्तेत्र कहलाता ही है।

## § ७७. ज्ञान और तत्वचिन्तन की लहर

निचतु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस युग के इतिहास कीयथेष्ट छानवीन अभी तक नहीं हुई। विदेह में निचजु के समय के पीछे जनक जनदेव, जनक धर्मध्वज श्रौर जनक श्रायस्य्ण नामक जनको ने क्रमशः राज्य किया। भारतवर्ष के इस शान्तियुग मे एक तरफ यज्ञों का कर्मकाग्रड बंढ़ रहा था, श्रीर दूसरी तरफ ज्ञान श्रीर तत्त्वचिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी। उस लहर मे अनेक मुनियों के साथ साथ विदेह के जनकों केकय के अश्वपति, पाञ्चाल के प्रवाहण जैवित श्रीर काशी के श्रजातशत्रु श्रादि राजाश्रों के नाम भी सुने जाते हैं) ' 🛴 मनुष्य क्या है ? कहाँ से ख्राया ? मर कर कहाँ जायगा ? इस सव सृष्टि का अर्थ क्या है ? इस तरह के प्रश्न आर्य विचारकों को अर्धार सा कर रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्धि कुलीन परिवारों के युवक घरवार छोड़ कर निकल पड़ते, श्रौर गान्धार से विदेह तक विभिन्न देशों मे विचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमों में विद्वान् आचार्यों की सेवा करते, और तप और स्वाध्याय तथा विचार श्रीर श्रनुशीलन का जीवन विताते ) उन के जीवन की एक भलक तथा उनके सरल विचारों का चित्र हमें उपनिषद् नाम के वाह्मय में मिलता है, जो इस के कुछ ही समय पीछे लिखा गया। उन की कुछ मनोखक कहानियाँ यहाँ नमृने के तौर पर उद्धत की जाती हैं।

#### श्र. नचिकेता की गाथा

रावा नदी के पूरव प्राजकल जो मामा (लाहीर कसूर पट्टी तरनतारन ग्रम्तसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि वहाँ कठ जाति रहती थीं । कठों की उपनिपद् में एक कहानी श्राती है कि एक बार निवकेता नाम था एक नवश्रुवक ग्रपने पिता वाजश्रवा से कट कर भाग गया, क्योंकि उनका पिता उस से व्यर्थ मोह करता था। वह यम के घर पहुँचा, पर उसके बाहर रहने में उसे तीन रात मृद्रा रहना पड़ा। वापिस श्राने पर भृत्वे श्रातिथि को घर में देख यम यहुत घवड़ाया श्रीर श्रातिथि ने क्षमा मांगते हुए बोला कि तीन रात के कथ्ट के बदले में मुक्त से तीन वर मांग लो। निवकेत के पहले दो मुँहमांग वर यम ने कटपट दे दिये। तय वह तीसरा वर मांगने नगा—

"यह जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं रहता है, नीट कटते हैं नहीं रहता, यह छाप मुक्ते समका दे कि असल बात क्या है। यही मेरा तीखरा वर है।"

'इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये। यह दिपय सुगम नहीं हैं. या स्ट्रम है। निचयेता, तुम कोई दूसरा वर मौग लं।, टम छोड़ो, मुक्ते बहुत न रोको।"

"किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, श्रीर श्राप कहते हैं यह मुगम नहीं है, श्रीर श्राप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल सकता, हसी लिए तो मुक्ते इस जैसा कोई वर नहीं जान पहता।"

यम ने निचरेता को यहे प्रलोगन दिये। "तुम्हारे सी बग्स जीने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० नीचे § १२१ |

वाले पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय और धन मुक्त से माँग लो, जितना सुवर्ण और धन चाहों ले लो, ज़मीन ले लो, और चाहे जितनी लम्बी आयु माँगो। इस संसार में जो कामनायें दुर्लभ हैं वे सब मेरे वर से जी खोल कर तृप्त करो। रयो और बाजों के साथ ये रामायें तुम्हें सेवा के लिए देता हूं। निचकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को मुक्त से मत पूछो!"

पर निचकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। "हे यम, ये सब सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच गान ग्रौर गाड़ी-घोड़े सुके नहीं चाहिए। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, सुके तो वहीं वर लेना है।" (कठ उप० वल्ली १-२)

शिष्य की इस सची ज्ञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे उपदेश दिया, और निचकेता के हृदय को शान्ति मिली। एक सचाई की खोज के लिए निचकेता के प्राण किस प्रकार छुटपटाते थे!

## इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जावाल श्रौर पिप्पलाद के शिष्यों की कहानियाँ

निचकेता जैसे अनेक युवकों और युवितयों के नाम हमें उस समय के इतिहास में सुन पड़ते हैं। कहते हैं, याज्ञवल्कय की दो स्त्रियों थीं—
मैत्रेयी और कात्यायनी; मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण स्त्रियों की तरह गहने-कपड़ों की वातों में उलक्की रहती थी।

र्याज्ञवल्क्य बोले—मैत्रेयी, मैं अब यहाँ से जाने को हूँ, आओ तुम्हारा कात्यायनी से निपटारा कर दूँ।

१दे० नीचे § ७६।

<sup>े</sup>याज्ञवल्क्य भी जनक की तरह एक वंश का नाम है; वेवल एक

√ मैत्रेयो ने कहा —भगवन्, यदि यह समूची धरती धन से भरपूर मुके
मिल जाय तो क्या मैं ग्रामर हो जाऊँगी ?

✓—नहीं, हरिगज़ नहीं । जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी जीवन होगा ।

✓—तव जिस चीज़ से मैं अमर न हूंगी, उसे ले कर क्या करूंगी १ आप, को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुक्ते उपदेश की जिए न ।

इन ज्ञानिष्पासुत्रों की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी। एक बार सत्यकाम जावाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रुमान् गौतम के पास जा कर वोला—भगवन् त्राप की सेवा में में ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता हूं, क्या त्राप के पास त्रा सकता हूं १ वे बोले—सोम्य तुम कौन-गोत्र हो १—में नहीं जानता महाराज में कौन-गौत्र हूं । मां से पूछा था, उस ने उत्तर दिया, यौवन में बहुत घूमते फिरते मेंने तुम्हें पाया था, सो में नहीं जानती तुम कौन-गौत्र हो, मेरा नाम जवाला है त्रौर तुम्हारा सत्य-काम । सो में सत्यकाम जावाल ही हूँ ।—कहने की त्रावश्यकता नहीं कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न होकर गौतम ने सत्यकाम को त्रपना ब्रह्म-चारी बनाया त्रौर वह बड़ा ब्रह्मवक्ता बना ।

उस समय के गुरु भी इस बात को बुरी तरह परखते कि उन के शिष्यों की ज्ञान की साध सच्ची है कि नहीं। एक बार, कहते हैं, ऋौर बात शायद भारत-युद्ध से पहले की हो<sup>3</sup>, सुकेशा भारद्वाज, शैन्य सत्य-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वृ० उप० ४, ४। <sup>२</sup>छा० उप० ४,४। /

<sup>3</sup> पिप्लाद नामक एक श्राचार्य का समय पार्जीटर ने भारत-युद्ध के बाद रक्खा है ( प्र ० श्र० पृ० ३२४—३३१ ), किन्तु प्रश्नोपनिषद् वाले पिप्लाद के भारत-युद्ध से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि वह कोशल के राजा हिरण्यनाभ का समकालीन था ( प्रश्न उप० ६-१ ), श्रौर हिरण्यनाभ पार्जीटर के श्रनुसार मनु से ८३वीं पीढ़ी पर था। किन्तु

काम, सौर्यायणी गार्ग्य, कौशलय ग्राश्वलायन, भार्गव वैदर्भि ग्रीर कवन्धी कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान् पिप्लाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे। [शैव्य = शिवि देश का निवासी, कौशल्य = कोशल का, वैदर्भि = विदर्भ का। देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी इकट्ठे होते थे। ] पिप्लाद ने उनसे कहा—ग्रमी एक वरस तक तुम लोग ग्रीर तप ब्रह्मचर्य ग्रीर श्रद्धा से वतात्रो; उसके बाद ग्राकर चाहो जो पूछना; यदि हम जानते होगे तो सब बतला देगे। एक वरस के तप के बाद वे सब फिर उपस्थित हुए, ग्रीर ग्रपने सन्देह मिटा सके।

#### ं उ. अश्वपति कैकेय की वात

एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान् श्रापस में विचार करने लगे।
श्रपनी शंकाये मिटाने को वेपाँचों मिल कर उद्दालक श्राक्षण केपास गये।
उद्दालक ने देखा वह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा। उसने कहा चलो हम श्रव श्रश्वपित कैकेय के पास चले। वहाँ पहुँचने पर श्रश्वपित ने उन का बड़ा श्रादर किया। उस ने उन से कहा—मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कायर, न कोई श्रपढ़ है श्रीर न व्यभिचारी; व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से ? श्राप लोग यहाँ ठहरे, मैं यज्ञ करूँ गा, तव श्राप को बड़ी दक्षिणा दूँगा। उन्हों ने कहा—हम जिस प्रयोजन से श्राये हैं, वह श्राप से कह दे; हम तो श्राप से श्रात्मज्ञान लेने श्राये हैं। श्रश्वपित ने उन्हें दूसरे दिन सवेरे उपदेश देने को कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल वे

राय चौधुरी उसे ६ठी शताब्दी ई० पू० में रखते हैं (पू० ६४, तथा १६-१७)। प्रकृत प्रसंग में यह विवाद इतने महत्त्व का नहीं है कि इस निपटाना आवश्यक हो।

सन समिधाये । हाथ में लिये हुए उसकी सेना में उपस्थित हुए, श्रौर श्रश्वपति ने उन्हें ज्ञान दिया ( छा० उप० ५, ११ )।

#### ऋ. "जनक" की सभा

"जनक" वैदेह के विषय में लिखा हैं कि उस ने एक बड़ा यज किया, जिस में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी। वहीं कुरपञ्चालों के ब्राह्मण् जुटे । जनक जानना चाहा उन में सेकौन सब से विद्वान् है । उस ने हजार गौएँ खड़ी कीं, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पाद व वधवा दिये, और कहा, आप में जो सब से अधिक ज्ञानी हो वह इन्हें ले जाय। याजवल्क्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा-सौम्य सामश्रवा, इन्हें हाँक ले जास्रो । दूसरे ब्राह्मण् यह न कह सके । उन्हों ने याज्ञवत्क्य से प्रश्न करना शुरू किया । पाँच विद्वानों ऋौर एक विदुषी ने क्रम के याज्ञवत्क्य की परीक्षा ली, पर प्रत्येक को उसने शात कर दिया। तब उद्दालक **ब्रारु**णि नाम के एक विद्वान् ने उस से एक गूढ विषय का प्रश्न किया जो त्रारुणि ने मद्र देश मे रहते हुए पतज्ञल काप्य से सीखा था। याजवल्क्य इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया। तब गार्गी वाचकवी दोबारा बोली—"ब्राह्मणो, महाशयो, मैं इस से दो प्रश्न पूछ लूँ, यदि यह इन्हें भी बता दे तो त्राप में से कोई इसे न जीत सकेंगा।" "पूछो गार्गी, पूछो" । वह कहने लगी—"याज्ञवल्क्य, जैसे कोई काशी या विदेह का क्षत्रियकुमार क्रपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो बाण्धारी शत्रुश्रों या चोरो को श्रकेला पकड़ लाता है, उसी प्रकार मैं स्त्राप के सामने दो प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ; कहिए।"

१ शिष्य लोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ मे सिमधार्ये ( यज्ञ का ईधन ) ले कर जाते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चौथाई

किन्तु गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब याज्ञवल्क्य को हरा न सक तय कुरुपञ्चाल ब्राह्मणों को हार माननी पड़ी। तब विदग्ध शाकल्य मुकावले के लिए उठा। शाकल नगरी पञ्जाब के उत्तरी भाग में मद्र देश की राजधानी थी, त्र्राष्ट्रनिक स्यालकोट उसे स्वित करता है। शाकल्य का असल नाम देविमत्र था, विदग्ध उस की छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उसने ऋग्वेद का सम्पादन भी किया था, और उस की या उस के शिष्यों की सम्पादित शाखाये शक्त सहितायें कहलाती थीं। विदग्ध और याज्ञवल्क्य की यह शर्त्त थी कि जो विवाद में हार जायगा उस का सिर उत्तर जायगा। अन्त में जीत याज्ञवल्क्य की हुई। (वृ० उप०, अ० ३)।

## लृ. उपनिषदों के धार्मिक विचार

उपनिपद्-युग का यह तत्त्वचिन्तन ग्रार्यावर्त्त मेधार्मिक सुधार की भी एक 'नई लहर को स्चित करता है। यज्ञों के कर्मकाएड ग्रौर ग्राडम्यर के विक्रद्ध यही पहला विद्रोह था। उपनिषद् ने स्पष्ट शब्दों में घोपणा की कि—

#### प्रवा एते श्रद्दा यज्ञरूपाः

ये यज्ञ फुटी नाव की तरह हैं ( मुण्डक उप० १, २, ७)।
'सुष्टि के अन्दर एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करती है, यह
तो उपनिषदों, का मुख्य विचार है। वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म
कहती है। इन्द्र वरुण आदि वैदिक देवताओं की पुरानी गद्दी पर उपनिषदों के विचारकों ने इस युग में उसी ब्रह्म की स्थापना कर दी। वैसे
भी वैदिक देवताओं की हैसियत में बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था।
विष्णु और शिव के नाम ब्रह्म या परमातमा के अर्थ में इस वाहमय में
अधिक वर्ते गये हैं। कठ-उपनिषद (३-९) में विष्णु का परम पद
मनुष्य की जीवन यात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया है; श्वेताश्वतर उपनिषद् रद्र शिव का परमातमा-रूप से कीर्तन करती है। केन उपनिषद में

पहले-पहल उमा हैमवती नाम की देवी प्रकट होती है, जो शायद शिव की स्त्री है। इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौगा होने लगता है।

यज्ञों की पूजा विधि के वजाय उपनिषदे एक नये स्राचिर्ण-मार्ग का उपदेश देती हैं। दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मन-स्कता ग्रर्थात् मन के संकल्प की दृढ़ता, ग्रुचिता, वाणी ग्रीर मन का नियमन, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक् ज्ञान ख्रीर विज्ञान-इन सब उपायों से, तथा समाहित होने श्रर्थात् श्रात्मा या बहा मे ध्यान लगाने, उस में लीन होने, श्रौर उस की उपासना करने—ग्रर्थात् मिकपूर्वक उस का ध्यान करने —से मनुष्य अपने परम पद को प्राप्त होता है । मनुष्य का ग्रन्तरतर जो त्रात्मा है, वह सब से प्रिय है, उस ग्रात्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए; उस के दर्शन, श्रवण, मनन श्रीर विज्ञान से यह सव (ससार) जाना जाता है। उस आतमा को चाहने वाले विद्वान् लोग पुत्रैषणा वित्तेषणा ग्रौर लोकैपणा ( सन्तान धन ग्रौर यश की ग्रभिलाषा ) से अपर उठ कर मिखारी वन जाते हैं<sup>२</sup>। एक तरफ जहाँ यह उपदेश है कि ''यह त्रात्मा बलहीन को नहीं मिलता त्रीर न प्रमाद से या तप के त्रभाव से" वहाँ दूसरी तरफ यह भी कहा है कि "यह ग्रात्मा न उप-देशों से मिलता है, न मेधा से, न बहुत पढ़ने से, जिसे यह वर लेता है वहीं इसे पा सकता है, उस के सामने यह श्रात्मा श्रपने रूप को खोल देता है। "3 इन में से पिछला कथन स्पष्ट रूप से भक्ति-भाव को सूचित करता है।

<sup>ै</sup>कठ उप० २, २३; ३, ६-७-१३; प्रश्न उप० १, १४; मुख्डक उप० १, २, ११; ३, १, ४।

२वृ० उप० १, ४, ८; २, ४, ४, ४, ४, २२।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>मुग्डक उप० ३, २, ३-४; कर उप० २, २२ ।

पह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदे ग्रद्धेतबाद का-ग्राथीत् इस जगेत् में एक ही ब्रह्म है, श्रीर यह जगत् भी उसी की श्रिभिव्यक्ति है, इस विज्ञार का-उपदेश देती हैं। सच् बात यह है कि सब उप-निषदे एक व्यक्ति या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं। जगत् के असल तस्व को खोजना उन सब का स्पष्ट लक्ष्य है, श्रीर उस खोज के लिए उन में बड़ी सचाई त्याग श्रीर श्रातुरता भलकती है ) स्थूल सृष्टि श्रीर श्रानेक प्रकृति-शक्तियों के परे श्रौर श्रान्दर एक महान् चेतन शक्ति-त्रातमा या ब्रह्म—है, यह सब उपनिपदों की एक विशेष ब्रनुभृति, उन की खोजों का प्रायः सर्वसम्मत सार है। किन्तु सम्प्रदाय-बद्ध एक मार्गीय विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्त्वचिन्तन की आरम्भिक धूंधली उड़ाने हैं। वह चिन्तन कभी कभी श्रद्धैतवाद की तरफ भी भुकता है; पर वह वाद उस चिन्तन के अनेक परिशामों में से केवल एक है। उस के साथ साथ उपनिषदों में सृष्टि श्रीर श्रात्माविषयक दूसरे श्रनेक श्रास्फुट, विचार भी हैं, यहाँ तक कि श्रानात्मवाद के बीज भी उन में खोजे जा सकते हैं 9

# § ७८. ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम और परिषदें; उत्तर वैदिक वाङ्मय

उस युग की जिज्ञासा का क्षेत्र केवल ग्रध्यातम विषय ही न थे, प्राकृतिक ग्रीर मानव (या जड़ ग्रीर चेतन) जगत् के कई पहलुग्रों की ग्रोर विचारकों का ध्यान गया था। ग्रायों की उस समय की विद्याग्रों का जो परिगण्न मिलता है (जैसे छा० उप० ७, १-२ में), उस में से प्रत्येक के नमृते ग्राज नहीं मिलते, ग्रीर न प्रत्येक नाम का ठीक ग्र्य ही हम जानते हैं। तो भी उन की कुछ विद्याग्रों का हमें पता है।

१ जैसे वृ० उप०, ३, २, १३ मे।

(जिस उद्दालक श्राविश का ऊपर नाम श्राया है, वह एक प्रसिद्ध विचारक श्रोर विद्वान् था। उस का वेटा श्वेतकेतु श्रोदालिक तथा दोहता श्रण्टावक भी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए है। श्वेतकेतु श्रोदालिक त्रहा-वादी होने के श्रतिरिक्त जननशास्त्र श्रोर कामशास्त्र का भी प्रवर्तक गिना गया। उस के एक श्ररसे वाद उसी विषय पर बाभ्रव्य पार्चाल ने एक सक्षिप्त ग्रन्थ लिखा। यह बाभ्रव्य उस सुवालक बाभ्रव्य पाञ्चाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत-युद्ध के पहले शिक्षा-शास्त्र का प्रण्यन किया था।

श्वेतकेत से अगली पीड़ी में शाकपूर्ण या शाकपूर्ण नाम का व्यक्ति हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचार्य माना जाता है।

उस से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, श्रोर आसुरि का शिष्य पञ्च-शिखे था। कोई कहते हैं आसुरि के बड़े भाई और गुरु का नाम किपल था, कोई कहते हैं पञ्चशिखका नाम ही किपल था। जो भी हो, जिस प्रकार वालमीकि को आदि-किव कहा जाता है, उसी प्रकार किपल को आदि-विद्वान् अर्थात् सब से पहला दार्शनिक। उस की दर्शन-पद्धित को साख्य कहते हैं। वह एक अनीश्वरवादी शुद्ध दार्शनिक पद्धित है जो जड़-चेतन जगत् की कुल सत्ताओं का सख्या-यद्ध और शृद्धला-बद्ध विवेचन करती है। इस परि सख्यान या परिगणन के कारण ही वह साख्य-पद्धित कहलाती है।

पञ्चशिख से तीसरी पीढी पर यास्क हुआ। शायद उस का कोई वशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्त अब भी मिलता है।

यज्ञों के पूजा-पाठ श्रीर कियाकलाप के श्राडम्बर का भी वड़ा विस्तार हु श्रा। श्रुचा श्रीर सामों का यज्ञों में प्रयोग होता था, उन के प्रयोग-सूचक वाक्य यज्ज थे। उन सब की व्याख्या में भी श्रव वहुत कुछ लिखा जा रहा था, श्रीर वह श्रृह्ख लित श्रीर सम्पादित हो कर गुरु-शिष्य-परम्परा में चल रहा था। वेदव्यास के समय श्रीर पहले से जो श्रध्ययन श्रीर

शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, वे इस समय खूब फूले फले। वे चरण या शाखा कहलाते। उन्ही चरणों या शाखाओं के आश्रमों में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन और शिक्षण चलता। वेद-संहिताओं के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मागों या वेदाङ्गों को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन अध्ययन भी उन्हीं चरणों के आश्रमों में होता। स्वतन्त्र विचारकों और विद्वानों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान का संग्रह और पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, और नवयुवक विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती। समय पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिपदे भी जुटतीं। श्वेतकेत औहा लिक एक वार पाञ्चालों की परिपद में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण जैविल ने उससे कई प्रश्न पूछे थे (वृ० उप० ६, २; छा० उप० ५, ३)। ये परिषदे एक तरह से प्राचीन समिति का ही एक पहलू थीं।

प्राचीन ऋषियों श्रादि के नाम से होते। श्रायों का जितना प्राचीन ऋषियों श्रादि के नाम से होते। श्रायों का जितना प्राचीन ज्ञान मिलता है वह श्रमुक शाखा या श्रमुक चरण का कहलाता है। लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा वतलाई जाती है। श्रीर श्रिकाश प्रन्थ एक व्यक्ति के हं भी नहीं, वे संहिता या संकलन हैं; उन पर पुन: पुन: सम्पादन की, श्रनेक मित्तप्तों के सहयोग की श्रीर सामूहिक तजरवों की स्पष्ट छाप है। ज्ञान के ज्ञेत्र में व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक है। प्राचीन श्रायों का सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता श्रीर फलता-फूलता रहा है; हम श्राज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायों के नाम ही मुख्यतः जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम।

वेद के उक्त भाष्य ब्राम्हण कहलाये। वे गद्य के जटिल ब्रन्थ है। कई शाखात्रों की संहितात्रों में वेद-भाग ग्रलग ग्रीर ब्राह्मण या व्याख्या-

भाग श्रालग है, कह्यों में दोनों मिश्रित हैं। इस का यह श्रर्थ है कि वेद-संहिताश्रों का श्रान्तिम रूप बाह्मण्-युग के श्रन्त में निश्चित हुश्रा। (ब्राह्मण्) के श्रान्तिम भाग श्रारण्यक (श्ररण्य या जगल में कहे गये श्रन्य) श्रीर उपनिषद् (निकट वैठ कर कहने के श्रर्थात् रहस्य श्रन्थ) कहलाये।

शिक्ता श्रादि जान जो वंद से पैदा हुए, वेदाह कहलाये। ये छु: हैं।
शिक्ता या शीक्ता का अर्थ कह चुके हैं। उस के श्रातिरिक्त व्याकरण, छन्ट
और निरुक्त ये तीन श्रंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं।
निरुक्त शब्दों की व्युत्पित्त श्रर्थात् उन के उद्भव की खोज की जाती है।
वाकी दो वेदाङ्ग हैं—ज्योतिष श्रीर कल्प। वेदाङ्ग ज्योतिष बहुत श्रारम्भिक
किस्म का था। कल्प में श्रायों के व्यक्तिगत तथा परिवार श्रीर समाजसम्बन्धी श्रनुष्ठान के नियमों का विचार होता। श्रायों के व्यक्तिगत,
पारिवारिक श्रीर सामाजिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या सस्कार हों,
क्या कानून हो, इन वातों की मीमासा हो कल्प कहलाती। उसके तीन
श्रश थे—श्रीत, गृह्ण, श्रीर धर्म। श्रीत में व्यक्तिगत श्रनुष्ठान, यज श्रादि
को विवेचना है जो सब श्रुति पर निर्भर होने से श्रीत कहलाता। गृज या
पारिवारिक श्रनुष्ठान में श्रुति की विधियों के श्रातिरिक्त प्रचलित प्रथायें भी
श्रा जाती हैं। विवाह, श्रन्त्येष्टि श्रादि के सब सस्कार उसी में सम्मिलत
हैं। धर्म श्रर्थ यों तो था कानून या तमाम व्यवहार। कल्प के धर्म
श्रंश में सामाजिक श्रनुष्ठान का उल्लेख है।

कल्प सब सूत्रों ऋर्थात् ऋत्यन्त सिक्षप्त वाक्यों मे मिलते हैं। वे ब्राह्मग्रम्थों का सार हैं। किन्तु सार ऋौर निष्कर्ष निकालने के साथ साथ सशोधन ऋौर परिवर्त्तन की प्रक्रिया भी जारी रही। न केवल कल्प प्रत्युत ऋन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैलों में लिखे गये।

मुख्य उपानिषदों का श्रन्तिम समय हम श्रीसतन श्राठवीं शताब्दी ई॰ पू॰ रख सकते हैं। कल्य-सूत्रों का श्रारम्भ तभी से हुश्रा। किन्तु श्रव जो श्रीत ग्रह्म श्रीर धर्म सूत्र हमें उपलब्ध हैं, वे प्रायः छठी या पाँचवीं शताब्दी ई० पू० से दूसरी शताब्दी ई० पू० तक के हैं। किन्तु प्राचीन चरणों के आश्रमों में सम्पादन और परिमार्जन की प्रक्रिया कैसे होती थी, सो अभी देख चुके हैं। इसी कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप भले ही पाँचवी शताब्दी ई० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत कुछ विद्यमान है।

ं ब्राह्मण उपनिषद् श्रौर सूत्र-ग्रन्थों को मिला कर इम उत्तर (पिछला) वैदिक वाङ्मय कहते हैं।

## § ७६. सामाजिक विचार-व्यवहार और आर्थिक जीवन का विकास वर्णाश्रम-पद्धति और ऋगों की कल्पना

उत्तर वैदिक काल के आश्रमों में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद पहले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना। इसी काल में आयों के समाज-सस्थान की नीवे डलीं।

यह समभा जांता था कि प्रत्येक न्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋण<sup>3</sup> लेकर पैदा होता है —वह देवतात्रों का, ऋषियों का, पितरों का और मनुष्यों का ऋणी पैदा होता है। उन ऋणों के कारण उस के कर्त्तन्य उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिध्य

१दे० क्ष १६ I

विछले शास्त्रों में तीन ही ऋण—देव-ऋण, ऋषि-ऋण, श्रीर पितृ-ऋग्य—प्रसिद्ध हैं, किन्तु श्रारम्भ में चार ऋण माने जाते थे, चौथा मनुष्य ऋग्य ) शत० आ० १, ७, २, १ में उन का इस प्रकार उल्लेख हैं—ऋण ्ह वे जायते योऽस्ति । स जायमान एव देवेभ्य ऋषियः पितृभ्यो मनुष्येभ्य ॥ श्रागे उन की व्याख्या है। ऐत० आ० ७, १३ भी ऋगों के सिद्धान्त का उल्लेख हैं।

त्रादि का धर्म निवाहने से उस ऋण को जुका सकता है। इसी प्रकार देवताओं का ऋण यज्ञ करने से जुक जाता था। किन्तु ऋषियों और पितरों के ऋण विचित्र थे। ऋषियों का जान का ऋण अध्ययन से, एव पितरों का सन्तान के जनन से जुकाया जाता था। ऋणों की इस कल्पना के विषय में चाहे जो कहा जाय, इतना तो स्पष्ट है कि यह मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप में देखती थी। और इसकी दृष्टि में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नहीं प्रत्युत पूर्वजों का भी ऋणी था; और क्योंकि पूर्वजों का ऋण वश्वजों के तई जुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वश्वजों के प्रति भी कर्त्तन्य थे।

कुछ कुछ ऋगों के विचार पर आश्रम-न्यवस्था निर्भर थी। मनुष्य का जीवन चार स्वाभाविक आश्रमों या पड़ावों में वाँटा गया था। पहले दो आश्रम विद्यार्थी और गृही, तो सर्वसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, वानप्रस्थ और परिवाजक या भिद्ध, विशेष ज्ञानवान लोगों के लिए। वानप्रस्थ लोग गाँवों और नगरों के पड़ोस में आश्रमों में रहते। वे आश्रम इस प्रकार परिपक्ष तजरवे, स्पष्ट निर्भीक निष्पक्षपात विचार और अध्ययन के केन्द्र थे। और राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव था। उसी प्रकार सर्वत्याग कर घूमने वाले भिद्धाओं का।

जाति-मेद श्रारम्भ में केवल श्रार्य श्रीर दास का ही था। वैदिक काल में विजातीय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, कोई निश्चित बन्धन ने होने से स्वाभाविक सम्बन्ध भी बहुधा हो जाते थे। श्रव लगातार साथ रहने से श्रिधिक सम्पर्क होने लगा, तब श्रायों की पवित्रता बनाये रखने के लिए नियम श्रीर बन्धन बनाये जाने लगे। दास स्त्री श्रार्थ की धर्मपत्नी न हो सकती। तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली जाति की स्त्रियों को रखना वर्जित न था। यहाँ तक कि रमण के लिए रक्खी जाने वाली रामाश्रों की कालिमा के कारण राम शब्द में ही

काले का अर्थ आ गया । वैसे भी दास अब आयों के समाज के बिलकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अग—शूद्र के रूप मे—वनने लगे। किन्तु शूद्र के साथ विवाह-सम्बन्ध घृणित, माना जाता, आयों के समाज में आ जाने पर भी वह एक दलित श्रेणी थी। आर्य और शूद्र में वास्तविक जाति-भेद अर्थात् नस्ल का भेद था।

स्वयं त्रायों में भी विभिन्न श्रेणियां शकल पकड़ रहीं थीं। रथेष्ठाः या रथी लोग साधारण पदाति से हैसियत में स्वभावतः ऊँचे थे, सो पीछे कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की ग्राधिकांश नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा नियम न था। राजन्य का दर्जा उन से भी ऊँचा था, उस मे राजकीय परिवारों के लोग थे। राजन्यों ग्रीर रथेष्ठात्रों को मिला कर क्षत्रिय श्रेणी बनती थी, जो शुरू से ही कुछ कुछ विशः से ऊपर थी; त्राब केवल उस का ऊपर होना ग्राधिक स्पष्ट होने लगा।

किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान श्रीर विचार के मार्ग मे जाने वाले,
श्रध्ययन श्रीर श्रध्यापन में लगे लोगों की वन रही थी। वही ब्राह्मण्
श्रेणी कहलाती। ब्राह्मण का मूल श्रर्थ केवल ब्रह्मन्—ऋच् साम श्रीर
श्राथर्वण मंत्रों—को दोहराने वाला, श्रर्थात् पद्यपाठक मात्र था। पद्यपाठक के काम से ही एक तरफ तो पुरोहित के काम का विकास हो

१निरुक्त १२, १२, २ में लिखा है—श्रधोरामः... अधस्ताद्रामोऽध-स्तात् कृष्णः कस्मात् समान्यादित्यग्निं चित्वा न रामामुपेयात्, रामा रमणायोः प्रेयते न धर्माय कृष्णजातीयैतस्मात् सामान्यात् ॥ स्पष्ट है कि रामा = श्रनायं रखेल ।

<sup>( े</sup>समूचा समाज चार वर्णों में बाँटा जा सकता है, यह केवल एक दार्शनिक कल्पना थी। धर्मशास्त्रकारों के नियम केवल उनके लेखकों के विचारों श्रीर इच्छाश्रों को सूचित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-स्थित

गया। दूसरी तरफ पद्यों के अनुशीलन से ही अनेक ज्ञानों और अध्य-यनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा था, उस का उल्लेख किया जा चुका है। आर्थ संस्कृति की यह विशेषता थी कि ज्ञान के साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय मनोद्यृत्ति उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वामाविक सह-योग समभती है। इस प्रकार ज्ञान और अनुशीलन, अध्ययन और अध्यापन करने वाले गृहस्थ त्यागियों की एक दूसरी अंगी वन उठी। उन में से जो बड़े बड़े आअमों या शालाओं के नायक थे वे महाशाल का अध्ययन-अध्यापन सुख्य लक्ष्मण था। क्योंकि राष्ट्र के धर्म और व्यवहार (नियम कानून) की और हिताहित की वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरफ राष्ट्र के मन्त्र-धर (अमात्य सलाहकार नीति-निर्धा-रक्ष ) का कार्य तथा दूसरी तरफ न्याय-विभाग का कार्य प्राय: उन्हीं के हाथों में आ जाता। इन ऊचे पदों में या पुरोहित के पेशे मे आमदनी ज़रूर थी, किन्तु साधारण आहरण का मुख्य कार्य तो अध्ययन-अध्यापन

को। वास्तव में प्रत्येक काल में चार वर्ण या श्रेणियाँ थीं, यह श्रत्यन्त श्रामक विचार है। मेगास्थनी ४ थी शताब्दी ई० पू० में सात श्रेणियों में भारतीय समाज को बॉटता है (इं० श्रा० १८७७, पृ० २३६-२३८)। उपर १०२ में वैदिक राष्ट्र का जो श्रादर्श दिखलाया गया है, उस में राजन्य श्रीर रस्येष्ठाः दो श्रलग श्रलग श्रेणियों हें, श्रीर वैसा होना स्वामा-विक भी था। बुद्ध के समकालीन श्रर्थात छुठो शताब्दी ई० पू० के कूटदन्त-सुत्त (दीघ०) में फिर खित्या श्रनुयुत्ता श्रीर श्रमचा परिसज्जा में भेद किया है। (हि० रा० भाग २, पृ० १०० टि० ४ में उद्धत)

१सु० नि० ब्राह्मणुम्मिकसुत्त (१६) श्रीर वासेट्रसुत्त (३१) की वरथुगाथा।

ही था, जिस के साथ गरीबी का भाव आरम्भ से जुड़ा हुआ था। आर्थ संस्कृति की यह एक विशेषता रही, और अब तक है, कि उस में जान और गरीबी का आदर सम्पत्ति और समृद्धि से कभी कम नहीं रहा। जनता की इसी मनोवृत्ति के कारण क्षत्रिय श्रेणी जैसी कुलीन और अभिजात समभी जाती, ब्राह्मण श्रेणी भी वैसी ही कुलीन और अभि-जीत गिनी जाने लगी

क्षित्रय श्रीर बाह्मण, ये दोनो श्रेणियाँ साधारण विशः में से ही उप उठी थीं। विशः के साधारण लोग वैश्य थे। वे सब का श्राश्य थे। वैश्य गृहपति राष्ट्र का ग्राधार थे। शिल्प श्रीर व्यवसाय के पिर्णाक के साथ साथ वैश्य-समुदाय में भी गण बनने लगे, श्रीर उत्तर वैदिक वाङ्मय में जहाँ श्रेष्ठी शब्द श्राता है, उस का श्र्यं बहुत से विद्वान गण का प्रमुख ही करते हैं। श्रेष्ठ्य का श्र्यं गण की मुख्यता। श्र्यात उस श्रारम्भिक समाज में, जो पहले समूचा कृषकों श्रीर पशु-पालकों का था, श्रीर जिस में कुछ साधारण शिल्प केवल कृषि के सहायक रूप में थे, श्रव कृषि व्यापार श्रीर श्रानेक शिल्प-व्यवसायों की भिन्नता फूटने श्रीर श्रकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान श्रीर श्रध्ययन का पेशा उसी विशः में से फूट कर एक पृथक् श्रंग बन रहा था उसी प्रकार श्रन्य शिल्पों श्रीर व्यवसायों के समूह या गण भी पृथक् श्रंगों के रूप में प्रकट होने लगे। किन्तु यह श्रभी बीज मात्र था।

बिह्मण क्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-मेद तथा दार्शनिक वर्गीकरण था। अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-व्यव- हार रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, और तब भी थां, किन्तु आजकल को जातपात की तरह वे बन्द दायरे न थे। जात-मेद यदि था तो आर्थ और शद्भ में था, और वह जाति-मेद के आधार पर था।

, श्रायों के साधारण सामाजिक श्राचार-व्यवहार में पहले की श्रपेक्षा श्रिधिक परिष्कृति श्रा रही थी।

्र उत्तर वैदिक वाङ्मय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है , इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से हो गया था। कपास और सूती कपड़े का अाविष्कार समूचे संसार में पहले पहल भारतवर्ष में ही हुआ, तथा पिन्छमी जगत् के सामी और अन्य लोगों को भारतवर्ष से ही उस का पता मिला था।

## § ८०. जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं का विकास

् अवस्थित या स्थिरता के कारण जैसी परिपक्वता इस उत्तर वैदिक युग के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आ रही थी वैसी ही आर्थों की राज्य-संस्था में भी।

जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने ग्रौर ग्रवस्थित हो जाने के कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे धीरे स्थिर व्यक्तित्व—स्पष्ट 'नामरूप'—होने लगा। श्रौर उस का यह फल हुन्ना कि राज्य श्रिय जन के बजाय धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा। जनपद का ग्राय ही है जन का रहने का स्थान (पद)—जहाँ जन के पैर जमे हों। देश जनपद इसी कारण कहलाने लगा कि यह जन का ग्रधिष्ठान था, उस पर कोई जन वस गया था। श्रारम्भ में जनपद में यही विचार था। ग्राय हम साधारण रूप से देश को जनपद कहते हैं, वह किसी जन (कबीले) का ग्रधिष्ठान है या नहीं सो कभी नहीं विचारते, किन्तु, न्प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद को जनपद कहते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऋाश्वालायन श्रौत सूत्र ६, ४, १७ ।

जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुर, पञ्चाल, चेदि, वत्स, श्रंग, श्रूरसेन, अवन्ति, यौधेय, मद्र, शिवि, श्रम्बण्ठ, उशीनर, मालव, केकय, गान्धार आदि। किन्तु ऊपर से नाम वही रहते हुए भी श्रन्दर से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके परिवर्त्तन हो गया—जनराज्य के बजाय श्रव वे जानपद राज्य हो गये। कुर, पञ्चाल, मद्र, मालव श्रादि श्रव जन या कबीले न रहे। यद्यपि श्रव भी उन उन नामों के जनपदों में उन्हीं उन्हीं मूल जनों के वशाज—सजात या श्रमिजन — मुख्यतः बसे हुए थे, तो भी श्रोर जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में वस जाय, उस में मिक्त रक्खे, वह राष्ट्र उस का श्रामिजन हो या न हो, वह व्यक्ति श्रव उस की प्रजा हो जाता। बाहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी वन ही सकते थे (ऊपर § ६७ इ), किन्तु उस समय उन्हें कल्पित सजातता या श्रामिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी। श्रव वे सजात या श्रमिजन नहीं बनते थे, श्रमिजनत्व के बजाय श्रव उन्हें जनपद में मिक्त रखने की श्रावश्यकता होती थी।

इसी प्रकार ग्राम पहले जन की दुकड़ी या जत्था होता था, श्रव उस में भी बस्ती का भाव मुख्य हो गया।

केवल इतना ही नहीं, विभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य-संस्थाये स्थिर सी हो चली थीं। प्राची दिशा अर्थात् मगध विदेह कर्लिंग अप्रादि में साम्राज्य के अभिषेक होते; वहाँ के राजा सम्राट कहलाते। आज-कल हम एकच्छत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य

<sup>े</sup> श्रिमिजन शब्द पाणिनि (श्रष्टाध्यायी ४, ३, ६०) का है। उस में दो श्रर्थ हैं, एक तो वहीं जो वैदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश—किसी के पूर्वजों का मूल निवास-स्थान। श्रिमिजनः पूर्ववान्धवः, तत्सम्बन्धाः देशोऽप्यमिजन उच्चते यस्मिन् पूर्ववान्धवैरुपितम् (उक्त सूत्र परं काशिका-वृत्ति)।

शब्द का मूल अर्थ शायद था राज्य-सघ या राज्य-समृह, अर्थात् अनेक राज्यों का गुट्ट जिन मे से एक मुखिया मान लिया गया हो। दक्तिण दिशा में सत्वत् ( यादव )। लोगों में भौज्य राज्यसस्था थी, वहाँ प्रमुख शासक मोज कहलाते । मोज का अर्थ प्रतीत होता है कुछ समय के लिए नियुक्त राजा । प्रतीची दिशा (पिन्छम ) मे नीच्य और अपाच्य लोगों मे, अर्थात् दक्लिन पन्छिम श्रीर ठेठ पन्छिम—सुराष्ट्र, कन्छ, श्रीर सौनीर ( ग्राधुनिक सिन्ध ) त्रादि देशों—में स्वाराज्य राज्यसस्था थी, वहाँ के राजा स्वराट् कहलाते । स्वराज्य का त्रार्थ था ऋत्र्य समानाना—ज्येष्ट्यम् —यरावर वालों का अगुत्रापन। इस प्रकार स्वराट् आनुवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुआ मात्र था। उदीची दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मद्रों के जा जनपट थे, उन में वैराज्य प्रणाली थी,वे विराट्—राजहीन— जनपद थे। उत्तर कुरु, उत्तर मद्र से इस युग में क्या समभा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। श्रीर ध्रुवामध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में श्रर्थात् श्रन्तर्वेद में, कुरु पश्राल वश उशीनर ( पूर्वोत्तर पजाव के ) लोगों मे राज्य की प्रथा थी। वहाँ के राजा ठीक राजा थे श्रीर कहलाते थे। स्रर्थात् मध्यदेश श्रीर प्राची के सिवाय सभी जगह एकराज्य की प्रणाली न थी। विशेष कर मध्यदेश के उत्तरपन्छिम से दक्खिन तक-पजाव से वराङ्-महाराष्ट्र तक-संघ-राज्यों की एक मेखला थी। हम देखेंगे कि यह अवस्था प्राचीन काल के अन्त तक—५०० ई० तक—जारी रहेगी। आर्यों के विचार-व्यव-हार ऋौर समाज-सस्थान की ठोस बुनियाद जैसे इस युंग में पड़ी, वैसे ही आयों की राज्यसस्था की आधार-शिलाये भी इसी उत्तर वैदिक युग में रक्खी गई । भारतवर्ष के व्यक्तित्व-विकास का यही युग था ।

जिस भुव श्रौर प्रतिष्ठित मध्यप्रदेश मे एकराज्य की सस्था थी, वहाँ

१दे० \* १६।

भी उस की ग्रान्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल पकड़ रही भी, श्रीर उस का कुछ चित्र हमे मिलता है।

राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। समिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजकृतः कहलाते थे; अव उस समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और वे लोग अव रती ( रिलनः ) कहलाते, क्योंकि वे राजा को अभिषेक के समय राज-कीय अधिकार का सूचक रत्न (वैदिक काल का मिए) देते थे। श्रभिषेक मे राजा जैसे पहले राजकृतः की पूजा करता था, वैसे ही श्रव रत्नियों की । पुराने राजकृतः का ही नया नाम रत्निनः था, मेद शायद केवल इतना हो कि रत्नी ऋब स्थायी ऋौर निश्चित पदाधिकारी थे। राजा समेत कुल बारह रतनी सोते थे-(१) सेनानी, (२) पुराहित, (३) राजा या राजन्य (राजपुत्र), (४) महिषी स्रर्थात् रानी, (५) सूत अर्थात् राज्य का वृत्तान्त रखने वाला, (६) ग्रामीण-शायद मुख्य ग्राम का या राजधानी का नेता ग्रथवा देश के ग्रामिएयों का मुखिया, (७) चत्ता स्रर्थात् राजकीय कुटुम्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, ( = ) संग्रहीता अर्थात् कोष का नियमक अथवा राज्य का मुख्य नियामक—रज्जुमिर्नियन्ता, ( ६ ) मागदुघ स्रर्थात् वसूली का मुख्य स्रिध-कारी, (१०) ऋत्वावाप अर्थात् हिसाव रखने वाला मुख्य अधिकारी, (११) गो-विकत्ती ऋर्थात् जगलों का निरीक्षक, जंगली पशस्त्रों श्रीर शिकारियों का नियन्त्रण-कर्त्ता, श्रीर (१२) पालागल श्रर्थात् सन्दे-शहर जो शूद्र होता, श्रथवा उसके स्थान में तत्त (वर्द्ध) या रथकार ।)

र्त्नी या राजकर्ता लोग समिति का ही एक श्रंश श्रर्थात् प्रजा के

प्रतिनिधि थे।

साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य स्त्रौर राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक राज्यपरिपाटियों के बीच पारमेष्ट्य, माहाराज्य ग्रौर ग्राधिपत्य ( अर्थात् परमेष्ठी, महाराज श्रीर अधिपति होने ) के लिए, एव समन्त-पर्यायी ( सव सीमाश्रों तक जाने वाले ) सार्वभीम होने अथवा समुद्र-पर्यन्त पृथ्वी का एकराद् होने के लिए होड़ लगी ही रहती थी, श्रीर प्रत्येक महत्त्वकाक्षी शासक के सामने वह श्रादर्श बना ही हुआ था।

## **ग्रन्थनिदें**श

प्रा० अ०, अ० ४, ११, २१ (पृ० २३४), २२ (पृ० २४१), २४ (पृ० २८१-२८७), पृ० ३१७ दि० ४, अ० २७। जायसवाल—बृहद्वथ वंश की कालगणना, ज० वि० औ० रि० सो० ४, पृ० २६ प्र।

रा० इ० प० ६-४६।

हिं रा०, 🖇 ६, १०, १७, ग्र० १०, १२, १४, १६, २४, २४, २६,

§§ २६२, ३६२ । विभिन्न जनपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाओं तथा मध्यदेशी राज्यों की शासनपद्धति-विपयक प्रमाण वहीं से जिये गये हैं।

सा० जी० — ग्र० १९१, ग्र० ४९२।

हरप्रसाद शान्त्री—सांख्य वाड्मय, ज० वि० श्रो० रि० सो० १, पृ०

हाराण चन्द्र चकलादार—सोश्यल लाइफ इन् पन्श्येट इंडिया, स्टडीज इन वात्स्यायनज कामसूत्र (कलकत्ता १६२६) पु० १-१०।

१ऐत० मा० म, १४।

## दसवाँ प्रकरण

# सोलह महाजनपद

( ५-७-६ शताब्दी ई० पू० )

# § ८१ विदेह के क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविश्व

भारतयुद्ध से छुठी शताब्दी ई० पू० तक का राजनैतिक इतिहास श्रञ्जलाबद्ध रूप मे अभी तक नहीं कहा जा सकता। अभी तक हम केवल कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की बात जानते हैं, और उनका समय तथा पौर्वापर्य भी अन्दाज से ही कह सकते हैं। उन घटनाओं मे से एक विदेह की राज्यकान्ति हैं। विदेह का एक राजा कराल जनक यड़ा कामी था, और एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला । कराल शायद विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भवतः उस की हत्या के बाद ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, और समराज्य स्थापित हो गया। (सातवीं-छुठी शताब्दी ई० पू० मे विदेह के

१दाग्रहक्यो नाम भोजः कामात् ब्राह्मग्रकन्यामभिमन्यमानस्सवन्धः राष्ट्रो विननाश । कराजश्च वैदेहः ।—अर्थं० १, ६ ।

<sup>े</sup> सिलाइये रा० इ० पृ० ४१-४२। श्रभी तक यह केवल श्रटकल है। विदेह की क्रान्ति कव श्रीर कैसे हुई यह प्रश्न मनोरक्षक है। यदि यह श्रटकल ठीक हो तो कराल का वध भी एक महत्त्व की घटना वन जाती है।

पड़ोस में वैशाली में भी संघ-राज्य था; वहाँ लिच्छिव लोग रहते थे। विदेहों और लिच्छिवयों के पृथक पृथक सघों को मिला कर फिर इकट्ठा एक ही सघ या गए वन गया था जिस का नाम चुजि- (या विज्ज) गए था। वैशाली में विदेह के साथ ही गए-राज्य स्थापित हुआ या छुछ आगे पीछे, सो नहीं कहा जा सकता।

भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युर्ग में ही काशी का राज्य अपनी सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया था। समृद्धि में भी उसका सुकावना दूसगा कोई राज्य शायद ही कर सकता। अन्दाजन सातवीं शताब्दी ई० पू० की पहली चौथाई (६७१ ई० पू०) तक काशी के साम्राज्य की वड़ी सत्ता रही, मध्यप्रदेश में उस युग में वही मुख्य साम्राजिक शक्ति थी, कोशल कई बार उसके अधीन रहा, और एक बार तो उस के साम्राज्य में गोदावरी काँठे के अश्मक राज्य की राज-धानी पोतन (पौदन्य) भी सम्मिलित हो गई थी।

मगध मे ब्राईद्रथ वश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया। उन के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिए निर्मान्त्रत किया। शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह अपने नेटे को छोड कर मगध चला आया। यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार १४२४ ई० पू० माना जाय, तो उन्हीं के हिसाव से शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ई० पू० था। दूसरे विद्वान उस का समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं। शिशुनाक

<sup>े</sup>काशी के राजा ब्रह्मदत्त का जातकों में चहुत उल्लेख है, किन्तु ब्रह्म-दत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राजाओं के वंश का नाम या पदवी थी। जातक ३, १४८ में उल्लेख है कि चनारस का ब्रह्मदत्तकुमार भी तकस्तिला पदने गया, उससे स्पष्ट निश्चित होता है कि ब्रह्मदत्त वंश का नाम या पदवी थी।

एक प्रतापी राजा था, उसके वंश में भी श्रागे चल कर बड़े बड़े दिवि-जयी राजा हुए। शेशुनाक वंश को पुरानी श्रानुश्रुति में क्षत्रिय नहीं प्रत्युत चत्रबन्धु कहा है, जिसमें कुछ घटियापन का भाव है। घटियापन का भाव इस कारण की वे ब्रात्य लोगों के क्षत्रिय थे। ब्रात्य वे श्रायं जातियाँ थीं, जो मध्यदेश के पूरब या उत्तरपच्छिम (पञ्जाव) में रहतीं, श्रीर जो मध्यदेश के कुलीन ब्राह्मणों-क्षत्रियों के श्राचार का श्रनुसरण न करती थीं। उन की शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन की वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे मध्यदेश के श्रायों वाले सब सरकार न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय श्रईतों (सन्तों) को मानते, श्रीर चेतियों (चैत्यों) को पूजते थे)

# § ८२. सोलह महाजनपदों का उदय

जनपदों का उदय कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं ( § ८०)।
अब उन में से कई महाजनपद भी बन गये। जनपद और महाजनपद
का आरम्भिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के मूल देश
थे, किन्तु जिन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संघ-रचना द्वारा
अपने मूल देश से अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद
कहलाने लगे।

इस प्रकार के बोडश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ तक कि सोलह महाजनपद एक कहावती संख्या वन गई। इसी कारण हम इस युग को भी सोलह महाजनपदों का युग कहते हैं। सोलह महाजनपदों में ये ब्राठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं—(१) ब्रग-मगध, (२) काशी-कोशल, (३) वृजि-मल, (४) चेदि-वत्स, (५) कुर-पञ्चाल, (६) मत्स्य-शूरसेन, (७) ब्रश्मक-श्रवन्ति, (८) गान्धार-कम्बोज।

श्रंगदेश मगध के ठीक पूरव था। उस की राजधानी चम्पा या

मालिनी, जिसे श्राधिनिक भागलपुर शहर का पिन्छुमी हिस्सा चम्पानगर सूचित करता है, उस समय भारतवर्ष की सब से समृद्धि नगरियों में से थी। वह चम्पा नदी के पूरव किनारे बसी थी, जो श्रव भी भागलपुर में चम्पा नाला नाम से प्रसिद्ध है, श्रीर भाइन्तएड से गंगा की तरफ बहती है। मगध की राजधानी राजगह (राजगृह) भी वैसी ही नगरियों में से एक थी। मगध का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार-पाच मुख्य थे, उन में से एक था। काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है। काशी-राष्ट्र की राजधानी वाराणसी उस समय समूचे भारत मे सब से समृद्धि नगरी थी। ध्यान रहे कि प्राचीन वाहमय में काशी सदा उस राष्ट्र का नाम होता है, श्रीर उस की राजधानी का वाराणसी। कोशल देश की राजधानी सावत्थी (श्रावस्ती) श्रचिरावती (राप्ती) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत प्राचीन नगरी थी। गोंडा श्रीर वहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ के खेड़े श्रव उस के स्थान को सूचित करते हैं। साकेत (श्रयोध्या) की हैसियत भी श्रावस्ती से कम ने थी।

तिरहुत या उत्तर विद्वार के वृजि-गण का उल्लेख जपर हो चुका है। आज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग अपने से मिन्न तिरहुत के सभी निवासियों को बजी तथा नेपाली लोग बिया कहते हैं। समूचे वृजिसम् की राजधानी भी वेसाली (वैशाली) ही थी। उस के चारों तरफ तिहरा परकोटा था, जिसमें स्थान स्थान पर बड़े वड़े दरवाजे और गोपुर (पहरा देने के मीनार) बने हुए थे। वृजि लोगों मे प्रत्येक गाँव के सरदार को राजा या राजुक कहते थे। कहते हैं लिच्छितियों के ७७०७ राजा थे, और उन मे से प्रत्येक का उपराज, सेनापित और मास्डा-गारिक (कोषाध्यक्ष) भी था। ये सब राजा अपने अपने गाँव में शायद स्वतन्त्र शाशक थे; किन्तु राज्य के सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद में होता था जिस के वे सब सदस्य होते थे। इसी राज्यपरिषद

के हाथ में लिच्छिव राष्ट्र की मुख्य शाशनशक्ति थी। शाशन-प्रवन्ध के लिए इसमें से शायद चार या नौ त्रादमी गणराजा चुन लिये जाते थे। कहते हैं वैशाली के इन ७७०७ राजात्रों में से प्रत्येक का त्रिभिषेक होता था। वैशाली में उनके त्रिभिषेक-मङ्गल के लिए एक पोखरनी थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, और ऊपर भी लोहे की जाली लगी रहती जिस से पक्षी भी उस के अन्दर घुस न पाँय । वैशाली के सब राजा और रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक होता।

लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध वात्य जाति थे। वे अर्हतों को मानते थे। उन के पड़ोसी मल्ल लोग भी वात्य थे, और उन का भी गर्ण-राज्य था। मल्ल जनपद वृजि जनपद के ठीक पच्छिम तथा कोशल के पूरव सटा, हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले मे था। पावा और कुसावती या कुसिनार (आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरव) उन के कस्बे थे।

वत्स देश काशी के पिन्छुक श्रीर चेदि ( श्राधुनिक बुन्देलखरड ) वत्स के पिन्छुम जमना के दिक्खन था। वत्स देश में भारत वंश का राज्य चला श्राता था। उसकी राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी ( इलाहाबाद ज़िले में श्राधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर थी, श्रीर उस समय की बड़ी समृद्धि नगरियों में गिनो जाती थी। वह ज्यापार श्रीर युद्ध के राजपथों को काबू करने वाले बड़े श्रच्छे नाके पर थी। पिन्छुम समुद्र के बन्दरगाहों—भक्कच्छ, सुप्पारक ( शर्पारक, श्राधुनिक सोपारा ) श्रादि—से तथा गोदावरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेश श्रीर मगध की नगरियों को जोड़ने वाले रास्ते उज्जयिनी श्रीर की शाम्बी हो कर ही गुज़रते। कौशाम्बी से उन की एक शाला गङ्गा

१जातक ४, १४६।

पार साकेत, श्रावस्ती श्रीर वैशाली चली जाती; दूसरी जलमार्ग से काशी होते हुए समुद्र तक पहुँचती।

पाञ्चाल देश ( उत्तर पाञ्चाल = त्राधुनिक रहेलखरड, श्रौर दिक्खन पाञ्चाल = फर्रखांबाद-कन्नौज-कानपुर ) कोशल श्रौर वत्स के पिन्छ्रम तथा चेदि के उत्तर लगा हुश्रा था। कुर (हस्तिनापुर-कुरुचेत्र का प्रदेश ) उसके पिन्छ्रम श्रौर ब्रजभूमि के उत्तर था। वे दोनों प्राचीन जनपद थे; इस समय उन का विशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुरु देश का घम्म श्रौर सील (श्राचार-व्यहार) जिसे कुरुघम्म कहते थे भारतवर्ष मे श्रादर्श माना जाता। वहाँ के लोग श्रपने सीधे सच्चे मनुष्योचित वर्ताव तथा श्रपनी विद्या संस्कृति श्रौर चरित्र के लिए सारे भारत मे श्रग्रणी माने जाते, श्रौर दूसरे राष्ट्रों के लोग उन से धर्म सीखने श्राते थे?। कुरु श्रौर पाञ्चाल मिल कर शायद एक ही राष्ट्र गिना जाता क्योंकि कुरुरट्ठ (राष्ट्र) की राजधानी कभी इन्दपत्तनगर (इन्द्रप्रस्थ नगर), कभी कम्पिल्लनगर (काम्पिल्य नगर) श्रौर कमी उत्तर-पञ्चाल-नगर कही जाती है, श्रौर कभी उसी उत्तर-पञ्चाल नगर को कम्पिल्लरट्ठ की राजधानी कहा जाता है।

( कुर के दिनखन श्रीर चेदि के पिन्छमोत्तर जमना के दाहिने तरफ शूरसेन ( मथुरा-प्रदेश ) श्रीर मत्स्य ( मेवात, श्रलवर-जयपुर-प्रदेश ) भी वैसे ही पुराने राष्ट्र थे।

शूरसेन श्रीर चेदि के दिक्खनपिन्छिम श्रविन्त उस समय के चार-पाँच सब से शिक्तिशाली राज्यों में से एक था। उस की राजधानी उज्जेनी (उज्जियनी) पिन्छिमी समुद्र श्रीर मध्यदेश के तथा श्रश्मक-मूळक श्रीर मध्यदेश के बीच के न्यापार-पर्थों पर बड़ा प्रसिद्ध पड़ाव थी। माहिस्सती या माहिष्मती भी इस युग में श्रवन्ति में ही सम्मिलित

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कुरुघम्म जातक (२७६)।

थी । अश्मक का उल्लेख भी हो चुका है; उस के उत्तर मूळक तथा पूरव किलंगराष्ट्र की सीमाये उस .से लगतीं , श्रीर इस युग मे सम्भवतः वे दोनों अश्मक (या अस्सक) महाजनपद में सम्मिलित थे। अश्मक या अस्सक की राजधानी पौदन्य (पोतन या पोतिल ) थी। किलंग की अपनी राजधानी दन्तपुर थी ।

(सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात था। सामरिक शक्ति श्रीर समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, वैसी ही विद्या के लिए गान्धार की। उस की राजधानी तक्षशिला में मध्यप्रदेश के क्या राजपुत्र , क्या धनाढ्य सेटिठ्यों के लड़के , श्रीर क्या गरीव ब्राह्मण जो पढ़ चुकने के वाद भी एक जोड़ी वैल श्रीर एक हल को जोत कर जीविका करते थे — सभी पढ़ने पहुँचते थे। सम्य समाज में सुशिक्षित कहलाने के लिए तक्षशिला में पढ़ा होना श्रावश्यक सा था। कश्मीर भी उस समय गान्धार महाजनपद में सम्मिलित था । श्रीर गान्धार-कश्मीर के उत्तर श्राधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के पिन्छम बदख्शाँ प्रदेश कम्बोज महाजनपद कहलाता; उस की पूरवी सीमा सीता नदी श्रीर पिन्छम बाल्हीक ( बलख ) प्रदेश था था ।

ये सोलह देश तो महाजनपद अर्थात् वड़े राष्ट्र—शक्ति समृद्धि विस्तार या किसी अन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र—थे। उन के अतिरिक्त कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे। गान्धार और कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, मद्रक, त्रिगर्त्त, यौधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पिन्छम और पिन्छमदिक्खन सिन्ध, शिवि, अम्बष्ट, सौवीर आदि राष्ट्र थे) इन

१दीघ०, २, २३४। <sup>२</sup>जातक ३, ४। <sup>३</sup>दीघ०, वहीं। <sup>४</sup>जातक ४, ३१४-३१६। <sup>५</sup>वहीं ४, ३८। <sup>६</sup>वहीं २, १६४। <sup>७</sup>रा० इ० ए० ६३। <sup>५</sup>दे० २४ १७।

में से शायद कुछ एक गान्धार के अधीन रहे हों। मद्द, सिवि और सोवीर का नाम हम विशेष कर इस समय की कहानियों में सुनते हैं। मद्दरह की राजधानी सागलनगर शऔर सिविरह की अरिट्ठपुरनगर या जेतुत्तरनगर थी । सोवीरट्ठ की राजधानी रोक्व या रोक्क (सक्खर के सामने आधुनिक रोरी) उस समय की सुन्दर नगरियों में से एक थी। किन्तु इन उल्लेखों से हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि थे राष्ट्र स्वतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित।

कोशल के उत्तर और मल्लराष्ट्र के पिन्छुमोत्तर आधुनिक नेपाल-तराई में अचिरावती (राप्ती) और रोहिणी नदी (राप्ती की एक पूर्वां धारा) के बीच शाक्यों का एक छोटा सा गण-राष्ट्र था। इस गुग के अन्त में उसी में संसार के इतिहास का शायद सब से बड़ा महापुरुष प्रकट हुआ, जिस कारण शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास कर के गये थे। उन की राजधानी किपलबस्त या किपलबत्थ आवस्ती से करीब साठ मील पर थी। शाक्य-राष्ट्र शायद कोशल के अशत: अधीन थां ।

सोलह महाजनपदों में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ थी, किन्तु वाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। उन की पूरवी सीमा अंग और कलिंग तथा दिन्खनी अश्मक है। अश्मक के दिन्खन अन्ध्र आदि अनार्य राष्ट्र थे, जिन में अब हम दामिल-रह का भी नाम सुनते हैं; उस के भी आगे नागदीप और कारदीप

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जातक ४, २६० ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>सिवि जातक ( ४६६ ), वेसन्तर जातक ( ४४७ )।

<sup>3</sup>मदसाल जातक ( ४६४) की पन्तुपन्नवत्यु ( दे० नीचे परिशिष्ट इ ) में शाक्य लोग धापस में कहते हैं—वय कोसलरञ्जो आणापवत्तिद्वाने वसाम (जातक ४, १४४)।

थे। नागदीप या नागदीप उत्तरपि छुमी सिंहल का पुराना नाम था , श्रीर कारादीप उसी के पास था। दामिलरह में काविरपत्तन था। श्राम तापसों श्रीर व्यापारियों का इन राष्ट्रों में श्राना जाना इस युग में वरावर सुना जाता है। वाराण्सी के व्यापारी सिंहल या तम्बपन्नी दीप (ताम्रपणीं द्वीप) तक जाते श्राते थे, श्रीर ऐसी कहानी है कि वहाँ एक धनाव्य ब्राह्मण का वेटा श्रपनी बहन के साथ घरबार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरह में श्रीर फिर वहाँ से कारदीप तक चला गया था ।

पूरव तरफ उसी तरह स्राय व्यापारियों की पहुँच सुवण्णभूमि तक थी जो स्राधिनक बरमा के तट का नाम था। यो तो मरुकच्छ (मरुच) स्रोर वाराण्मी से भी सीधे सुवर्णभूमि के लिए नावे रवाना होती थीं किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, स्रोर उस में खूब रुपया बना कर लाते थें । उस व्यापार के सिलसिले में स्रायीवर्च के लोग पूरवी सागर के स्रनेक द्वीपों का परित्रह या भौगोलिक खोज-टटोल करते, स्रोर कई द्वीपों में उन्हें स्रारम्भिक निवासी यक्षों या राक्षसों से वास्ता पड़ता, जिन का वे स्रपने शस्त्रास्त्र से दमन करते। उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाक भी निकल स्राती, जहाँ धान, ईख, केला, कटहल, नारियल, स्राम, जामुन स्रादि खुद-री होते थे। उन द्वीपों में वे लोग बसते जाते, स्रोर कभी कभी उन की सुलम उपज को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से हम यहीं स्रच्छे हैं !

१दे॰ नीचे 🖔 मध उ, ११० ।

रत्र्वित्ति जातक (४८०) तथा सुस्सोन्दि जातक (३६०)।

अमुस्सोन्दि जातक (३६०), श्रीर समुद्दवाियाज जातक (४६६)।

४महाजनक जातक (५३१)।

पसमुद्दवािएज जातक (४६६) I

# § ⊏३. कोशल श्रौर मगध राज्यों का विस्तार श्रवन्ति में राजविष्ठव

सोलह महाजनपदों की श्रवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ दूसरों को निगल कर श्रपना कलेवर बढाने लगे।

श्रग श्रीर मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा-तार मुठभेड़ जारी थी श्रीर मगध का दाँत श्रग पर गडा था। दोनों के बीच चम्पा नदी पड़ती थी। कहते हैं उस नदी (के कच्छ) में एक नाग-भवन था, श्रीर नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था। कभी मगधराजा श्रगराष्ट्र पर कब्ज़ा कर लेता, कभी श्रंगराजा मगध राष्ट्र पर। एक बार मगधराज हार कर भागा जाता था श्रीर श्रग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब नागराज ने उसे श्रपने भवन मे शरण दी। बाद मगधराज ने नागराज की सहायता से श्रगराजा को पकड़ कर मार हाला, श्रीर श्रग राष्ट्र को दखल कर लिया। कहते हैं उस के बाद चम्पेय्य नागराजा को श्रपनी सब लक्ष्मी काशी के राजा उग्रसेन को देनी पड़ी ।

काशी की शक्ति भी अय धीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ कोशल वैमे ही बढ़ने लगा। अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताव्दी ई० पू० की पहली चौथाई बीतने के बाद (लगभग ६७५ ई० पू०) कोशल की सेनाओं ने काशी पर पहली चढाई की। उस के बाद वह प्रक्रिया जारी रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई। अन्दाज़ पचास बरस पीछे (लग० ६२५ ई० पू०) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का उपनाम महाकोशल था काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। महाकोशल का वेटा पसेनदि या प्रसेनजित्

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चम्पेय्य जातक (४०६)।

था। उस ने तक्षशिला में शिक्षा पाई थी, श्रीर वह पिता की तरह ही प्रतापी था।

उस का समकालीन मगध का राजा सेनिय (श्रेणिक) विम्ब्रिश् था (राज्यकाल लग० ६०१—५५२ ई० पू०), जिस के साथ पसेनिद की एक वहन का व्याह हुआ था। राजा महाकोशल ने अपनी लड़की के नहान-चुन्न-मुझ अर्थात् नहाने और श्रुङ्गारचूर्णों के खर्चे के लिए दहेज में विम्बिसार को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आम-दनी एक लाख थी । विम्बिसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर युद्ध छिड़ा। अंगराजा ने पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज विम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले ली। तब से अग मगध के अधीन रहा, और मगध का युवराज वहाँ का उपराज वन कर रहता।

उधर श्रवन्ति में लगभग उसी समय ( श्रन्दाज़ ५६ ई० पू०) पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने वीतिहोत्र वंश का श्रन्त कर श्रपने वेटे पज्जोत या प्रद्योत को राजगद्दी पर बैठाया। प्रद्योत भी विम्त्रिसार श्रौर प्रसेनजित् का समकालीन श्रौर उन की तरह शक्तिशाली राजा था। उस से सव पड़ोसी डरते श्रौर उसे चएड (भयानक) पज्जोत कहते थे। एक बड़ी सेना रखने के कारण वह महासेन की कहलाता था।

कोशल, मगध श्रौर श्रवन्ति के बीच वत्सराज्य (कौशाम्बी) पड़ता था, श्रौर वह भी इन तीनों की तरह शक्तिशाली था। छठी शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्ध में यही चार प्रवल एकराज्य थे। इन के श्रतिरिक्त उल्लेखयोग्य एकराज्य गान्धार का था जहाँ विम्बिसार के समय राजा पुक्कुसाति ( पुष्कशक्ति ) राज्य करता था।

१हरितमात जातक (२३६) तथा वड्ड किसूकर जातक (२८३) की पच्चपन्नवत्थु ।

# § ८४. अर्थिक उन्नति—श्रेणियों निगमों और नगरों का विकास

जनपदों श्रीर महाजनपदों के उपर्युक्त सब राज्यविस्तार श्रीर शकि-संचय की बुनियाद उन की जनता की श्रार्थिक समृद्धि थी। दृढ़ श्रार्थिक बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकतीं श्रीर न शक्तिशाली राज्य स्थापित हो सकते थे। वास्तव मे श्रार्थिक श्रीर व्यावसायिक उन्नति ही बड़े बड़े जानपद राज्यों के उदय की श्रीर उन की राजनैतिक सचे-ष्टता की जड़ में तथा उस की प्रेरिका शक्ति थी। श्रार्थिक विकास पहले हुश्रा, राजनैतिक शक्ति श्रीर स्थिरता उस के पीछे श्राई। एक कारण या दूसरी परिणाम, एक मूल था दूसरी फल। महाजनपद-युग तक श्रार्थिक जीवन का विकास कैसे श्रीर किस रूप मे हुश्रा, उस का सक्षिप्त दिग्दर्शन नीचे किया जाता है।

#### अ. कृषि, तथा ग्रामो की त्रार्थिक योजना

जिस प्रकार राज्य श्रव जनमूलक (tribal) न रहा, प्रत्युत जानपद (territorial) हो गया थाँ, उसी प्रकार ग्राम भी श्रव जन का एक श्रय-भूत जत्था न रहा था, प्रत्युत उस में श्रव बस्ती का भाव ही मुख्य था, श्रीर वह श्रव एक श्रार्थिक इकाई था। तो भी जानपद राज्यसस्था में, जब कि राज्य भूमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह कृषको की सम्पत्ति थी। राजा खेत की उपज पर केवल वार्षिक माग या बिल ले सकता, जगल श्रीर परती जमीन का निपटारा कर सकता, या श्रस्वामिक सम्पत्ति पर श्रिषकार कर सकता था। श्रपने इस राजमोग का वह निजी कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकता, नमृने के लिए लड़की के दहेज में या ब्राह्मण्या या श्रमात्य या सेदी को दे सकता था।

बड़ी बड़ी ज़मींदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-स्वामी थे, श्रीर ग्राम

उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के श्रंश के रूप में लिया जाता, श्रौर उसे गाँव के ऋपने मुखिया (गाममोजक) ऋथवा राजकीय अधिकारी (महामत्त=महामात्य) वसूलते। भूमि का दान त्रौर विकय हो सकता था। पिता की सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में बँटवारा भी होता था। फलतः भृमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी। इस के वाद के युग मे खेत बँटाई पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस (, महाजनपद- ) युग में भी रहा हो। किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति वाहर के किसी व्यक्ति को ज़मीन दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है। प्रत्येक ग्राम मे अनेक कुल (परिवार) रहते, श्रीर वे कुल वड़े वड़े संयुक्त परिवार होते थे। ३० से १००० कुलों तक के ग्रामों का उल्लेख है। इस प्रकार छोटे कस्वे भी ग्राम हो गिने जाते थे। गाँव के चौगिर्द उसके खेत और चरागाह होतीं, और वे जंगल होते जो आरम्भिक अटवियों का अवशेष थे। उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामों और उय्यानों (बगीचों ) का भी उल्लेख पाते हैं , जिनका वैदिक काल में कुछ पता नहीं था । गाँव के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ-ईंघन और फूस-पुत्राल ले आते। नावों, जहाज़ों और इमारतों के लिए लुकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती थी। श्रभी तक उसकी इतनी इफरात थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध नगरी के राजात्रों के महल भी जंगल की लकड़ी से ही वनते थे<sup>२</sup>। समय समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली जानवर वन देवता या मार (प्रलोभन का मूर्त देवता, काम) भी प्रकट हो त्राते थे। बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ भी गुज़रते थे, जिनमें जङ्गली पशुस्रों के स्रतिरिक्त चोरों डकैतों स्रोर भृत-प्रेत का भी डर रहता। गाँव वालों के डंगर श्रौर भेड़-वकरियाँ पड़ोस के चरागाहों में

१ जातक ४, २६६।

रभदसाल जातक ( ४६४ )।

चरतीं ! हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज ले जाता, श्रीर शाम को मालिकों के पास लौटा देता ।

(गाँव की वस्ती के चारों ग्रोर प्रायः दीवार या वाड़ रहती, श्रीर उस में दरवाजे रहते। गाँव के लोग सामृहिक रूप से सिंचाई का प्रवन्ध करते) खेत छोटे बड़े दोनों किस्म के थे, १००० करीस (१) के खेतों का भी उल्लेख है। भाड़े के श्रीमयों (मृतकों) से भी खेती कराई जाती थी, श्रीर इस प्रकार के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की ज़मीन पर मज़दूरी करने का उल्लेख मिलता है।

( खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था। वह 'वैश्यों' का काम तो निश्चय से था ही, किन्तु 'ब्राह्मण्' भी प्रायः खेती करते थे, ग्रौर गण्राज्यों के सभी समान क्षत्रिय मुख्यतः कृपक ही होते थे। वे क्षत्रिय लोग ज़र्मीदार न थे; ज़र्मीदार न्रौर किसान का भेद उस समय नहीं था। ज़र्मीदारी प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए किसी कृषक-समुदाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन की ज़मीन पर ग्रपना सवत्व न जमाया था, प्रत्युत जगल काट कर ही त्रपने खेत तैयार किये थे। ग्रारम्भिक जातियाँ जिन्हें उन्हों ने जीता था प्रायः शिकारी श्रीर मछुत्रों का पेशा करती थीं, न कि खेती। दास-दासी प्रत्येक धनी श्रार्य गृहपित के घर में रहते, किन्तु उनकी सख्या कम थी, ग्रौर उन से खेती नहीं कराई जाती थी। वड़े खेतों पर भृतकों द्वारा ज़रूर खेती होती थीं, ग्रौर उन भृतकों का जीवन काफी कठिनाई का था। उन्हें रहने की जगह ग्रौर ग्रनाज ग्रथवा सिक्के के रूप में भृति मिलती। कृषि में श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के लिए हम ऐसे लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल वाहने का ही था।

रगाँव के लोग अपने सामूहिक मामलों का प्रवन्ध स्वय करते। सामू-हिक जीवन उनमें भरपूर था। उन का मुखिया गाम मोजक कहलाता, जो राजदरवार में गाँव का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रवन्ध श्रीर सम्मृहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के शुकों श्रीर जिरमानों से उस की श्रामदनी थी। वह श्रकेला कुछ न करता, गाँव के सभी निवासी मिल कर गाँव के प्रवन्ध तथा सम्मृहिक कार्यों के विषय में उस के साथ सलाह श्रीर निर्णय करते, तथा उन निर्चयों के श्रनुसार कार्य करते। इस प्रकार गाँव की सभाये सामृहिक रूप से समाभवन श्रीर सराये बनातीं, वगीचे लगवातीं, तालाव खुदवातीं श्रीर उन के बाँध बँधवाती थीं। उन के निर्चय के श्रनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक युवक बारी बारी सुप्तः मज़दूरी करता। गाँवों की सभाशों श्रीर समृहिक कार्यों में स्त्रियाँ भी खूब हिस्सा लेतीं। गाँव में श्रपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी श्रीर व्यक्ति के भृतक के रूप में मज़दूरी करते, उन को है सियत गिर जाती थी।

## इ. शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ

कृषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ठ उन्नित हो गईं थी। उन में बहुत अमिवभाग हो गया था। नमूने के लिए बढ्ढि (वर्धिक, बढ़ई) का एक बड़ा पेशा था जिस में इमारतों के किवाइ-चौखटों और वैलगाड़ी से लेकर जहाज़ तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; थपित (स्थिपत, इमारत बनाने वाला), तच्छक (तक्षक, रन्दा फेरने वाला) और ममकार (अमकार, खराद करने वाला) आदि उस के विशेष विभाग थे जो अलग अलग पेशे बन चुके थे। कम्मार (कर्मार) में सब किस्म के धातु का काम करने वाले सम्मिलित थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे।

शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, श्रर्थात् विशेष शिल्प वहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे। उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव थे जो केवल वढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों ( नेसादों = निषादों श्रीर मिगलुद्धकों = मृगलुव्धकों ) श्रादि के थे। एक कम्मारगाम में एक हज़ार लोहार परिवार श्रीर उसी प्रकार एक महा-वड्ढिकगाम में एक हज़ार बढ़ई परिवार रहने का उल्लेख है। बड़ी नगरियों में गली-सहल्लों में विशेष शिल्प केन्द्रित हो गये थे, जैसे बनारस की दन्तकारवीथी (हाथीदाँत का काम करने वालों का बाज़ार), रजकवीथी (रंगरेज़ों की गली), जुलाहों का ठान (स्थान) श्रादि।

लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का ऋपना त्रपना संगठित समूह था, जिसे श्रेणि कहते थे। एक वस्ती, नगर या इलाके में एक शिल्प की प्रायः एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भी होती थीं। "वड्ढिक, कम्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठारह श्रेणियाँ" यह एक प्रचलित मुहावरा सा था, किन्तु उन अठारह में से बाकी चौदह धन्दों के नाम अब ठीक ठीक नहीं कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश में पूरी ऋठारह ही श्रेणियाँ रही हों, या उस से ऋधिक न रही हों, सो बात भी न थी । उक्त चार धन्दो ग्रौर शिल्पों के ग्रति-रिक्त सुनार, पाषाणुकोष्टक ( सिलावट ), दन्तकार, जौहरी, नळकार ( नळ की चटाइयाँ श्रीर छाबड़ियाँ श्रादि बनाने वाले ), कुम्हार, रगरेज, मळुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माभी श्रौर नाविक, जलनिय्यामक ( जहाजों के मार्गदर्शक ) श्रीर थलनिय्यामक श्रथवा अटवीत्रारक्खक ( जगलों में व्यापारी काफलों के रक्षक ऋौर मार्गदर्शक ) ऋादि प्रत्येक धन्दे ग्रौर शिल्प की पृथक् पृथक् श्रेणियाँ थीं। त्रपनी वस्ती या शहर की माँग के खिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करती थीं। चोर-डाकुग्रों तक की श्रेशियां का उल्लेख है। उत्तर पंचाल के के निकट पहाड़ो में ५०० चोरो के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है।

एक एक श्रेणी मे एक एक हज़ार तक शिल्पी होते थे। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्ख (प्रमुख) या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जातक ४, १५६ ।

जेडुक ( ज्येष्ठक ) कहते थे, जैसे कम्मारजेडुक, मालाकारजेडुक, वड्ढिक-पामोक्ख या वडिक जेंद्रक आदि । कभी कभी एक जेठक के बाद उस का बेटा भी जेठक होता। प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन श्रीर नियन्त्रण श्रेणि के हाथ में रहता। कच्चेमाल की खरीद, तैयार की विक्री, उपज का और श्रम के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के शिल्पियों के मुकावले से वचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले अन्तेवासिकों (छात्रों) की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिकों श्रीर भृतको की भृति नियत करना श्रादि सब ग्रधिकार श्रेणियों के हाथ में रहते होंगे। ये श्रेणियां जातें न थीं। श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों के विशेषीभाव (specialisation) और स्थानीय केन्द्र ए के साथ साथ यह प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि वेटा वाप के पेशे मे जाय; तो भी वह आव-श्यक बांत न थी। प्रत्येक व्यक्ति को श्रपना धन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी, ग्रौर लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार श्रेणि के लोगों के ग्रपने वेटो के अतिरिक्त दूसरे बालक और नवयुवक भी उस्ताद कारीगरों के अन्तेवासिक अर्थात् शागिर्द वनते थे। उन अन्तेवासिकों की शिक्षा के नियम श्रेणि हो निश्चित करती होगी। उस समय के साहित्य में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि राजा का वेटा व्यापारी वन कर काफ़िले के साथ सक्तर करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्हार एक माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक वनता है, राजाओं और ब्राह्मणों के वेटे अनेकों बार व्यापार करते और अपने हाथों से मेहनत करते हैं, एक क्षत्रिय धनुर्धर जुलाहे का काम करता श्रौर बाद में एक ब्राह्मण उसी की नौकरी करता है, एक ब्राह्मण शिकारी का या रथकार का धन्दा करता है; इत्यादि इत्यादि । इन बातों मे कुछ भी बुराई न मानी जाती, श्रीर माता-पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि श्रपने वेटे को किस धन्दे मे लगाना अधिक लाभकर होगा। इसी कारण व्यापार-व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता और गतशीलता थी-अम श्रीर पूँजी

श्रासानी से एक स्थान या व्यवसाय से उठ कर दूसरे में लग सकते थे। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उस गतिशीलता में भी उन का श्रेिश-सगठन बना रहता था। एक कहानी ऐसी मिलती है कि बढ़ इयों का एक गाँव एक काम का ठेका श्रोर उस के लिए साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा। जब उन पर इकरार पूरा करने के 'लिए दबाव डाला गया तो उन्हों ने चुपके चुपके एक जहाज बनाया, श्रोर अपने परिवारों सहित उन की समूची श्रेिश रात के समय गगा में खसक पड़ी। श्रीर श्रन्त में समुद्र में पहुँच कर एक उपजाऊ द्वीप में जा बसी !

व्यवसायी श्रेशियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की एक तरह से धुरी थी।

#### **उ. देशी श्रौर विदेशी व्यापार, नगरियाँ श्रौर निगम**

शिल्प के विकास के साथ-साथ व्यापार की भी खूब उन्नित हुई। एक वस्ती में भी वहाँ की कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों श्रीर श्रेशियों से जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम श्रीर चेष्टा मुख्यतः वाहर के व्यापार में प्रकट होती थी वे व्यापारी सार्थों श्रर्थात् काफलों में चलते श्रीर स्थल तथा जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते। एक एक समुद्र-गामी जहाज़ मे ५-५ सौ, ७-७ सौ व्यापारियों के हकट्टे यात्रा करने का उल्लेख पाया जाता है । शिल्यियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित हों गये थे। साथ का मुख्या सार्थवाह कहलाता। रास्ते मे जानवरों, डाकुत्रों स्थादि से सुरक्षित रहना, जहाज़ के, जल या स्थल के पथ-दश्कों (विय्यामका) के, एव जगल के रक्षकों (श्रटवी-श्रारक्खकें) के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>समुद्दवािएज जातक ( ४६६ )।

श्रलग श्रलग खर्चें से वचना, पारस्परिक स्पर्धा श्रीर मुकाबले को रोकना श्रादि श्रनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर-संघिटत होने के लिए स्वभावतः प्रेरित करते थे। उन की पूँजी भी कई बार सिमालित होती थी, श्रीर व्यापार तथा मुनाफ़ा भी साभा, किन्तु किस श्रंश तक सो कहना कठिन है। साभा श्रीर पत्ती का चलन ज़रूर था। दूसरी तरफ ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राश्रों में भी श्रकेले जाते थे।

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा ग्रिधिक था स्वभावतः कीमती चीज़ों का ही व्यापार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, पह, ज़री श्रीर कसीदा का काम किये हुए कपड़े, श्रस्त-शस्त्र कवच हथियार चाकू-कैची श्रादि फौलाद की चीज़ें, दवाये श्रीर सुगन्धे, हाथी-दाँत का सामान, सोना, रत्न-जवाहर, हाथी-घोड़े, दास-दासी श्रादि व्यापार की मुख्य वस्तुएँ थीं।

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता। मध्यदेश में गंगा के काँठों में पिन्छुम-पूरव व्यापार मुख्यतः नदी द्वारा होता। कोसम्ब्री (कौशाम्ब्री) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना था, और वाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावे समुद्र के किनारे किनारे सुवर्णभूमि (आधुनिक बरमा के तट) तथा अन्य विदेशों तक सीधे चली जा सकती थीं । अनेक स्थलमार्ग भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानी के वीच जो बाँध उठा दिये जाते वहीं सेतु कहलाते थे।

' मध्यदेश से उत्तर-पिन्छम गान्धार तक एक वड़ा राजपथ था जिए की ग्रानेक शाखाये थीं। वह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार की

भहाजनक जातक ( ४३६ ), समुद्रवाणिज जातक ( ४६६ ), सील-निसंस जातक ( १६० )।

राजधानी तक्किसिला में मध्यदेश से गरीव-श्रमीर सभी तरह के लोग पढ़ने जाते थे। उस रास्ते पर श्रनेक निःशस्त्र लोगों के श्रकेले याचा करने का उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था। वह रास्ता श्रीर उस समय के श्रन्य सब स्थलमार्ग प्रायः निदयों को उथले घाटा पर ही लाँघते थे। राजगाह, से वह साकेत होते हुए जाता श्रीर श्रागे पंजाव में भी सम्भवतः सागल (शाकल, स्थालकोट) हो कर गुज़रता था।

गान्धार के दक्खिन सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोत्राब तथा डेराजात ) का मध्यदेश के साथ घोड़ों को अच्छा चलता ज्यापार था; उसी प्रकार कम्बोज देश से खच्चर आते थे ।

सौबीर देश ( आधुनिक सिन्ध ) की राजधानी रोहक या रोहव ( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्दरगाहों ( पट्टनों या तीर्थों ) से भी मध्यदेश का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरकच्छ ( आधुनिक भरुच ) का पट्टन ( बन्दरगाह ) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से वाराण्सी, सावत्थी आदि तक लगातार काफले आते जाते थे। इन पच्छिमी बन्दरगाहों का आगे बावेर ( बाबुल ) से भी व्यापार था और भारतीय व्यापारियों की कोई कोई भूली भटकी ( विष्ण्ण्ट्र = विप्रण्ष्ट ) नाव आधुनिक लाल सागर तथा नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधुनिक मध्यसागर तक में भी जा निकलती थी । कहते हैं, वावेर मे की आ और मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये थे ।

गोदावरी-काँठे के अस्सक-मूळक राष्ट्रों श्रीर मध्यदेश के बीच भी नियमित व्यापार-पथ चलता था। अस्सक-रट्ठ की राजधानी पोतलि-नगर या पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूळक के पतिट्ठान ( आ्राधुनिक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे • कपर § ३४ । <sup>२</sup>कम्बोजके अस्सतरे सुदन्ते—जातक ४, ४६४ । <sup>3</sup>दे • अ १८ । ४वावेर-जातक (३३६)।

पैठन ) पहुँचता था । पैठन को उस समय खाली पितट्ठान नहीं बिल्क मूळक का पितट्ठान कहते थे । वहाँ से माहिस्सित होते हुए वह राजा उज्जेनि स्नाता; स्नौर फिर गोनद्ध (गोनर्द) का पड़ाव तय कर वेदिस (विदिशा)। फिर वनसह्वय नामक पड़ाव लाँघ कर कोसिन्द, स्नौर वहाँ से साकेत होते हुए सावित्थ । सावित्थ के वाद सेतव्य हो कर किप-ल्वत्यु, स्नौर फिर मल्लराष्ट्र में कुसिनार, पाव स्नौर भोगनगर लाँघ कर स्नन्त मे वेसालि । वेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गगा का घाट पार कर के ।

भरकच्छ से सुवर्णभृमि<sup>२</sup> तक तट के साथ साथ भी समुद्र के व्यापारी यात्रा करते। श्राधिनिक सिंहल उन के व्यापार-मार्ग की दिक्खनी ऋवधि थी, जहाँ वे ईंधन-पानी (दारूदक) लेने को ठहरते थे। बनारस तक के न्यापारी वहाँ पहुँचते थे । वह द्वीप उस समय तक श्राबाद न हुस्रा था, श्रीर भारतीय व्यापारी उस के श्रन्दर न जाते थे। उस समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्वपन्नी दीप ( ताम्रपणीं द्वीप ) था, श्रौर उस के विषय में यात्रियों की श्रनेक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं। कहते हैं उस में सिरीसवत्थु नाम का यक्खों का एक नगर था जहाँ यक्खिनयाँ रहती थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को अपना सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर तट पर से अन्दर ले जातीं, प्रकट में उन पुरुषों की स्त्री वन कर रहतीं, लेकिन उन्हें सुला और मकानों में वन्द कर नये पुरुषों की तलाश में बाहर जातीं, श्रीर जब उन्हें नये पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारण-घर (निर्यातन-ग्रह) में डाल कर धीरे घीरे खातीं ! ग्रौर फिर नये पुरुपों से वही कृत्य दोहरातीं! यदि उन की अनुपस्थित में उन के शिकार कहीं भाग जायें तो कल्याणी नदी (त्र्राधुनिक कैलानीगगा) से नागदीप

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सु० नि० १७७, १०१०—१०१३ । <sup>२</sup>सुस्सोन्दि जातक (३६०) ।

( सिंहत का उत्तरपिन्छमी भाग ) तक समूचे समुद्रतट को उन के लिए खोजतीं ! १ 🖔

पूरबी द्वीपों के व्यापारियों श्रीर परिश्राहकों (खोज करने वालों) को भी यक्खों र श्रीर रक्खसों से बहुत बार वास्ता पड़ता था, सो कह चुके हैं। सामुद्रिक नावें भी लकड़ों के तज़्तों उ (पदरानि) की बनी होती थी, उन में रस्से (योत्तानि), मस्तूल (कूपक) श्रीर लगर (लकार) लगे होते थे । कभी कभी सागरवारिवेग से या श्रकालवात से वे महासमुद्द वा पकति-समुद्द (प्रकृति-समुद्र) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर निय्यामक उन्हें बचा ला सकते थे ।

इस देशी श्रीर विदेशी व्यापार की बदौलत भारतवर्ष की नगरियों की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी। नगरियों के श्रन्दर विभिन्न श्रेशियों के कारखाने तथा बाहरी वस्तु श्रों के बाज़ार श्रलग श्रलग मुहल्लों में रहते। भोजन के पदार्थ, विशेषतः ताज़ा फल तरकारी श्रीर मास नगर के दर-वाजों पर श्रा कर विकते थे। सूनायें (कसाईघर) प्रायः शहर के बाहर रहतीं, श्रीर बाहर चौरस्तों (सिंघाटकों) पर ही मास बिकता था। कारखाने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वलाहस्स जातक (१६६)।

<sup>्</sup>रह्म कथाओं के यत्त या यक्त कोई अमानुष योनि नहीं, प्रत्युत मेरे विचार में श्राग्नेय वंश के मनुष्य थे । समुद्दवाणिज जातक में सात 'श्रूर पुरुप' 'सञ्चद्पञ्चायुघ' हो कर द्वीप का परिश्रहण करने उत्तरते हैं। करते करते जहां उन्हें एक दाढ़ी-मूंछ बढ़ाये हुए नंगा श्रादमी दीखता है, उसे यक्त समम कर वे कुछ चिकत होते, हैं, पर भाग नही जाते, श्रपने को एकदम बेबस नहीं मान बैठते, प्रत्युत श्रपने तीर चढ़ा लेते हैं, मानों उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से लड़ना हो। सिंहल के यत्त मेरे विचार में श्राधुनिक वेहों के पूर्वज थे। दे० मारतमूमि पृ० ३०६-७। अतिक ४, २४६। ४वहीं, २,११२। "वहीं, ४,१६२। ६ सुप्पारक जातक (४६३)।

सड़क की तरफ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा सकता था। फुटकर बिक्री के आपण (स्थिर दुकान) तथा फेरी वाले दुकानदार भी होते थे, किन्तु श्रेशियों का तैयार माल प्रायः अन्तरापण (अन्दर के भएडारों) में रख कर बेचा जाता। कपड़ा, अनाज, तेल, गन्ध, फूल, तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जौहरी का सामान—ये सब चीज़े बाज़ारों में मिलतीं थीं। मद्य की विक्री के लिए अलग आपान या पानागार थे। आजकल की तरह के अस्थायी बाज़ारों मेलों और हाटों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता।

क्रय-विक्रय खुले सौदे से होता, दामो पर कोई बन्धन न था। कभी कभी कुछ चीज़ों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे। सहे का भी चलन था। राज्य की तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्राय: है तथा विदेशी पर है और वस्तु का एक नमूना चुगो के रूप में लिया जाता। न्यापार मुख्यतः धातु की मुद्राओं से होता जो खूब प्रचलित थीं। कभी कभी वस्तु-विनिमय भी होता था। मुख्य सिक्का कहापण (कार्षापण) था। प्रत्येक चीज़ या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थी। जब सिक्के का नाम लिये विना भी संख्या में किसी चीज़ का दाम कहा गया हो तब कहापण से ही अभिप्राय होता है। उस के सिवा निक्ख (निष्क) और सुवरण नाम के सोने के सिक्के चलते थे। ताम्बे या कासे के कुछ रेज़गारी सिक्के भी थे।

गहने श्रादि रेहन रखने श्रीर ऋग्णपत्र (इण्पएण्) लिख देने का भी रवाज था। सूद पर रुपया देने (इण्दान) का पेशा भी काफ़ी चलता था। किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे श्रादमी यह काम कम करते श्रीर प्राय: श्रपना धन गाड़ कर रखते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ

१ जातक १, ३४०; ३, ४०६ ।

वने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, श्रीर जिन के मुखिया सेट्ठी (श्रेष्ठी) कहलाते थे। सेट्ठी एक पद या दफ्तर (ठान = स्थान) था, जिस पर श्रादमी जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता। महासेट्ठी (मुख्य सेट्ठी) श्रीर अनुसेट्ठी (उप-सेट्ठी) उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर के सामूहिक जीवन में बड़े महत्त्व की सस्था थी, उस का गौरव शायद शिल्पियों की श्रेणियों से भी श्रिधिक था। सेट्ठी का पद पामोक्खों या जेट्ठकों की तरह था, शायद नगर के प्रबन्ध में सेट्ठी का स्थान उन से भी ऊँचा रहता। किसी नगर के निगम का मुखिया उस नगर का सेट्ठी कहलाता, जैसे राजगहसेट्ठी (राजग्रह के निगम का प्रमुख) या सावत्थी-सेट्ठी श्रादि। नगर-सेट्ठियों का पद साधारण व्यापारी संघों के सेट्ठियों से ऊँचा होता था । उस ज़माने मे राज्य की तरफ से सिक्के चलाने की प्रथा न थी, श्रीर जो कुछ प्रमाण हमारे पास हैं उन की रोशनी मे यही निश्चित प्रतीत होता है कि सिक्के निकालने का काम भी निगमों के हाथ मे था।

### § ८५. राज्यसंस्था में परिवर्त्तन

े वैदिक श्रौर उत्तर वैदिक काल से महाजनपद-युग तक राज्यसस्था में श्रोनेक श्रशों में स्पष्ट परिवर्त्तन हो गया था। श्रेणि श्रौर निगम इस काल की बिलकुल नई सस्थाये थीं जिन का वैदिक काल में नाम-निशान भी न था, श्रौर जो समाज के श्रार्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं।

अ. प्रामो और नगरियो का अनुशासन

व्यवसाय श्रौर व्यापार के संघटन में श्रेशियों श्रौर निगमों का क्या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> निश्रोघ जातक (४४४) में राजगहसेट्टी श्रीर एक दूसरे साधारण सेट्टी में स्पष्ट श्रन्तर किया है।

स्थान था सो देख, चुके हैं किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू भी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था वही उन के लिये नियम बनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय का काम करतीं। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने अपने समूह का अनुशासन पूरी तरह उन के हाथ में था, और अपने अन्दर के मामलों मे उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति और राज्य के बीच वे संस्थायें थीं, और राज्य में व्यक्तिका प्रतिनिधित्व वही करती थीं।

वैदिक ग्रामों के स्वरूप ग्रीर स्वायत्त ग्रनुशासन का उल्लेख पीछे कर चुके हैं। महाजनपद-ग्रुग के ग्राम जन की टुकड़ियां नहीं रहे, प्रत्युत एक ग्रान्तिरिक परिवर्त्तन के द्वारा कृषकों के ग्रार्थिक समूह बन गये थे, यह भी ऊपर ( ६ ८४ श्र ) प्रकट हो चुका है। ध्यानपूर्वक विचारने से यह वात स्पष्ट होगी कि श्रेणियों का सघटन भी ग्राम-संस्था के ही नमूने पर हुन्ना था। ग्राम-सभाये जिस प्रकार एक एक वस्ती के कृषकों के समूह थीं, श्रेणियां उसी प्रकार एक एक वस्ती के एक एक शिल्म में लगे व्यक्तियों के समूह थीं। ग्रीर निगम उसी प्रकार व्यापारियों के। छोटे छोटे स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुत दशा में वैदिक ग्राम के रूप में मौजूद थे; ग्रार्थिक जीवन के परिपाक के साथ साथ समूचे समाजसंस्थान में उन के श्रंकुर फूट पड़े, ग्रीर समद्धि से सिंच कर ग्रव पल्लिवत हो उठे।

जरा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय राजनैतिक समाज का ठीक चित्र हमारे समने आ जाता है। प्रत्येक वस्ती में अथवा प्रत्येक भागोलिक इकाई में समूची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के मुताबिक विभिन्न समूहों में बॅटी हुई थी। इन तमाम समूहों को हम कृपक शिल्पी और व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं। प्रत्येक छोटा समूह एक भौगोलिक सीमा के अन्दर था, और अपने आन्तरिक अनुशासन में पूरी तरह स्वतन्त्र था। यही समूह—आम, श्रेणि और निगम — अनुशासन की सब से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं। और ये इकाइयाँ जन की टुकड़ियाँ नहीं, बन्द जातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यवसा- यिक और आर्थिक समूह ये जिन में अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति दाखिल हो सकता या बाहर निकल सकता था।

एक एक श्रेणी तो ग्राम-संस्था के नमूने पर बनी ही थी। किन्तु प्रत्येक नगरी में अनेक श्रेणियाँ होती थीं। नगरियों का प्रवन्ध श्रीर श्रनुशासन इस युग की एक नई समस्या थी। इस से श्रगले युग में हम नगरों के सामहिक जीवन को प्रकट करने वाली सस्थाओं को अपने ग्रलग नामों से फलता-फूलता पायेगे, श्रौर यह देखेंगे कि उन में विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुलों का प्रतिनिधित्व । इस युग में भी नगर-समूह थे, किन्तु उनका पृथक् नाम हम श्रमी नहीं सुनते, वे निगम ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि निगम नाम से जो व्यापारियों के समूह थे, उन्हीं के चौगिर्द पहले-पहल नगर-संस्थात्रों का गठन हुत्रा था--उन सस्थात्रों मे व्यापारियों की ही मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द नगर के सभूह के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा, बिक वही उस शब्द का मुख्य ऋर्य हो गया। बाद में वे पूग श्रीर गण कहलाने लगे, किन्तु इस काल में हम उन के बजाय उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लोगों में राजनैतिक विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित कानूनी बात कही जाती है, वहाँ प्रायः श्रमुक नगर के बजाय हम श्रमुक निगम का श्रर्थात् नगर-सभा का ही नाम पाते हैं --मानों त्राजकल हम त्रमुक शहर कहने के वजाय अमुक म्युनिसिपैलिटी कहें । वनारस आदि बड़ी नगरियों

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>महावगा, चम्मक्खन्धक ( १ ) में मध्यदेश की परिभाषा करते हुए कर्जगत निगम को उस की पूरबी सीमा कहा है। निगम एक बाकायदा संस्था होने से उस की सीमायें स्पष्ट निश्चित होती होंगी।

के बाहर जो राजुरुयान वा राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा की श्रोर या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे।

ग्राम श्रेणी ग्रौर निगम न केवल श्रपने ग्रन्दर के ग्रनुशासन में स्वायत्त थे—राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का ग्रनुशासन बहुत कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे यथेष्ट दखल देते थे। उन का चेत्र केवल ग्रार्थिक ग्रौर राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामा-जिक भी था। सब प्रकार का सामृहिक जीवन उन में केन्द्रित था। श्रौर यह ध्यान रहे कि वे राज्य के बनाये हुए नहीं प्रत्युत ग्राप से ग्राप यने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर राज्य खड़ा होता था।

## इ. केन्द्रिक अनुशासन

एकराज्य श्रीर गण्राज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद-युग में थे। प्रत्युत वैदिक श्रीर उत्तर वैदिक युगों की श्रपेक्षा इस युग में गणों की विशेष बहुतायत थी। किन्तु जहाँ एक्राज्य भी थे, वे उच्छृह्ल श्रीर स्वेच्छान्वारों न थे, न हो ही सकते थे।

वैदिक काल में हम ने देखा था कि ग्रांमिण्यों, स्तों श्रीर रथकारों की राज्य में वड़ी स्थिति थी। ग्रामणी ग्रामों के प्रतिनिधि थे। इस समय ग्रामों के श्रतिरिक्त श्रेणियों श्रीर निगमों की भी वही हैिस्यत थी जो उस काल में केवल ग्रामों की थी। फलतः श्रव हम राज्य में श्रेणिमुख्यों श्रीर निगम-श्रेष्ठियों की वड़ी स्थिति देखते हैं। वैदिक काल के युद्धों में रथ वड़े महत्त्व की वस्तु थे, श्रीर इसी कारण रथ वनाने वाले शिल्पियों का राज्य में महत्त्व था। इस काल में राज्य का समूचा श्रार्थिक श्रीर साम-रिक श्राधार श्रेणियों श्रीर निगमों पर था—राज्य की श्राय मुख्यतः उन्हीं से थी, युद्ध-सामग्री वही तैयार करती थीं। श्रेणि-मुख्य श्रव उसी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जातक ४, २६६ ।

शिल्प-शिक् के प्रतिनिधि थे जिस के वैदिक काल में रथकार थे। शिल्प की वृद्धि और उन्नति के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव प्रामिणियों की अपेक्षा अधिक होता जाता था।

श्रेणियों में पारस्पिक क्तगड़े भी हो जाते थे, श्रौर उन्हें शान्त करना राज्य का एक नया कार्य हो गया था। इस बात का उल्लेख है कि काशी के राज्य में श्रेणियों के मामलों को निपटाने के लिए ही एक विशेष राजकीय पद बनाया गया था, जिसे माण्डागारिक कहते थे। भाण्डागारिक का दफ्तर (ट्ठान) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने के लिए ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से पहले यह पद कभी न था, श्रौर उस के बाद हमेशा जारी रहा। काशी में उस समय एक-राज्य न था, एक निर्वाचित राजा जो एक वनिये का वेटा था राज्य करता था। श्रौर जो व्यक्ति पहले पहल भाण्डागारिक पद पर नियुक्त हुआ वह एक दर्जी (तुककार रे) का वेटा था।

श्रमी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता श्रपने पेशे श्रीर धन्दे के श्रनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम श्रादि श्रार्थिक समूहों में वॅटो हुई थी। राजा के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूहों द्वारा ही था। राजा उन के मुिखयों की सम्मित से ही कर निश्चित करता; कर की बसूली भी सम्भवतः उन समूहों द्वारा ही होती। विशेष श्रवसरों पर, श्रथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न श्राने पर, राजा उन्हें बुला कर परा-मर्श करता। किन्तु क्या ग्रामिश्यों, श्रेशिमुख्यों श्रादि की कोई वाका-यदा श्रीर स्थायी संस्था राज्य में थी १ इस का उत्तर देना कठिन है। यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति श्रव समात हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते। प्रत्येक महत्त्व के कार्य में

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सन्वसेणिएं विचारणारह मण्डागरिकद्वानम्—जातक ४, ४३।

<sup>&</sup>lt;sup>, २</sup>वहीं ४, ३८।

इस युग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, जिन्हें बाद में पौरजानपदा: भी कहने लगे। क्या नेगमजानपदा का अर्थ केवल नगर और देहात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत संगठित संस्था थी १ श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक बाकायदा संस्था थी। दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया है, कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। विवाद में पड़े विनायहाँ इतना कहा जा सकता है कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, वैदिक समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो निश्चित प्रतीत होता है । राजा सेनिय विम्वसार के राज्य में ५० हज़ार गामिकों की सभा जुटने का उल्लेख है ।

उस के श्रतिरिक्त समिति में से ही कुछ मुख्य लोग वैदिक श्रौर उत्तर वैदिककाल में राजकृतः श्रौर रितनः कहलाते, श्रौर वही राज्य के मुख्य श्रीधकारी होते थे। वे राजकर्तारः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्ठा परिवा (परिषद्) कहा जाता था। श्राधुनिक परिभाषा में हम परिवा को मन्त्रि-परिषद् कहेंगे। ये श्रिधकारी भले ही राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु वे ब्राह्मणों, श्रीणमुख्यों, श्रीष्ठियों श्रादि में से ही चुने जाते थे, श्रीर इस प्रकार वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही श्रिधकार पाते थे।

### उ. गणराज्य और सार्वभौम राज्य

सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण-राज्य थे सो देख चुके हैं। एकराज्यों में भी ग्राम, श्रेणि, नगर ग्रादि की सभाये होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। गणराज्यों में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक सभा के और निर्वाचित व्यक्ति के हाथ मे रहता। उन में व्यक्तिगत

१दे० 🕾 १६। रमहावसा ४, १।

स्वतन्त्रता श्रीर सामूहिक चेष्टा श्रपेक्षया श्रिषक थी। उन की सभाश्रों की कार्यशैली इस समय तक बहुत कुछ उन्नत श्रीर परिष्कृत हो चुकी थी। उन में वाकायदा छन्द या सम्मित (वोट) लेने, निश्चित विधान के श्रनुसार प्रस्ताव पेश (अत्ति = जिति) करने, भाषण देने, विवादयसत विषय सालिसों के सिपुर्द करने (उन्वाहिका = उद्दाहिका) श्रादि की श्रनेक वैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं जिन से कि समाश्रों का काम सुविधा के साथ चलता है। उन सभाश्रों के जुटने (सिन्नपतन ) के लिए श्रपने विशेष भवन थे जो सन्थागार कहलाते थे।

एकराज्यों और गणराज्यों के बीच साम्राज्य अथवा सार्वभाम राज्य बनाने की और सकलजम्बुदीपस्म एकराजा या सकलजम्बुदीपे अग्गराजा — सारे भारत का एक राजा—या अगुआ राजा—या चक्कवित राजा बनने की होड़ भी लगातार जारी थी। कई जनपद दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर अथवा विजय द्वारा अपना कलेवर बढ़ा कर महाजनपद बन गये थे, सो उसी का फल था। और उसी के कारण आगे और बड़े राज्य बन रहे थे।

सकलजम्बुदीप या समूचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात में उस समय के भारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का

<sup>े</sup>जातक ४—१४४, १४७। जहाँ सभा का वाकायदा जुटाव न हो, यों ही जमघट हो वहाँ सित्रपत् धातु नहीं बर्ता जाता, जैसे जातक २, ३६७ पंक्ति २२ में एकतो हुत्वा। सित्रपात का ठीक अर्थ जुटाव था। वैद्यक में पहले पहल आलंकारिक रूप से रोगों का 'सित्रपात' कहलाया होगा, पर श्रव वह श्रथ इतना जम चुका है कि मूल अर्थ में हम हिन्दी में सिन्न-पात शब्द को नहीं वर्त्त सकते।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> घोनसख जातक (२४३), जातक ४—२०४, ३१४, ३१४। <sup>3</sup>वहीं ४, २६८, एं० २८।

महल बना कर जम्बुदीपतल ( उत्तर भारतीय मैदान ) में सन्वराजूनम् ऋगगर।जा बनने की सोचता है । एक और राजा के पुरोहित को यह चिन्ता होती है कि यदि भूठे साधु कहुक तापस गेरवे कपड़े पहन कर मुफ़खोरी करने लगेगे तो सकलजम्बुदीप को वे ठगी से नष्ट कर देगे, और इस लिए वह राजा से कह कर उन सब को संन्यास से लौटवा कर (उपपन्वजापेत्वा) ढाल-तलवार दिला सैनिक बनवा देता है 3।

# '§ ८६. सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वाङ्मय की प्रगति

#### श्र. सामाजिक जीवन

हम ने देखा कि वेटे के लिए श्रपने बाप के पेशे में जाना श्रावश्यक न था, श्रीर धन्दा चुनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी। निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे श्रीर कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेशा, सराफ़ का काम, दन्त- (हाथीदाँत) कार, जुलाहे, हलवाई, जौहरी, सुनार, लोहार, कुम्हार, मालाकार (माली), केश साधक, विश्वक, नाविक श्रादि के पेशे श्रच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ निषाद, मृगलुब्धक, मळुए, कसाई, चर्मकार, संपेरे, नट, गवैये, नळकार (नई की चटाई, पिटारी श्रादि बनाने वाले), रथकार श्रादि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा समक्ता जाने लगा था यह एक विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह प्रतीत होता है कि इस युग में मगध श्रादि जनपदों मे—जिन का चित्र हमें पालि वाह्मय में मिलता है—वह श्रनार्य जातियों के हाथ में था। निषाद, रथकार श्रादि नीच जातियों ही थीं।

<sup>े</sup>दे॰ उपर § २ । २महसाल जातक (४६४) । <sup>3</sup>जातक ४, ३०४।

यह ऊँचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं और आवश्यवताओं के अनुसार सब आदमी सभी पेशों को अिंकतयार कर सकते थे। उस समय के वाह्मय में हम आहाणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, शिकारी बढ़ई जुलाहे अटवी-आरक्षक योद्धा और रथ हाँकने वाले खत का एवं से पेरे तक का काम करता पाते हैं; और उस में वे कुछ भी बुरा ख़्याल नहीं करते। इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो जाता है; एक कृषक वेटे-सहित नळकार के तुच्छ काम में लग जाता है; एक कुलीन परिवार का गरीब आदमी बिक्षियों की खुराक के लिए मरे मूसे बेचने के धन्दें से अपनी जीविका शुरू करता है, और धीरे धीरे पूंजी जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ बेलने के बाद अन्त में एक जहाज का समूचा माल खरीद लेता और एक सेट्ठी की लड़की से ब्याह करता है। अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं।

उक्त सब पेशे श्रीर धन्दे "बैश्य" पेशों श्रीर धन्दों में सम्मिलित हो जाते हैं। किन्तु ब्राह्मण् श्रीर क्षत्रियों की क्या स्थित थी शक्या वे भी दो पेशे कहे जाय या वे दो जातियाँ थीं तो ज़रूरत होने पर इन "वैश्य" पेशों को भी श्राष्ट्रितयार कर लेती थीं शहस विषय को स्पष्ट करने के लिए यह कहना चाहिए कि ब्राह्मण् श्रीर क्षत्रिय भी एक तरह से दो श्रेणियाँ सी थीं; यद्यपि श्रीर श्रेणियों की तरह उनका नाम श्रेणि न पड़ा था, तो भी उन की सामूहिक एकता श्रेणियों की सी थी। ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह बात कही जा सकती है; निश्चय से श्रमी तक ब्राह्मण् जाति न बनी थी—ब्राह्मण् श्रेणि में ध्रसने का द्वार जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्कि क्षत्रियों में ब्राह्मणों से श्रिषक था, वे कुल का विचार (गोत्तपटिसारियों) सब से श्रिषक करते थे। श्रीर वह स्वामाविक भी था। क्योंकि बड़े बड़े कुषक सरदार

१दे० क्ष २०।

जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे; वहीं तो क्षत्रिय थे; श्रौर उन पुराने खान-दानों के सरदारों में श्रपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा होना स्वाभाविक ही था।

कुल को ऊँचनीच का भाव समाज में ज़रूर था। एक तरफ कुलीन क्षत्रिय थे, तो दूसरी तरफ चएडाल आदि अनार्य जातियों के लोग, और दास भी थे। दासत्व कई तरह से होता-युद्ध में पकड़े जाने के कारण, मृत्युदर्श्ड के बदले में, ऋग न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी दग्ड के रूप में, अथवा गरीबी आदि से तंग आकर स्वयं दास वन जाने से। कई बार मालिक अपने दासों को मुक्त भी कर देते थे, या दास श्रपनी कीमत श्रदा कर श्रपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या बंड़ी न थी; खेती या अन्य मेहनत-मज़दूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू सेवा ही था; श्रौर उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास रहते थे। साधारणतः उनके साथ श्रच्छा बर्त्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ दासत्व कुछ कानूनी कारणों से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव मे प्रायः सव दास मूलतः श्रनार्य लोग ही रहे होंगे। जब वे दास न होते तब भी प्रायः तुच्छ पेशे करते थे। गणिकाये या वेश्यायें वण्णदासी कहलाती थीं, जिस से यह प्रतीत होता है कि वे आयों से मैले रंग की स्त्रियाँ होती थीं।

किन्तु इसके बावज्द कि क्षत्रियों में विशेष कर तथा अन्य कुलीन लोगों में साधारणतः अपने जन्म का अभिमान था, और इसके बावज्द कि कुछ जातियाँ नीच गिनी जाती थीं, समाज में आपस में खुला मिलना-जुलना खाना-पीना और बहुत अंश तक खुली व्याह-शादी मीं थी। उस समय के वाड्मय में हम राजाओं ब्राह्मणों और सेट्ठियों की सन्तान को परस्पर मैत्री करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते श्रीर

१जातक ४, २६८; २, ३८०।

व्याह-शादी करते पाते हैं। नीचे लिखे कुछ उदाहरणों से उस समय के समाजिक स्त्राचार-व्यवहार पर प्रकाश पड़ेगा।)

एक नीच जाति का मृगलुञ्धक एक तर्ग सेट्ठी का हर समय का साथी बन जाता है, श्रीर वैसा होने में कोई सामाजिक रकावट नहीं होती। एक गरीव कट्ठबाहिनो ( लकड़ी ढोने वाली ) काशी के राजा की रानी बनती है, श्रीर उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है। कोशल का राजा पसेनांद सावत्थी के मालाकारसेट्ठी की लड़की मिल्लका को श्रपनी रानी बनाता है। ब्राह्मण इस विषय में क्षत्रियों से श्रधिक स्वतन्त्र दीखते हैं। यदि एक क्षत्रिय ब्राह्मणी से विवाह करे या ब्राह्मण क्षत्रिया से, तो उन की सन्तान को क्षत्रिय श्रपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर ब्राह्मण वैसा विचार नहीं करते।

श्रनार्य दासों श्रीर चएडालों से श्रार्य लोग ज़रूर घृणा दिखलाते हैं, श्रीर वह बात स्वाभाविक भी थी। महानामा शाक्य श्रपनी रखेल दासी—सम्भवतः रामा—से उत्पन्न लड़की वासभखित्या के साथ खाने का दिखलावा केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का व्याह हो सके। श्रीर वाद कोशल के राजा पसेनदि से उस के व्याहे जाने पर यह मेद मालूम होने से जब राजा बिगड़ता है, तब यह समभाने पर उस का रोष शान्त होता है कि पिता का गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से क्या होता है। किन्तु शाक्यों मे श्रपने कुल का श्रीममान इतना था कि वे श्रपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा विहूडम के किपलवत्थ श्राने पर जिस चौकी पर वह बैठा उमे यह कह कर दूध-पानी से धुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया! कोशल के राजा को श्रपनी शुद्ध शाक्य वंश की बेटी देने में उन्हें श्रपने कुलवश के मम्न होने की शका होती है!

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> महस्रांत जातक ( ४६४ ) प<del>रव</del>ुपन्नवृत्थु ।

चएडाल का जूठा लाने से ब्राह्मण् वहिष्कृत कर दिये जाते हैं। एक व्यापारी श्रीर एक पुरोहित की लड़की को एक वार नगरद्वार से बाहर निकलते ही दो चएडालों के दर्शन होते हैं। इस श्रपशकुन के कारण वे लौट कर सुगन्ध जल से श्राँखे धोती, हैं श्रीर लोग उन चएडालों को पीटते हैं। लेकिन बाद में उसी व्यापारी की लड़की का उन में से एक चएडाल से विवाह भी हो जाता है!

सार यह कि कुल श्रौर गोत्र का श्रभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सव थी, किन्तु एक तरल परिवर्त्तनशील रूप में, न कि काठ श्रौर पत्थर की जातों की शकल में। बेटे को स्वभावतः वाप के पेशे मे जाने में सुविधा होती थी, पर उसका भी कोई बन्धन न था।

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धित चली थी उस का इस युग में भी बहुत उरलेख मिलता है। वचपन में लोग आचरियकुल में रह कर शिल्प ग्रहण करते अर्थात् शिक्षा पाते थे। प्रायः १६ वर्ष की आयु होने पर जो लोग सकते वे तक्किसला जैसे विद्यापीठों में जा कर आगे पढ़ते थे। वानप्रस्थ और सन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु ठग (कुहक) साधुओं की समस्या उस आरम्भिक युग में भी उठ खड़ी हुई थीर।

स्त्री-पुरुष-सम्बन्धों में बहुत-कुछ सरलता इस युग में भी वनी हुई थी। राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्तान न हो तो नगर में नाटक ( उत्सव ) रच के रानियों या राजकीय स्त्रियों को भेज दिया जाता, स्त्रीर उन की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियोग द्वारा उन के गर्म रह जाता<sup>3</sup>।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं, पृ० १४म ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कपर § मश्ड ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कुस जातक ( **४३१** )।

### इ. धार्मिक जीवन, तीर्थंङ्कर पार्श्व

भारतवर्ष की धार्मिक अनुभृति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी क्रान्ति हुई जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा। वेदों की आरम्भिक सरल प्रकृति-देव-पूजा और पितृ-पूजा जिन दिशाओं में से गुज़रते हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धर्म की ऋवस्था मे परिण्त हुईं, उन के कम-विकास की भलक हमे उत्तर वैदिक श्रीर इस युग के वाड्मय से मिलती है। वैदिक देवतात्रों श्रोर पितरों की पूजा किस. प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप बनती जाती थी सो पीछे, कहा जा चुका है। वह कर्मकाएड की लहर एक तरफ थी, श्रौर दूसरी तरफ उस के मुकाबले मे ज्ञानकाएड या तत्त्वचिन्तन की लहर । वे दोनों बड़े लोगों के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का सचालन ग्रमी तक बहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे। जातक कहानियों में, जिन का श्रभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों श्रीर श्राचरणों का जो चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर श्रीर उज्जवल है। साधारण जनता अभी तक जगत् को पुरानी वैदिक दृष्टि से देखती—उस के लिए प्रकृति की प्रत्येक महाशक्ति के पीछे श्रधिष्ठातृ-रूप से कोई न कोई देवता उपस्थित था। उन देवों का मुखिया वही सक ( शक ) त्रर्थात् इन्द्र था । इस युग के जनसाधारण की दृष्टि मे प्रत्येक जगल, प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की गद्दी मौजूद थी। उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों लोक-पालों ने एक देवकन्या मिण्मेखला को नियुक्त किया था। उस का काम यह देखना था कि कोई सदाचारी धर्मात्मा समुद्र में डूबने न पाय । देवतात्रों के रूप उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल श्रौर स्वभाव सौम्य थे। वे

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जातक ६, ३४ ।

श्रार्य जनता से हिल-मिल कर रहते, उस के जीवन को मधुर वनाते, श्रीर श्रनेक मानवोचित कार्य करते—यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभी श्रपने काम से छुट्टी भी ले लेते थे! नमूने के लिए वही देवी मिण्मिखला, जब राजकुमार महाजनक का जहाज़ मुवर्णभूमि की राह में टूटा, देवताश्रों के एक समागम में शामिल होने को सात दिन की छुट्टी पर गई हुई थी!

विवतात्रों को त्रानेक चमरकारी शक्तियाँ त्रावश्य थीं, पर यह मार्के की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जो जनता को मूढ़ श्रसहाय निरुद्यमी श्रीर परमुखापेक्षी बना दे। जनता के समूचे धार्मिक जीवन ऋौर विचार की श्रटल धुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य को अपने अच्छे-बुरे किये का फल ज़रूर मिलता है, संसार की कोई शक्ति उसे टाल नहीं सकती । देवतात्रों की शक्ति उस नियम के त्रागे कुछ, भी नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म श्रौर सदाचरण देवताश्रों को उनकी गद्दी से हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुग्यात्मा मनुष्य को पुरुष का फल दिलाने को बाधित कर सकता है । अतुति, प्रार्थना, भिक्त या अन्य किसी प्रकार की रिश्वत से देवताओं को रिफाने के भाव की हम कहीं गन्ध भी नहीं पाते; किन्तु सत्यवादी पुरायात्मा पुरुष अपने सत्य और पुर्य की शपथ से देवताओं को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त देखते हैं। उस प्रकार की शपथ को सच्चिकरिय ( सत्यिकिया ) कहते, श्रीर उस का प्रभाव सदा सौ भी सदी अचूक होता। लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक निर-पराध पुरुष शपय कर कहता है कि यदि मैं निरपराध हूँ तो जंजीरें ट्रंट जायं, - ग्रौर वे दूट जाती हैं ! एक भयानक समुद्र में, जहाँ पहुँच कर कभी किसी का जहाज़ लौटा न था, चार महीने से भटकते एक जहाज़

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं। <sup>२</sup>वहीं ६, ३०-३१ |

का निरुयामक अन्त में सञ्चिकरिय करता है कि यदि मैंने कभी धर्मपथ न छोड़ा हो तो यह जहाज़ बच जायँ,--श्रौर वह बच जाता है ! श्रपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुग्य के बल से सक्क को उस के द्वार पर उपस्थित होना पड़ता है, सक्क के सामने यह सचकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सचा हो तो मेरी श्रांखें लौट श्रायं,-शौर वे लौट श्राती हैं, यद्यपि इस दृष्टान्त में यह कहा गया है कि जो लौटीं वे उस की चर्मचत्तएँ नहीं प्रत्युत ज्ञानचत्तर ँ थीं । तो भी इस दृष्टान्त में सचिकिरिय अथवा शंपथ का प्रभाव ध्यान देने योग्य है, श्रीर यह बात भी देखने की हैं कि राजा को उस के सकत का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने सुविधा कर दी, वह फल तब तक मिलने से रका हुआ था जब तक राजा ने सच्चिकिरय नहीं की । जब जब इम देवतात्रों को चमत्कार करता देखते हैं, मनुष्य के सुकृत श्रीर उस की सत्य-शपथं के प्रभाव से बाधित हो कर ही। देवताओं को बाधित करने वाली असल शक्ति तो मनुष्य का सत्य और सुकृत ही होता सचिक-रिय श्रथवा शपथ केवल श्रन्तिम कानूनी कार्रवाई के रूप में-जायदाद की विक्री में बयनामे की तरह—उपस्थित होती।

इस प्रकार महाजनपद-युग की आर्य जनता का यह अटल विश्वास था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्कृत का उचित फल अवश्य मिलता है, और जब वह सीधे स्पष्ट मार्ग से मिलता नहीं दीखता तब भी देवता लोग कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं। फलतः, देवताओं की चमत्कार-शक्तियों में विश्वास उस युग के आयों को असहाय और निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयत्नों में और भी अधिक सचेष्ट और तत्पर बना देता—वह उन में एक इढ़ आशा-वाद फूँक देता कि सत्प्रयत्नों का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर ही रहेगा,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं ४, १४२<sup>,</sup>। <sup>२</sup>वहीं ४, ४०६-१०।

चाहे सीधी प्रक्रिया से मिले चाहे किसी चमत्कार के द्वारा। इस प्रकार हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक हिंद्र से जहाँ मानव प्रयत्न की बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस युग का पुरुष प्रयत्न के सफल होने की आशा कर सकता था। उसी महाजनक की कहानी में, जब दूदे जहाज का कूपक ( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों के लहू से लाल हुए समुद्र मे सात दिन तक तैरने के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारता, तब मिण्मेखला उस के सामने अलंकृत रूप में आकाश मे प्रकट हो कर उसे परखने की कहती है—

"यह कौन है जो समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ मार रहा है ? क्या अर्थ जान कर—िकस का भरोसा कर के—तू इस प्रकार वायाम (=व्यायाम, उद्यम) कर रहा है ?"

''देवी, मैं यह जानता हूँ कि लोक मे जब तक बने मुक्ते वायाम करना चाहिए। इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हुआ भी उद्यम कर रहा हूँ।"

''इस गम्भीर श्रथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुरिसवायाम (=पुरुष-व्यायाम, पुरुषार्थ) निरर्थक है, तू तट को पहुँचे विना ही मर जायगा!''

"क्यों तू ऐसा कहती है ? वायाम करता हुआ मरूँगा भी, तो गर्हा से तो बचूँगा। जो पुरुष की तरह उद्यम (पुरिसिकच्च) करता है, वह अपने जातियों (कुटुम्बियों), देवों और पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है,—और उसे पछतावा नहीं होता (कि मैंने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोड़ी )।"

<sup>े</sup>खेद है कि इन मनोहर गाथाओं का पद्यानुवाद नहीं कराया जा सका।

<sup>े</sup> ऋगों का सिद्धान्त कर्त्तव्य के प्रेरक रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में भी उपस्थित है। ज्ञातियों का ऋग = मनुष्य-ऋग ।

"किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई फल या परिगाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ—जहाँ मृत्यु का श्राना निश्चित ही है ?"

"जो यह जान कर कि मैं पार न पाऊँगा उद्यम नहीं करता, यदि उस की हानि हो, तो देवी, उस में उसी के दुर्वल प्राणों का दोप है। मनुष्य अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्यों की योजना बनाते और यत्न करते हैं, सफलता हो या न हो (सो देखना उन का काम नहीं है)। कर्म का फल निश्चित है देवी, क्या त् यहीं यह नहीं देख रही? मेरे साथी सब हूव गये, और मैं तैर रहा हूं, और तुक्ते अपने पास देख रहा हूं!सो मैं व्यायाम करूँगा ही, जब तक मुक्त में शक्ति है, जब तक मुक्त में बल है, समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता रहूँगा ।"

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मिण्मेखला अपनी वाहे फैला देती और महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा देती है ?

इन गाथाओं में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना ही चाहिए—फल की आशा हो या न हो। उपनिषदों वाला यह विचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि स्वार्थ-भाव से किये सत्कर्मो—यज्ञ आदि—से स्वर्ग मिल सकता है, किन्तु स्वर्ग-मुख भी नश्वर है, विना किसी कामना के सत्कर्म करना उस से भी ऊँचा ध्येय है । देवता लोग सब स्वर्ग-मुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी पुरुष देवों से भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध जब अपनी पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं में उपदेश देने को विदा करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं ६, ३४-३६। <sup>२</sup>जातक ४, ४०४-६, ४०६।

मुख के लिए घूमने को कहते हैं—उन भित्तुश्रों के उपदेशों से न केवल मनुष्यों प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने की श्राशा करते हैं । एच ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे।

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक काल की तरह आबाद थी; किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावर्च के धार्मिक जीवन में उदय हो। गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कर्म का फल अवश्य पाता है, सत्य सुकृत और सदाचरण ही सब से बड़ा धर्म है, और निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सत्कर्म और सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली गई सो सुधार की एक 'लम्बी लहर का परिणाम था, जिस में अनेक सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे। वसु चैद्योपरिचर के समय शायद पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी, उपनिषद्-युग मे पुष्ट हुई, और बाद भी कई सुधारकों की चेष्टाओं से आगे बढ़ती रही ( तीर्थंड्कर व

१दे० नीचे § ६० ।

<sup>्</sup>रेजैनों का मत है कि जैन धर्म बहुत प्राचीन है, श्रीर महावीर से पहले २३ तीर्थंद्वर हो चुके हैं जो उस धर्म के प्रवर्त्तक श्रीर प्रचारक थे। सब से पहला तीर्थंद्वर राजा ऋषभदेव था, जिस के एक पुत्र भारत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। इसी प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध से पहले श्रानेक बोधिसत्वों को हुआ बतलाते हैं। इस विश्वास को एकदम मिष्या श्रीर निर्मूल तथा सब पुराने तीर्थंद्वरों श्रीर बोधिसत्वों को कल्पित श्रनेति हासिक व्यक्ति मानना ठीक नहीं है। इस विश्वास में कुछ भी असंगत नहीं है। जब धर्म शब्द को संकीर्ण पन्थ या सम्प्रदाय के श्रथं में ले लिया जाता है, श्रीर या बाज़ारू विचार मन में रक्खा जाता है कि पहले 'हिन्दू धर्म' 'बाह्मण्डम्में' या 'सनातन धर्म' था, 'कर बौद्ध श्रीर जैन धर्म पैदा

पार्श्व नाम का इस प्रकार का एक वड़ा सुधारक नौवीं-ऋाठवीं शताब्दी ई० पू० में हुआ। उस का पिता वाराणसी का 'राजा' ऋश्वसेन था, श्रीर उस की माता का नाम वामा था। पार्श्व की मुख्य शिक्षायें श्रिहिंसा, सत्य, श्रस्तेय श्रीर ऋपरिग्रह थीं।

हुए, तभी वह विश्वास श्रसंगत दीखने लगता है। यदि श्राधुनिक हिन्दुश्रों के श्राचार-ज्यवहार श्रीर विश्वास को 'हिन्दू धर्म' कहा जाता है तो यह कहना होगा कि बुद्ध श्रीर महावीर से पहले भारतवासियों का धर्म हिन्दू धर्म न था-वह 'हिन्दू' बौद्ध श्रौर जैन सभी मार्गों का पूर्वंज था। यदि उस काल के धर्म को वैदिक कहा जाय, तो भी यह विचार ठीक नहीं कि उस में बौद्ध श्रौर जैन मार्गों के बीज न थे। भारतवर्ष का पहला इतिहास बौद्धों श्रीर जैनों का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वालों का। उस इतिहास में श्रारम्भिक बौद्धों श्रीर जैनों को जिन महापुरुषों के जीवन श्रीर विचार श्रपने चरित्र-सम्बन्धी श्रादशौँ के श्रनुकृत दीखे, उन सब की उन्हों ने महत्त्व दिया, श्रीर महाबीर श्रीर बुद्ध के पूर्ववर्त्ता बोधिसत्व श्रीर तीर्थक्कर कहा । वास्तव में वे उन धर्मी अर्थात् श्राचरण-सिद्धान्तों के प्रचा-रक या जीवन में निर्वाहक थे, जिन पर बाद में बौद्ध श्रीर जैन मार्गों में बल दिया गया, श्रीर जो बाद में बौद्ध जैन सिद्धान्त कहलाये। वे सब बोधिसत्व श्रीर तीर्थङ्कर भारतीय इतिहास के पहले महापुरुष रहे हों, या उन में से कुछ श्रंशतः किएत रहे हों। इतने पूर्वज महापुरुषों की सत्ता पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस समय भी काफ़ी पुराना हो चुका था, श्रीर उस में विशेष श्राचार-मार्ग स्थापित हो चुके थे। फ्रिलहाल तीर्थङ्कर पार्श्व की ऐतिहासिक सत्ता श्राघुनिक श्रातोचकों ने स्वीकार की है, दे० कै० इ० ए० १४३; बाकी -तीर्थक्करों श्रीर बोधिसत्वों के वृत्तान्त कल्पित कहानियों में इतने उलम गए हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया। किन्तु इस बात के निश्चित

## उ. ज्ञान त्रौर वाङ्मय के नये चेंत्र—अर्थशास्त्र श्रौर लौकिक साहित्य

वैदिक वाङ्मय का विस्तारत्तेत्र पीछे स्पष्ट किया जा चुका है। उस का आरम्भ धार्मिक कविता ( ऋच्, साम ) से हुआ था, और उसी में से कमशः धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यजुम् , ब्राह्मण् ), भाषा-विज्ञान (शिन्ता, व्याकरण, छन्द, निरुक्त ), समाज के नियमों-विषयक विचार (कल्प), ज्योतिष गणित स्रादि स्रारम्भिक प्राकृतिक विज्ञान श्रीर दार्शनिक श्राध्यात्मक विचार (उपनिषद) का विकास हो गया था। ज्ञान त्र्यौर उस के प्रकाशन का चेत्र इस युग में त्र्यौर बढ़ गया। श्रानेक लौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार होने लगा। ज्ञान श्रौर विद्याश्रों का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा—धर्म और अर्थ अब ज्ञान के मुख्य त्तेत्र और विषय थे। समूचा वैदिक वाङ-मय धर्म के त्तेत्र मे था, उस के त्रतिरिक्त मनुष्यों के सासारिक कल्याण का विचार करनां अर्थशास्त्र का चेत्र था। अर्थशास्त्र का उदय पहले पहल इसी युग में हुस्रा दीखता है , समाज का सब राजनैतिक स्रौर श्रार्थिक जीवन उस का विषय था, कृषि शिल्प गोपालन वाणिज्य-विषयक ज्ञान उसी के ग्रन्तर्गत थे।

प्रमाण हैं कि वैदिक से भिन्न मार्ग बुद्ध श्रीर महावीर से पहले भी भारत-वर्ष में थे। श्रर्हत् लोग बुद्ध से पहले भी थे, श्रीर उन के चैत्य भी बुद्ध से पहले थे, दे० नीचे § १०१ में लिच्छिवियों के चैत्यों के विषय में बुद्ध का कथन। उन श्रर्हतों श्रीर चैत्यों के श्रनुयायी ब्रात्य कहलाते थे जिन का उल्लेख श्रथवंवेद में भी है

<sup>9</sup> मुहनु जातक ( १४८ ) में राजा के अत्यधम्मानुसासक अमन्च का, श्रीर मदसालजातक ( ४६४ ) की पच्चुपन्नवत्थु में महालि नाम लिन्छिनि अन्धो लिच्छिनिनम् अत्य धम्मं च अनुसासन्तो का उल्लेख है । इसी प्रकार श्रीर भी । इतिहास-पुराण कथा-कहानी के रूप में श्रौर बहुत सा लौकिक साहित्य पैदा हो रहा था। पुराण के एक से श्रधिक श्रलग श्रलग प्रत्य हो गये थे । इस काल की श्रत्यन्त मनोरक्षक कहानियों का एक बड़ा सग्रह बाद के बौद्ध वाङ्मय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध की पूर्वजन्म-कथाये बना कर जातक नाम दे दिया गया है। इन जातकों की गायाश्रों (गीतियों) या पालियों में प्राचीन श्रश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के समाज के जीवन का सर्वतोमुख श्रौर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकरण में समाज के श्रार्थिक, सामाजिक, राज्य-सस्था-विषयक, धार्मिक श्रोर जान-सम्बन्धी जीवन की बावत जो कुछ लिखा गया है, सब उन्हीं जातकों के श्राधार पर।

महाजनपद-युग का कोई वर्णन तक्किसिला के विद्यापीठ का उल्लेख किये विना पूरा नहीं हो सकता। वहाँ अनेक दिसा पामोक्ख (दिशा-प्रमुख = जगत्प्रसिद्ध ) श्राचार्य रहते थे, जिन के पास जम्बुद्दीप के सब राष्ट्रों के क्षत्रिय और ब्राह्मण जा जा कर शिल्प श्रहण करते (शिक्षा पाते) । वहाँ तीन वेदों और श्रठारह विद्यास्थानों या शिल्पों की शिक्षा दी जाती, जिन मे से धनुर्विद्या (इस्सासिल्प = इष्वास-शिल्प) भी एक थी । वड़े बड़े राजाश्रों से ले कर गरीव हलजोतों तक के वेटे वहाँ पढ़ने जाते, श्रीर एक एक श्राचार्य के चरणों में ५-५ सौ तक विद्यार्थी वैठते थे। इन जगत्प्रसिद्ध पजावी श्राचार्यों के पास योग्यतापूर्वक शिक्षा पा कर लौटे हुए विद्वान् बनारस जैसी राजधानी मे यदि स्वय श्राचार्य का काम करने लगते तो उन के पास भी 'क्षत्रिय कुमार श्रीर ब्राह्मण-कुमार बड़ी संस्था मे शिल्प उद्ग्रहण करने का जमा हो जाते थे।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे० § ११२। <sup>२</sup>जातक ३, १४म। <sup>3</sup>वहीं १—२४६, ३४६; २—म७; ४—४२। <sup>४</sup>वहीं ४—४० प्र, १—४०२। <sup>५</sup>कोसिय जातक (१३०)।

### **ग्रन्थनिदें**श

ह्रीइज डैविड्स—बुधिस्ट इंडिया (बीद भारत ) (स्टोरी ग्रॉव रि नेशन्स सीरीज़ ); ग्र० १—६, ११।

जायसवाल—शैश्चनाक श्रीर मौर्य कालगणना, ज० वि० श्रो० रि० सो०

रा० इ०-पृ० ५६-१००।

का० व्या० १६१८, १-२ ।

सा० जी०-- १ § १-३, ११, ३ § ३; ४ §§ ४, ६ ।

हिं० रा०— § २, ११, ४४-४६, ११६, २४६-२६१, २६३-२६४, ३४६, ३४६ । लिच्छ्रवि गण का शासनप्रवन्ध चलाने वाली एक 'कार्यचिन्तक' (executive) समिति थी, इस परिणाम पर जायसवाल श्रीर मजूमदार दोनों पहुँचे हैं। जा० ने उस कं सदस्यों की संख्या चार (हिं० रा० § ४७), किन्तु म० ने नौ (सा० जी० पृ० २३१-३२) श्रन्दाज़ की है।

श्रीमती होइज डैविड्स—ग्रारम्भिक बौद्ध वाङ्मय में चित्रित श्राधिक अवस्था, कै० इ० का ग्र० म । बहुत ही सुन्दर प्रामाणिक विवेचन । कै० इ० मे सुक्ते वह श्रध्याय सब से श्रद्धा लगा ।

ज्ञात्यों श्रीर चन्नबन्धुश्रों के विषय में देखिये हरप्रसाद शास्त्री का लेख

#### ग्यारहवाँ प्रकर्ण

# भगवान् बुद्ध श्रीर महावीर

( ६२३--५४३ ई० पू० )

#### § ८७. बुद्ध-चरित का माहात्म्य

पसेनधि विम्बिसार श्रादि राजाश्रों के समकालीन महातमा बुद्धदेव थे। उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन ऋौर संस्कृति में जो संशोधन हुआ, वह विचार और कर्म की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता है, जो क्रान्ति न केवल भारतवर्ष के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रवल प्रेरिका शक्ति का काम करती रही। उस क्रान्ति की जड़ उपनिषदों के समय की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले श्रनेक वोधिसत्व श्रौर तीर्थद्वर उसके श्रकुर कोसींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा विकास बुद्ध के समय में श्रीर उन्हीं के द्वारा हुआ। उन की जीवन-घटनात्रों के वृत्तान्त से हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को उस क्रान्ति के स्वरूप श्रीर प्रेरणा को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने वाली संस्था ( वौद्ध सघ ) की वनावट श्रौर कार्य्य-प्रणाली को समभने में बड़ी सहायता मिलती है; साथ हो उन के समय के भारत के आर्थिक सामाजिक धार्मिक श्रीर राजनैतिक जीवन का एक पूरा दिग्दर्शन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्तियों की जीवन-घटनात्रों को चाहे विशेष महत्त्व नहीं देना चाहिए, तो भी भगवान् बुद्ध के विषय में हमें वह नियम छोड़ना होगा।

# § ८८. गौतम का आरम्भिक जीवन "महाभिनिष्क्रमण" और वोध

किपलवत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोदन शाक्य कुछ समय के लिए राजा थे। रोहिशी नदी के पिन्छम की तरफ शाक्यों की किपलवत्थु नगरी थी, और उस के पूरव तरफ उन्हीं के माईवन्द कोलिय राजाओं का देव-दह (देवहद) नगर शुद्धोदन ने देवदह के एक कोलिय राजा की दो कन्याओं माया और प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सन्तान न थी। उन की पैंतालीस बरस की आयु में महा-माया के गर्भ रहा। प्रसव काल के निकट आने पर दोनों बहने मायके रवाना हुई । किन्तु वे देवदह तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही लुम्बिनी के सुन्दर वन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम आज संसार के तिहाई के करीब खी-पुरुष प्रतिदिन जपते हैं। सात दिन के बालक को प्रजावती के हाथ सौंप माया परलोक सिधार गई।

बालक सिद्धार्थ गौतम<sup>२</sup> वचपन से वड़ा होनहार था। उस की एकान्त प्रेमी चिन्ताशील प्रवृत्ति को देख कर पिता ने उसे शीव गृहस्थ में फॅसा देना उचित समका, और १६ वर्ष की आयु में एक कोलिय राज कुमारी<sup>3</sup> से

<sup>&#</sup>x27;व लुंस्बिनी को अब रुस्मिनदेई कहते हैं। वह नेपाल राज्य के तराई भाग में नेपाली सीमा के चार मील अन्दर ब्रुटौल ज़िले में है, जो ब्रिटिश ज़िले वस्ती से लगा हुआ है। गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप लाइन के नौगढ़ स्टेशन से रुम्मिनदेई जाना होता है। अशोक ने वहीं एक स्तम्म खड़ा किया था; जो अब तक विद्यमान है।

रेगीतम प्रत्येक शाक्य का उपनाम होता था।

<sup>&#</sup>x27; ' ' इस देवी का नाम पालि अन्थों में नहीं पाया जाता। ज़रूरत पहने पर केवल राहुलमाता देवी कहा जाता है। बुद्धवंस में उसे महकच्चा (मद्र-

उसका विवाह कर दिया। किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को समृद्धि कुल का विलासपूर्णाववाहित जीवन भी न वदल सका। छोटी छोटी घटनाये उस के चित्त पर प्रभाव करतीं श्रौर उसे गम्भीर चिन्ता में डाल देतीं। एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुर्वल कमर-मुकाये वृद्धे को उस ने देखा। इस की यह दशा क्यों है ? उत्तर मिला—बुढापे के कारण। पर बुढ़ापा क्या चीज़ है ? क्या वह इसी मनुष्य को सताता है या सब को ? वह क्यों श्राता है ? इस प्रकार की चिन्ताश्रों ने सिद्धार्थ को घर लिया। इसी प्रकार, कहते हैं, सिद्धार्थ ने फिर एक वार एक रोगी श्रौर एक लाश को देखा। श्रौर श्रन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्यासी को देख कर उसके विचार एक नई दिशा में फिर गये, श्रौर किसी इरादे की श्रोर बढ़ने लगे।

गौतम की उम्र उस समय ग्रष्टाइस बरस की थी। नदी के तट पर एक वाग में तैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुन्ना है। चारों तरफ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ श्रौर समा चुका था। इस नई धुन को ले कर वह उस रात ग्रन्तिम बार ग्रपनी स्त्रों के दरवाजे पर गया। वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस ने उस युवर्ता को फूलों की सेज पर सोये देखा। उस का एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में ग्राया ग्रन्तिम समय एक वार ग्रपने बच्चे को गोद में ले लूँ ! पर ग्रन्दर की एक ग्रावाज़ ने उसे एकाएक साव-धान किया। दिल को मज़बूत कर, उस बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के श्रौर ग्रहस्थ के सब मुखों को लात मार, उस श्रंधेरी रात में वह ग्रहहीन पिषक ग्रौर ग्राक्निनफ्मण कहते हैं।

कृत्या) कहा है (ई६, १४)। महायान के संस्कृत अन्यों में उस का नाम यशोधरा है।

मल्लों के देश को शीघ लाँघ कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, श्रीर कुछ समय वाद वहाँ से राजगह। इन दोनों स्थानों के पड़ोस में श्राळार कालाम श्रीर रामपुत्र रुद्रक नाम के दो बड़े दार्शनिक रहते थे। उस समय के दर्शनशास्त्र की जहाँ तक गित थी उन दोनों श्राचारों ने गीतम को वहाँ तक पहुँचा दिया। किन्तु फिर भी उस के श्रन्दर की प्यास खुभी नहीं। उस समय के राजाश्रों श्रीर समृद्धि गृहस्थों में जो यज्ञों का श्राडम्बर्मय श्रीर हिंसापूर्ण कर्मकाएड प्रचलित था, उस के श्रन्दर कहीं भी गौतम को वास्तविक धर्म श्रीर वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी। श्रीर इसी से श्राधीर हो कर वह घर छोड़ भागा था। किन्तु इन दार्शनिक वादों में उसे वह शान्ति श्रीर वह धर्म-मार्ग न मिला जिसे वह श्राने लिए श्रीर जनसाधारण के लिए खोजता था। यहाँ भी निरी प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी।

सिद्धार्थ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा। स्द्रक के आश्रम के पाँच विद्यार्थी उस के साथी वन गये। उन के साथ वह शारीरिक तपस्या का अम्यास करने को गया के पहाड़ी जगलों की आर रवाना हुआ। वहाँ निरजरा नदी के किनारे उरवेला ( उरुबिट्व ) नाम के स्थान पर छु: वरस तक घोर तप करते करते उस का हाड़-चाम वाकी रह गया; पर जिस वस्तु की उसे खोज थी वह फिर भी न मिली कहते हैं, एक बार कुछ नाचने वाली स्त्रियाँ गाती हुई उस जगल में से गुजरीं और उन के गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी। और वे जाते जाते गा रही थीं कि अपनी वीणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह वजेगा नहीं, और उसे इतना कसो भी नहीं कि वह दूट ही जाय। उस पथिकों की रागिणी से गौतम को वड़ी शिक्षा मिली । उस ने देखा वह अपने

वीगा की बात भिन्न भिन्न रूपों में बौद्ध सुत्तों में पाई जाती है। कहीं यह जिखा है कि बुद्ध के पास एक गायक श्राया श्रीर उन्हों ने बीगा

जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा है, श्रौर इसी तरह कसता गया तो वह किसी दिन टूट जायगा। उस दिन से गौतम श्रपने शरीर की कुछ सुध लेने लगा) उस के साथियों ने समभा वह तप से डर गया, श्रौर वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये। श्रकेला गौतम उस जगल मे देहाती कन्याश्रों से भिक्षा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता हुआ निरंजरा के तट पर घूमा करता श्रौर हुक्षों के नीचे बैठा विचार किया करता। इन कन्याश्रों में एक सुजाता नाम की नई-व्याही युवती थी। वैसाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस (खीर) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का सकत्य किया था। कहते हैं उस ने हजार गौश्रों के दूध से दो सौ गौश्रों को पाला था, उन दो सौ के दूध से चालीस को, श्रौर फिर उसी तरह श्राठ को। उन श्राठ का दूध उस ने एक गाय को पिलाया श्रौर उस गाय के दूध से पायस पकाया था। वह पायस पका कर वह पीपल के पेड़ के तले तपस्वी सिद्धार्थ के पास लाई, श्रौर सिद्धार्थ ने उसे ग्रहण किया।

उसी सन्ध्या को सिद्धार्थ की अन्तिम परीक्षा हुई । विचार में ध्यान लगाते समय मार ने उस पर आक्रमण किया । मार किसी भूत प्रेत का नाम नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनाये मार हैं । शीध्र ही गौतम ने मार पर पूरा विजयं पा लिया, अर्थात् उस के चित्त के विद्धेप और विभोक्ष शान्त हो गये । तब उस विद्धेपहीन ध्यान या समाधि में उसे वह बोध हुआ जिस के लिए वह भटका भटका फिरता था । उस दिन से गौतम बुद्ध हुआ, और जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र बोधि वृक्ष कहलाने लगा ।

के दृष्टान्त से उसे अपने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। वास्तव में वह दृष्टान्त गौतम या उन के किसी शिष्य की ही सूफ रहा होगा, श्रीर बोध से पहले नचनियों के गीत से वह विचार पाने की बात निरी कहानी है।

# § ८६. आर्थ अष्टांगिक मार्ग

वोधिवृक्ष के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह कोई नया दार्शनिक सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पोराण्क पण्डिता ( पुराने पंडितों ) का धर्म था जिसे समय के फेर से ब्राडम्बर श्रौर ढोंग ने छिपा लिया था। बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कर्मकाएड के जाल मे है, न कोरे वितराडावाद में, ग्रौर न व्यर्थ शरीर को सुखाने मे। उस के समय के ब्राह्मण प्रायः कर्मकाएड मे लगे थे, स्त्रीर बहुत से नये पन्थ ( तित्थिया ) चल पड़े थे, जो प्रायः वाद-विवाद मे ही उलभे रहते थे । बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का जीवन सरल सच्चा ग्रौर सीधा हो वही धार्मिक है। इस सरल धर्म-मार्ग को बुद्ध ने आर्थ अष्टागिक मार्ग कहा । उस के ब्राठ श्रंग ये हैं—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वागा, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम ( उद्योग ), सम्यक् स्मृति (विचार) श्रौर सम्यक् समाधि (ध्यान)। इस प्रकार जिस स्रादमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे स्रपढ़, वह बड़े बड़े यज्ञ श्रौर शास्त्रार्थ करने वालों से श्रधिक धर्मात्मा है। वुद्ध का यह धर्म और सब मार्गों से निपुण और सुख<sup>२</sup> था । संयम-सहित ग्राचरण<sup>3</sup> ही उस धर्म का सार है।

भारतवर्ष के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, और समृद्धि और शक्ति से भोग-विलास, और भोग से क्षीणता आते देर नहीं लगती। ऐसे समय मे गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के रास्ते से बचाया। गौतम को प्रेरणा में ऐसा वल था कि उस के जीते जी धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस न शताब्दियों के ढोंग;

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सु० नि० ३८९, ३८३ । <sup>२</sup>वहीं । <sup>3</sup>जातक ४, ३००; घरमपद २४-२४ ।

ग्राडम्वर ग्रौर ग्रन्ध विश्वास को उखाड़ फेका । लोग सीधी दृष्टि ग्रौर सरल बुद्धि से लीवन के प्रत्येक प्रश्न को देखने श्रौर सोचने लगे ।

# § ६०. "धर्म-चक्र-प्रवर्तन" और भिक्खु-"संघ" की स्थापना

गौतम अपने वोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर वैठ जाने वाला नहीं था। उस का हृदय मनुष्य-जाति की बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। वह अनयक सातिक (सदा जागरूक और सचेष्ट) मनुष्य था। उठ्ठान (उत्थान) स्मृति (विचार) और अष्पमाद उसके जीवन और शिक्षा का सार थां । निरजरा के तट की छोड़ वह वनारस पहुँचा। वहाँ ऋिप्पत्तन मृगदाय मे, जिस के स्थान को आजकल का सारनाय सूचित करता है, वह अपने साथियों से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त समभाये। —"भिक्खुओ, सन्यासी को हो अन्तो का सेवन नहीं करना चाहिये। वे दोनों अन्त कौन से हैं एक तो यह काम और विपय-सुख में फॅसना जो अत्यन्त हीन, आम्य, अनार्य, और अनर्थकर है; और दूसरा शरीर को व्यर्थ में अति कष्ट देना जो अनार्य और अनर्थक है। इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत (बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को प्रहण किया है, जो आँख खोलने वाली और ज्ञान देने वाली हैं ।"

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आर्य अष्टिंगिक मार्ग का उपदेश दिया। वे पौंचों भिक्खु इस आर्य मार्ग में प्रविष्ट हुए। "ऋषिपत्तन (वारा-एसी) में मृगदाय में बुद्ध ने धर्म का वह अनुत्तर कर चला दिया जो किसी अमण या ब्राह्मण ने, किसी टेवता या मार ने, और स्पिट में किसी ने भी पहले कभी नहीं चलाया था ।" यही उन का धर्म कर प्रवर्तन

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>धम्मपद २१-२४ ( ऋष्पमादवम्म ); सु० नि० ३३१-३३४ ( उद्घानसुत्त )। <sup>२</sup>म० व० १, १। <sup>3</sup>वहीं।

था। अव तक अनेक दिग्विजयी राजा चक्रवर्ती होने की महत्त्वाकांक्षा में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने की चेष्टा किया करते थे। उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, किसी की विजय-कामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का चक्रवर्ती-देत्र का स्वम उतना विशाल न हुआ। था, जितना बुद्ध का। और वह केवल बड़े स्वम लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कर्मठ व्यक्ति था। अपने विजयों की पक्की नीव उसने अपने जीवन-काल में ही डाल दी।

उस चौमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन मे ही रहे। उन दिनों वहाँ बनारस के एक समृद्ध सेट्ठी का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता था। हर मौसम के लिए यश के पास अलग अलग महल थे। उस विलास के जीवन से जब कर वह बुद्ध के पास आया, और उन के उपदेश से अष्टागिक मार्ग में प्रविष्ट होकर वह बुद्ध का पहला उपा-सक ( गृहस्थ चेला ) हुआ। धोरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्ख चेले हो गये।

तथागत ने कहा—"भिक्खुत्रो, श्रव तुम लोग जाश्रो, घूमो, जनता के हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों श्रीर मनुष्यों के कल्याण के लिए घूमो। कोई दो एक तरफ़ न जाश्रो। तुम लोग उस धर्म का उपदेश करो जो श्रादि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान में कल्याण है?।"

किसी महापुरुष वा आचार्य के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रवल प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं दिखाया जैसा गौतम के अनुयायियों ने ) और बुद्ध ने अपने इन अन-यक अनुयायियों को जिन के द्वारा वें देश-देशान्तर में अपना चक्र चलाना चाहते थे, एक संघ के नमूने पर संगठित कर दिया। यह उन

१ संयुत्त० ४, १, ४; म० व० १, २।

के विजय की पछी नींव थी। किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से जल्द ही भिक्खु-समूह में अनेक बुराइयाँ आ जातीं। संघ-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम आ सकती है। बुद्ध स्वयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और सघों के शासन को वे बहुत चाहते भी थे। अपने भिक्खुओं का भी उन्हों ने एक सघ अर्थात् प्रजातन्त्र। बना दिया। उस सघ का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने लगा जिन के विजय का स्वम बुद्ध ने लिया था।

### § ६१. बुद्ध का पर्यटन

दूसरे भिक्खुश्रों की तरह बुद्ध भी भ्रमण को निकले। वे उरवेला की श्रोर गये। वहाँ विल्वकाश्यप नदीकाश्यप श्रौर गयकाश्यप नाम के तीन भाई रहते थे, जो बड़े विद्वान् कर्मकारडी थे; श्रौर जिन के श्राश्रम में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कर्मकारड को छोड़ यज्ञ की सामग्री—श्ररणी श्रादि—उन्हों ने निरजरा नदी में बहा दी, श्रौर बुद्ध के साथ हो लिये। उनके साथ वे राजगह पहुँचे। काश्पय बन्धुश्रों जैसे विख्यात विद्वानों को बुद्ध का चेला बना देख राजा सेनिय बिम्बसार श्रौर मगध की प्रजा पर बड़ा प्रभाव पड़ा। श्रौर उनमें से श्रमेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के ग्रहस्थ श्रनुयायी) बन गये। राजगह के पास संजय श्राचार्य के श्राश्रम में सारिपुत्त श्रौर मोग्गलान (मौद्गलायन) नाम के दो बड़े विद्वान् रहते थे। वे बौद्ध सघ में शामिल हुए श्रौर बुद्ध के श्रगसावक श्रयात् प्रधान शिष्य कहलाए। सारिपुत्त बौद्ध सघ का घममसेनापित भी कहलाता था।

१इन की माताओं का नाम क्रमशः रूपसारी श्रीर मोगाली (मौद्गली) था, इस लिये इनके वे नाम थे। माता के नाम के श्रनुसार पुत्रों को बुलाने का रवाज प्राचीन भारत में बहुत था।

गौतम का यश अब उनकी जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राजगह से उन्हें शाक्यों का निमन्त्रण पाकर किपलवत्थु जाना पड़ा। अपने नियम के अनुसार वे नगर के बाहर ठहरे। और जब वे भिक्खुओं के साथ नगर में भीख मागने निकले किपलवत्थु के लोग गद्गद हो अपनी खिड़िक्यों से उन्हें देखने लगे। राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा—आर्यपत्र आज इसी नगर में हाथ में खप्पड़ लिए भीख माँग रहे हैं! शुद्धोदन बड़ा आग्रह कर उन्हें भिक्खुओं सिहत भोजन के लिए अपने महल में लिवा ले गये जहाँ उनके परिवार के सब स्त्री-पुरुषों ने तथागत का उपदेश सुना।

किन्तु राहुल की माता उस मगडली में न थी। बुद्धदेव सारिपुत्त श्रीर मोगगलान के साथ स्वय उसके मकान पर गये। वह उन्हें देख कर एकाएक गिर पड़ी श्रीर उनके पैर पकड़ रोने लगी। किन्तु उसने श्रपने को सँभाला श्रीर बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया। सात दिन बाद भिक्खुश्रों के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने श्राये, तब उस देवी ने राहुल को बतलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, जाश्रो उन से पितृ-दाय माँगो। कुमार राहुल दौड़ता हुश्रा बुद्ध के पास गया श्रीर उन से कहने लगा, श्रमण, मुक्ते मेरा दाय दो। बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा—राहुल को प्यवज्जा (प्रवज्या, सन्यास) दान करो; श्रीर वह कुमार उस दिन से भिक्खु हो गया।

किपलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये। इस वार जब वे किपल-वत्थु त्राये थे, वहाँ का राजा भिद्दय (भद्रक) शाक्य था। श्रनुकद शाक्य श्रपनी माँ के पास गया, श्रीर भिक्खु वनने की श्राज्ञा माँगने लगा। माँ ने कहा, वेटा, यदि राजा भिद्दय समार त्याग दे तो तू भी भिक्खु हो जा। श्रनुकद्ध भिद्दय के पास गया श्रीर वे दोनों भिक्खु वनने को उद्यत हो गये। श्रानन्द, भगु, देवदत्त, श्रीर किविल भी उन के साथ हुए, श्रीर उपालि कप्पक (नाई) को साथ ले वे मल्लों के देश को जहाँ राजगह के मार्ग में तथागत ठहरे हुए थे, चले। "श्रीर कुछ दूर जा कर उन्हों ने......श्रपने श्रामरणों को उतार कर उन्हें दुपटें (उत्तरासग) में बांध कर उपालि कप्पक से कहा, 'उपालि' श्रव तुम लीट जाश्रो, तुम्हारी जीविका को यह वस होगा ।'' परन्तु उपालि के दिल में कुछ श्रीर ही था, श्रीर वह भी उन के साथ साथ गया। श्रागे चल कर के लोग वड़े प्रसिद्ध हुए। श्रानन्द गौतम का वड़ा प्रिय शिष्य श्रीर बुद्ध के श्रन्तिम पञ्चीस वरस में उन का उपटठाक (उपस्थाता या उपस्थापक, निजी सहायक) श्रीर हर समय का सगी रहा। वह बौद्ध सग का धम्ममण्डागारिय (खजानची) कहलाता था। उपालि नाई ने बौद्ध संग में ऐसा श्रादर पाया कि बुद्ध के बाद वही सघ में पामोक्य (प्रमुख) चुना गया। देवदत्त को सघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुछ गलती की, श्रीर वह श्रागे चल कर सग में फूट का वीज डालने वाला विद्रोही सिद्ध हुशा।

#### § ६२. जेतवन का दान

वोध के बाद बुद्ध ने पहला वर्षावास सारनाथ में किया था, श्रौर उस के बाद एक वरस के अन्दर इतना कार्य करके दूसरा वर्षावास उन्होंने राजगह में किया। वहीं सावत्थों का सेट्ठी सुदत्त अनाथिएडक उन्हें तीसरे चौमासे के लिए सावत्थों का निमन्त्रण दे गया। सुदत्त अपने ज़माने का बहुत बड़ा न्यापारी था, श्रौर उसे अनाथिएडक इस कारण कहते थे क्योंकि वह अनाथों का भोजनदाता था। उस ने बौद्ध सघ के लिए सावत्थों में एक बिहार (मठ) बनवा देने का हरादा किया। इस मतलब से वह राजकुमार जेत के पास उस का एक बगीचा खरीदने गया।

१ चुल्लवगग ७।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>जुन्ह जातक (४४६)।

सुदत्त ने जेत से कहा न "श्रार्यपुत्र, सुक्ते यह बगीचा श्राराम बनाने को दे दो"।—"नहीं गृहपित, करोड़ों (सिक्के) विछा कर लेने से भी (श्रर्थात् ज़मीन पर जितने सिक्के विछा जाय उतनी कीमत ले कर भी) वह श्राराम नहीं दिया जा सकता।"—"श्रार्यपुत्र, मैंने श्राराम (उसी कीमत पर) ले लिया।"—"नहीं गृहपित, श्राराम नहीं लिया गया (मेरा वेचने का मतलब न था)।"—खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, इस का फ़ैसला कराने वे दोनों वोहारिक महामत्त (न्यायाधीश) के पास गये। महामत्तों ने राजकुमार जेत के खिलाफ़ फैसला दिया।" "क्योंकि श्रार्यपुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए श्राराम खरीदा गया।" तब श्रनाथपिंडक गृहपित ने छकड़ों पर सोने के सिक्के दुवा कर जेतवन को उन से देंक दिया। किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए, तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया।

बुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आ कर ठहरा करते। दूसरे किसी विहार की ज़मीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी न गई थी, तो भी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी वड़े नगरों में बौद्ध सघ के लिए विहार वन गये थे।

## § ६३. भिक्खुनी-संघ की स्थापना

्लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य किपलवत्थु में स्वर्ग िषधार गये। प्रजावती श्रीर राहुलमाता देवी ने तब भिक्खुनी बनने का संकल्प किया, श्रीर जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी शाक्य िखयों के साथ चल कर वे वेसाली पहुँची। कुछ देर तथागत इस चिन्ता में पड़ गये कि स्त्रियों को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, पर श्रानन्द के विचार स्त्रियों के विषय में बड़े उदार थे। श्रीर उस के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चुन्नवगा ६, २।

परामर्श से उन्हों ने उन सब को प्रव्रज्या दी, श्रौर भिक्खुनी-संघ की स्थापना की। श्रागे चल कर मगध की रानी खेमा (च्रेमा) जो जन्म से मद्र देश के शाकल नगर की थी, कोशल के राजा प्रसेनजित की ब्रुगा सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की लड़की विदुषी भद्दा (भद्रा) कापि-लानी श्रौर श्रनेक प्रसिद्ध स्त्रियों भिक्खुनी-सघ में सम्मिलित हुई । बौद्ध धर्म के इतिहास में भिक्खुनियों का कार्य कुछ कम नहीं है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खुश्रों या थेरों (स्थिनरों, बृद्धों) की शिक्षाये श्रौर चरित्र जिस प्रकार थरगाथा श्रौर थर-श्रपपदादान में संकलित हैं, उसी प्रकार भिक्खुनियों की वािषायों श्रौर बत्तात थरी गाथा श्रौर थरी-श्रपदान में है। शिक्षाश्रों की पवित्रता श्रौर उच्चता में थरीगाथा किसी प्रकार थरगाथा से कम नहीं है।

#### ६४. वौद्ध-संघ का संयम जीवन और कार्य

तथागत के भ्रमणों की कहानी वड़ी लम्बी है। वे लगातार ४५ वरस तक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे। मगध का राजा सेनिय विम्वि-सार, कोसल का पसेनिध, कोसम्बी का उदेन (उदयन) आदि उन के जीवन-काल में ही उपासक हो गये, और मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में भिक्खु-सघ के विहार स्थापित हो गये। भिक्खुओं और भिक्खुनियों को स्थत जीवन विताना होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण वात स्वय बुद्ध ने बड़ी सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से किसी प्रकार की दुर्वलता भिक्खु-सघ में न आने पाये। इस अश में वे कितने सावधान थे यह जीवक कोमारभञ्च के मनोरक्षक बृत्तात से जाना जाता है।

बुद्ध के समय में मगध में जीवन कोमारभञ्च (कुमारभृत्य) नाम का .

१म० व० म, १ ।

एक वहुत विख्यात वैद्य श्रीर शल्यचिकित्सक था। वह राजगह की गियाका सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के बाद एक घर पर फेक दिया था। वह राजा विम्विसार के पुत्र अभय की दृष्टि में पड़ा, जिस ने उसे उठा कर पाला पोसा। बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने के लिए तक्खिसला चला गया। कहते हैं, सात बरस पढ़ने के बाद वह घबड़ा उठा। उस ने देखा इस विद्या का तो कहीं ग्रन्त ही नहीं है, ग्रद मुभे घर जा कर कमाना खाना भी चाहिए। श्रीर उस ने गुरु के पास जाकर कहा-भगवन्, मै सात बरस से जी लगा कर पढ़ रहा हूँ, इस विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब मुक्ते घर जा कर कमाने-खाने की श्राजा दीजिये। गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही। उस के हाथ मे एक फावड़ा दे कर उन्हों ने कहा—जात्रो, तक्खिसला के चारों तरफ की परिधि में घूम जात्रो, उस के अन्दर जिस वनस्पति का चिकित्सा में प्रयोग तुम्हे मालूम न हो उसे उखाड़ लाम्रो। जीवक तक्खिसला के चारों तरफ़ घूम गया, पर उसे वैसा कोई पौदा नहीं मिला। तब गुरु ने उसे जाने की इजाज़त दी, श्रीर रास्ते का ख़र्चा भी दिलवा दिया। पर साकेत पहुँचने तक उस का ख़र्चा चुक गया। साकेत के नगरसेट्टी की स्त्री बीमार थी। उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वैद्य असाध्य वता चुके थे। जीवक ने उसे ठीक कर दिया, श्रीर सोलह हजार कहापण (कार्षापर्य) भेट पाई। घर पहुँचने तक उसे फिर राह-ख़र्च की फ़िक न करनी पड़ी । राजगह पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य वना। उस की चिकित्सा के चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं।

जब जीवक भिक्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुआ, तव बहुत लोग सुफ़्त चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में आने लगे। इस बात का पता लगते ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ म न आ सके। इसी

१वहीं १, म।

प्रकार दुर्वल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था। यह भिक्खु-संघ की आदर्शपरायण्ता, उदान अप्पमाद और सातिकता, स्यत विनीत जीवन और सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के निर्वाण के वाद सात-आठ सौ वरस के अन्दर एशिया महाद्वीप का बड़ा अश आर्य अष्टागिक मार्ग का अनुयायी हो गया। भिक्खुओं और भिक्खुनियों की सच्ची धुन के सामने दुर्गम पहाड़ों वीहड़ जड़तों और अथाह समुद्रों की रुकावटे लुत हो गई, और उन्हें पार कर चारों दिशाओं में बुद्ध का सदेश गूँज उठा।

#### § ६५. बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्वाण

बुद्धदेव के श्रन्तिम समय में उन के बहुत से साथी ससार से उठ गये थे। पसेनिध के पीछे उस के पुत्र विदूड भ (विदूरथ) ने किपलबत्थु। पर चढाई कर शाक्यों का बुरी तरह सहार किया, श्रीर जब बुद्ध श्रपना पैतालीसवा वर्पावास सावत्थी में विता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हें किपलबत्थु के खंडहर देखने पड़े। इधर जब वे राजगह पहुँचे, विम्यसार का पुत्र श्रजातशत्रु वेसाली पर चढाई करने की सोच रहा था।

(राजगह से पाटलीगाम (भावी पाटलिपुत्र = ग्राधुनिक पटना) होते हुए तथागत वेसाली पहुँचे। ग्रम्वपाली गिर्णिका ने सुना कि बुद्धदेव वेसाली ग्राये हैं, ग्रौर उस की ग्राम की वगीची में ठहरे हैं। उस ने उन के पास जा कर उन्हें भिक्खु-सघ सहित दूसरे दिन के भोजन का न्यौता दिया, जो उन्हों ने चुप रह कर स्वीकार किया। लिच्छिव लोग बुद्ध का ग्राना सुन सुन्दर रथों पर सवार हो ग्राम की बगीची की ग्रोर चले,

<sup>&#</sup>x27;श्रन्तिम समय की घटनाश्रों का वृत्तान्त महापरिनिव्वाण सुत्त (दीर्घं ० १६, के श्राधार पर ।

श्रौर जब उन्हों ने देखा कि श्रम्बपाली उन के बराबर रथ हाँकते हुए श्रौर उन के पिह्यों से पिह्या टकराते हुए लौट रही है, तब उन्हों ने उस से पूछा—''यह क्या बात है कि तू लिच्छिवियों के बराबर श्रपना रथ हाँक रही है ?''

अम्बपाली ने कहा—"आर्यंपुत्रो, मैंने भगवान् को भिक्खु-संघ के साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है।" उन्हों ने कहा— "अम्बपाली, इस से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे।"— "आर्यपुत्रो, यदि त्राप मुक्ते वेसाली का समूचा राज्य दे तो भी यह जेव-नार नहीं दूंगी।" तब लिच्छवि लोगों ने निराश हो कर कहा, "हमें श्रम्बका ने हरा दिया, श्रौर वे उस की वगीची में पहुँचे।" 🗸 लिच्छवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे। श्रौर उन्हों ने लिच्छवियों को दूर से आते देख कर भिक्खुओं से कहा-"भिक्खुत्रो, जिन भिक्खुत्रों ने तानतिंश देवतात्रों को नहीं देखा है, वे लिच्छवियों की इस परिषद् को ध्यान से देखें, लिच्छवियों की इस परि-षद् की त्रालोचना करे, त्रौर लिच्छवियों की इस परिषद् से तावितश देवतात्रों की परिषद् का त्रमुमान करे।" लिच्छवियों ने बुद्ध का उपदेश सुन चुकने पर उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद ने कहा-लिच्छवियो, मैंने कल के लिए अम्बपाली गिएका का न्यौता स्वीकार कर लिया है। तव उन्हों ने निराश हो कर अपने हाथ पटके, श्रौर कहा—हमें श्रम्बका ने हरा दिया ! श्रौर दूसरे दिन भगवान् ने भिक्खु-संघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे धर्म का उपदेश दिया। तब श्रम्वपाली ने कहा—भगवन् में यह श्राराम (बगीचा) भिक्खुश्रों के संघ के लिए जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ। श्रौर वह दान स्वीकार किया गया। श्रम्वपाली उस के बाद थेरी हो गई;

उस की वाणी थेरीगाथा में विद्यमान है । वेसाली के पास वेलुवगाम में बुद्ध ने वर्षाकाल काटा । वहीं उन्हें वड़ा दर्द उठा श्रीर मृत्यु निकट दीख़ने लगी। श्रानन्द ने उन से कहा—भगवन् जब तक श्राप भिक्खु-सघ को ठीक राह पर नहीं डाल देते, तब तक हमें श्राशा है श्राप देह न त्यागेंगे।—"श्रानन्द, भिक्खु-संघ सुक्त से क्या श्राशा करता है १ मैंने धर्म का साफ साफ उपदेश कर दिया, तथागत के धर्म में कोई गाठ श्रीर पहेली (श्राचरियमुद्धी) तो नहीं है। जिसे यह ख्याल हो कि मै ही भिक्खु-सघ को चलाऊँगा, सघ मेरा ही मुख देखा करेगा, वह भिक्खु-संघ का रास्ता बनाये। तथागत की तो सो बात नहीं है। मैं तो श्रव जीर्ण खूढ़ा श्रस्सी बरस का हो गया हूँ; जैसे जर्जर छुकड़ा वैसे मेरा शरीर। इस लिए श्रानन्द श्रव तुम श्रपनी ही ज्योति में चलो, श्रपनी ही शरण जाश्रो किसी दूसरे की शरण मत जाश्रो, धर्मा की ज्योति धर्मा की शरण में चलो। भि

वेलुवगाम से बुद्धदेव महलों के अनेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे। वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त (लोहार) ने उन्हें भोजन कराया और उस मे सूअर का मास भी परोस दिया?। उस के खाने से उन का दर्द वढ़ गया और रक्तातिसार जारी हो गया, मृत्यु के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा होती रही।

पाना से वे कुसिनार की तरफ, जो हिरण्यवती (गडक) नदी के तट पर था, रवाना हुए। रास्ते में ककुधा नदी में स्नान कर एक आम की वगीची में ठहरे, और आनन्द से कहा—"आनन्द, शायद कोई चुन्द कम्मार-पुत्त के मन में यह शका पैदा कर दे कि तू कैसा अभागा

<sup>े</sup>श्रत्तदीपा विहरथ श्रत्तसरणा श्रनम्जसरणा धम्मदीपा धम्मसरणा श्रनम् जसरणा।

रंकइयों का कहना है कि चुन्द ने शूकर कन्द परोसा था। वह हो सकता है; पर बुद्ध को मांस से परहेज़ न था। दे० तेलोबाद जातक (२४६)।

है जो तेरी भिक्षा खा कर बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, सो चुन्द की उस शका को दूर करना। श्रायुष्मान् चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुश्रा भोजन श्रीर चुन्द का दिया हुश्रा भोजन एक सामान हैं, क्योंकि एक को पा कर बोध हुश्रा, श्रीर दूसरे को पा कर परिनिर्वाण होता है।"

इसके वाद वे हिरएयवती नदी के पार कुर्सिनार के पड़ोस में मल्लों के साल-वन में गये; और वहाँ स्नानन्द से कहा कि जोड़े साल के वीच उत्तर की तरफ सिर कर के मेरा श्रासन बिछा दो। साल के पेड़ श्रपने फूल उन के ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी श्रानन्द की और भिक्खुश्रों कि शंकायें निवृत्त करते रहे। इसी वीच सुभद्द (सुभद्र) नाम का एक पंडित उन के पास कुछ सदेह दूर करने श्राया। श्रानन्द ने उसे बाहर रोक दिया, पर जब बुद्ध को मालूम हुश्रा उन्हों ने श्रपने पाम बुला कर उसे उपदेश दिया।

√ अन्त में भिक्खुओं से कहा—भिक्खुओं अब मै तुम्हें अन्तिम बार बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनी अपनी आयु है, अप्रमाद से काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम बाणी है। और ऐसा उप-देश करते हुए भगवान् बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में भौतिक जीवन को त्याग दिया। यही उन का महापरिनिर्वाण था (५४४ ई० पू०)।

√ कुसिनारा के मल्लों ने उन के शरीर का दाह किया। श्रीर उन की धातु (फूल, श्रिह्थ-श्रवशेष) को मालों श्रीर धनुषों से घर कर सात दिन तक नाच-गान श्रीर माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया। महापरि-निर्वाण का समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत घतु (फूलों) का भाग माँगने के लिए लगे। श्रन्त मे उन के श्राठ भाग किये गये। मगध के श्रजातशत्रु ने एक भाग पाया, जिस पर राजगह में एक ख्य बनवाया गया। वेसाली लिच्छिवयों, किपलवत्यु के शाक्यों, पावा श्रीर

कुसिनारा के मल्लों, रामगाम के कोलियों, श्रब्लकप के बुलियों, श्रौर वेठदीप के ब्राह्मणों ने एक एक भाग पाया, श्रौर उन पर स्तूप बनवाये। पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक छोटा सा गण्राज्य था, पीछे पहुँचे, श्रौर उन्हें चिता की भस्म से सन्तोष करना पडा।

#### § ६६. बौद्धों की संगतियाँ तथा धार्मिक वाङ्मय

र्महापरिनिर्वाण के बाद बृद्ध भिक्ख महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि सब लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षात्रों का एक साथ गान करें। ५०० श्रर्हत् (भिक्खु) इस कार्य के लिए राजगहों मे इकट्ठे हुए। उपालि विनय अर्थात् सघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, और स्रानन्द धम्म मे। सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बौद्धों की पहली सगीति कहते हैं। एक सौ बरस बाद वेसाली मे दूसरी सगीति हुई, श्रीर फिर उस के दो शताब्दी बाद श्रशोक के राज्यकाल में तीसरी। बौद्ध भिक्लुओं और विद्वानों की ये संगते सगीतियाँ इस लिए कहलाती थीं क्योंकि उन मे बुद्ध की शिक्षाये गाई जातीं ऋर्यात् उन का पाठ किया जाता था । इन्हीं सगीतियों में बौद्धों के धार्मिक वाह्मय ग्रथवा तिपिटिक का विकास हुआ। शुरू में उस वाड्मय के दो ही विभाग थे-धमम श्रीर विनय; धम्म श्रर्थात् धर्म के सिद्धान्त, श्रीर विनय श्रर्थात् भिक्ख-संघ के ब्राचरण के नियम। तीसरी संगीति के कुछ अरसा बाद बौद्धों का धार्मिक वाङ्मय त्रिपिटिक रूप मे पूर्ण हो गया; विनय का विनयपिटक बना, धम्म सुत्तपिटक में रक्खा गया, श्रीर श्रिभधम्म नाम से एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दार्शनिक श्रौर श्राध्यात्मिक विवेचना थी। यह सब मूल वाड्मय उस समय की बोलचाल की परिष्कृत भाषा पालि में

<sup>े</sup>इन स्थानों का निर्धारण श्रमी नहीं हो सका, पर ये निरचय से मल्तराष्ट्र के नज़दीक हिमात्तय की तराई में थे।

चौवीसवे तीर्थं इर माने गये। उन के अनुयायियों को ग्राजकल हम जैन कहते हैं, पर प्राचीन काल में वे निर्मन्थ कहलाते थे।

वर्धमान के अमण और साधना-काल में गोशाल मङ्खलीपुत्र नामक एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छः बरस तक उन के साथ रहा था। बाद में मतमेद के कारण वह अलग हो गया। गोशाल ने आवस्ती में एक कुम्हार स्त्री हालाहला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, और अपना एक अलग सम्प्रदाय चलाया, जो आजीवक कहलाता था।

निगाएठ जातपुत्त (निर्ग्रन्थ ज्ञात्रिकपुत्र) अथवा महावीर ऋईत् होने के बाद अपने निर्वाण-काल तक लगातार मगध अग मिथिला कोशल आदि देशों में भ्रमण और उपदेश करते रहे। राजगृह के निकट पावापुरी में कार्तिक अमावस की रात उन का निर्वाण हुआ।

पार्श्व ने ऋहिंसा, सत्य, ऋस्तेय और ऋपरिग्रह की शिक्षा दी थी, महावीर ने उन के ऋतिरिक्त एक पाँचवीं बात—ब्रह्मचर्य्य—पर भी बहुत बल दिया। बुद्ध और महावीर की शिक्षा में मुख्य मेद यह था कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहाँ महावीर तप और कुच्छ तप को जीवन-सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे।

मगध श्रादि देशों में महावीर की शिक्षा श्रों का बहुत जल्द प्रचार हो गया। किलंग देश भी शीष्र उन का अनुयायी हो गया, श्रीर सुदूर पिन्छिम भारत में भी उन के निर्वाण के वाद एक दो शताव्दी के अन्दर ही जैन धर्म की बुनियाद जम गई। अनेक उतार-चढ़ावों के बाद आज तक भी उन के अनुयायियों की एक अन्छी सख्या भारतवर्ष में बनी हुई है। अर्धमागधी प्राकृत में, जो श्राधनिक अवधी वोली की पूर्वज थी उन का एक विस्तृत वाङ्मय भी है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ज० वि स्रो० रि० सो० ११३, पृ० २४६ । <sup>२</sup>दे० क्ष २१ । २५

है। बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा अन्य अनेक देशी विदेशी भाषाओं में एक बड़े वाङ्मय की सृष्टि हुई जो अब तक भारतवर्ष, सिंहल, बरमा, स्याम, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों का और किसी समय अफगानिस्तान, फ़ारिस, कश्मीर, मध्य एशिया आदि का भी पवित्र वाङ्मय था।

## § ६७. भगवान् महावीर

बुद्धदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे। अन्य कई सुधारकों ने भी उन दिनों भारतवर्ष में जन्म लिया था जिन में सब से ऋधिक प्रसिद्ध वर्धमान महावीर हैं। वे बहुत-कुछ बुद्धदेव के समकालीन थे। वेसालि के निकट कुराडग्राम में वृजि-गण् के जात्रिक वक्त के एक राजा सिद्धार्थ के घर वर्धमान का जन्म हुन्ना था। उन की माता का नाम त्रिशला था, श्रौर वह लिच्छवि राजा चेटक की बहन थी। इसी चेटक की लड़की चेल्लना मगध के राजा बिम्बिसार को व्याही थी, श्रीर उस का पुत्र कुणिक स्रजातशत्र् था। सिद्धार्थं के एक लड़की स्रौर दो लड़के थे, जिन में वर्धमान छोटे थे। सिद्धार्थ और त्रिशला तीर्थक्कर पार्श्व के अनु-यायी थे । वर्धमान का बड़े होने पर यशोदा नामक युवती से विवाह हुआ, जिस से एक लड़की पैदा हुई। माता पिता के देहान्त के बाद तीस बरस के वय में ऋपने बड़े भाई निन्दवर्धन से इजाजत ले कर वर्धमान ने घर छोड़ जंगल की राह ली। बारह बरस के भ्रमण ग्रौर तप के बाद उन्हों ने "जुम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुपालिका नदी के उत्तर तट पर ..." कैवल्य (मोक्ष) प्राप्त किया तब से वे ऋईत् (पूज्य) जिन ( विजेता ) निग्रन्थ ( वन्धनहीन ) ग्रौर महावीर कहलाने लगे, ग्रौर

<sup>े</sup>ज्ञात्रिक वृजियों का एक प्रसिद्ध कुल था। श्राजकल विहार के भूमिहारों में जैयरिया लोग शायद उसी को सूचित करते है।

### **ग्रन्थनिर्देश**

प्राचीन पालि वाङ्मय में बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह सम्ची नहीं पाई जाती, प्रसंगवश उस की श्रनेक घटनाश्रों का जगह जगह उल्लेख है। पीछे जो जीवनियाँ खिखी गई, उन में श्रतौकिक चमत्कारों से बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व बिलकुल ढक दिया गया है। प्राचीन पालि वाङ्-मय में जो जीवनी के निर्देश हैं, उन में भी चमत्कारों का काफ़ी से कहीं श्रिधिक स्थान है। जिन श्राधुनिक श्रालोचकों ने भी जीवनियाँ लिखी हैं, उन्हें भी कुछ चमलारों का उल्लेख करना ही पड़ता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास मे उन चमत्कार-विषयक विश्वासों का भी स्थान है, श्रौर श्राधुनिक श्रालोचकों ने प्रायः बौद्ध धर्म का स्वरूप श्रीर इतिहास दिख-, लाने को ही बुद्ध की जीवनियाँ जिखी हैं। ऊपर के पृष्ठों मे बुद्ध की जीवनी को दिग्य चमत्कारों से अलग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप मे संचेप से कहने का जतन किया गया है। दो-एक रुचिकर कहानियाँ उस में श्रा जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर दिया है कि वे कहानियाँ हैं। श्राधुनिक ग्रन्थों में से कुछ एक का उल्लेख नीचे किया जाता है।

कर्न—मैनुश्रल श्रॉव इडियन बुद्धिक्म् ( भारतीय बीद्ध मत ), स्ट्रासवर्ग १८६ ।

श्रोल्डनबर्ग—बुद्ध हिन लाइफ, हिन डौक्ट्रिन, हिन श्रौर्डर (बुद्ध, उन की जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ), मूल जर्मन (बर्तिन १६०३) का श्रय्रजी श्रनुवाद, भाग १ (जीवनी) तथा विषयान्तर २।

जगनमोहन वर्मा—बुद्धदेव, ना० प्र० सभा। मूल बौद्ध प्रन्थों के श्राधार पर लिखा गया है, पर लेखक का चमत्कारों में विश्वास प्रतीत होता है। रोकहिल-लाइफ स्रॉव दि बुद्ध (बुद्ध की जीवनी), द्रूवनर, लंडन १८८४; तिब्बती अन्थों के स्राधार पर।

विगान्डेट—लाइफ आर लिजेन्ड ऑव गौदम ( गौतम की जीवनी श्रथवा ख्याति ) वरमी आधार पर । ३ संस्क॰, लंडन १८८० ।

ई० एच्० त्र्यूस्टार—लाइफ ऑव गीतम दि बुद्ध (गीतम बुद्ध की जीवनी)
त्रूवनर १६२६ । बहुत श्रच्छी नई पुस्तक । जेखक श्रपने मुँह
से कुछ नृहीं कहते, प्रामाणिक बौद्ध प्रन्थों का श्रनुवाद देते
हुए बुद्ध की पूरी जीवनी कह गये हैं । सुमे यह प्रन्थ यह
प्रकरण लिख चुकने के बाद मिला ।

श्रीमती सिंक्लेयर स्टीवन्सन—दि हार्ट श्राव जैनिन्म् (जैन धर्म का तत्त्व ), श्राक्सफ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस १६१४।

इस के आगे निम्निलिखित शब्द मैने सन् १६३० में बदाये थे— "मेरे विद्वान् मित्र बाबा रामोदर सांकृत्यायन त्रिपिटकाचार्यं तथा प्रिय शिष्य भिक्खु आनन्द कौसल्यायन मिल कर मूल बौद्ध प्रन्थों के उन श्रंशों का संग्रह कर रहे हैं जिन में बुद्ध की जीवनी का बृत्तान्त है। उन खगडों को एक कम में ला कर उन का ठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का उन का विचार है, यह विचार उन का श्रपना था, सुक्त से जब उन्हों ने बात की उन्हें न्यूस्टार की पुस्तक का पता न था। श्रीर उन का संग्रह उस की श्रपेत्ता बडा श्रीर प्रामाणिक होगा।

उक्त शब्दों के लिखे जाने श्रीर छपने के बीच बाबा रामोदर भिक्ख \ राहुल बन चुके, श्रीर उन का प्रन्थ बुद्धचर्या छप कर प्रसिद्धि पा चुका।

## परिशिष्ट इ

# बौद्ध धर्म श्रौर वाङ्मय के विकास का दिग्दर्शन

#### १, थेरवाद

बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाङ्मय विनय श्रौर धम्म था, जो श्रब विनय-पिटक श्रीर सुत्तपिटक के श्रान्तर्गत है। विनय श्रीर धम्म के रूप में वह वाङ्मय बुद्ध के निर्माण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्रायः पूर्ण हो चुका था। ऋमिधम्मिपटक उस के बाद भी बनता रहा, उस मे का एक अन्थ कथावत्यु अशोक-कालीन तीसरी सगीति के प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का लिखा हुन्ना है, न्त्रीर उस में उस समय बौद्ध धर्म के जो अठारह वाद (सम्प्रदाय) हो गये थे उन सब के मुका-बले मे थेरवाद का समर्थन किया गया है। कथावत्थु श्रभिधम्मापटक के सब से पीछे लिखे गये श्रंशों में से हैं। उस के लिखे जाने के समय तक त्रिपिटक प्राय: पूर्ण हो चका था, तब तक उस का नाम त्रिपिटक पड़ा हो या न पड़ा हो । यह प्राचीनतम वाड्मय पालि में है । पालि भारत-वर्ष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो ऋब तक विवाद का विषय है। वह उस समय भारतवर्ष की प्रचलित राष्ट्रभाषा सी थी। थरवाद का सब वाङ्मय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का दिग्दर्शन इस प्रकार है-

#### क विनयपिटक

विनयपिटक का विषय विनय ऋर्थात् ऋगचार संवन्धी-नियम हैं। उसके तीन भाग हैं (१) विमङ्ग या सुत्तविमङ्ग (२) खन्यक (३) परि- वार । विमङ्ग के दो भाग हैं ।—महाविभङ्ग (भिक्खुविभङ्ग) और भिक्खु विभंग । उन दोनों में से पहले के फिर सात श्रीर दूसरे के छः श्रंश हैं, जिन में प्रत्येक में एक एक प्रकार के धम्म (नियम) कहे हैं । उन धम्मों में से पाराजिक श्रीर पाचित्तिय मुख्य हैं ।

पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से भिक्खु या भिक्खुनी पराजित या पितत हो जाते हैं। पाचित्तियधम्मों में छोटे अपराधों के प्रायश्चितों का विधान है। समूचा विभक्ष इतिहास-वर्णन शैली में है—
भगवान् उस समय अमुक दशा में अमुक स्थान में थे, तब ऐसी घटना
हुई, तब उन्हों ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि।

त्राजकल हिंसक में, जो थरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तिमङ्ग दो जिल्दों में छपता है। पहली जिल्द में मुख्य वस्तु भिक्यु-पाराजिक होती है, इस से उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं। दूसरी जिल्द को पाचि- तिय कहते हैं। उस में भिक्खु-पाचित्तिय के साथ भिक्खुनी विमङ्ग सम्मिल्त रहता है।

खन्घक के दो पुस्तक हैं—महावग्ग और चुक्कवगा। महावग्ग में वड़ी शिक्षाये हैं, जैसे सामनेर (तरुग श्रमण) और मिक्खु के कर्तव्य श्रादि। चुक्कवग्ग में छोटी शिक्षायें हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ घोना श्रादि। वैसे उन में भगवान् की जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के बाद से कही गई है, और उसी में प्रसंगवश सब शिक्षाये श्रा गयी हैं। चुक्कवग्ग के श्रन्त में पहली श्रीर दूसरी संगीति का चुत्तान्त भी शामिल है।

परिवार विनय का सार है, उस में विनय-विषयक प्रश्न हैं। वह

#### ख. सुत्तपिटक

धम्म की वास्तविक शिक्षायें सुत्तिपटक में हैं। सुत का संस्कृत श्रनुवाद सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे सूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्निलिखत पाँच निकायों में विभक्त हैं—

- (१') दीघ निकाय, जिस के तीन खन्ध हैं श्रीर उन में कुछ ३४ लम्बे 'सुत्त हैं। सुप्रसिद्ध महापरिनिब्बाण सुत्त इन्हीं में से एक है।
- (२) मिंडिक्सम निकाय, जिस में तीन पर्यणासक (पंचाशिका) हैं, श्रौर उन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं।
- (३) अंगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वर्णित विषय की बढ़ती संख्या (१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना—एकक निपात में उन विषयों का वर्णन जो एक ही हैं, जैसे, एक ही वस्तु सब से बड़ी है और वह धर्म, इत्यादि; फिर दुक निपात में, दो धर्म हैं—एक शुक्ल धर्म दूसरा कृष्ण धर्म, इस प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का वर्णन। इसी प्रकार ग्रागे त्रिलक्षण का वर्णन तिक निपात में, पञ्च स्कन्ध का पचक निपात में इत्यादि।
- ('४) संयुत्त निकाय, जिस के सुत्त संयुक्त (सम्बद्ध) समृहों मे अर्थात् विषय-वार बाँटे गए हैं, जैसे देवता-सयुत्त में सब देवता-विष-यक सुत्त इत्यादि । वह सब निकायों से बड़ा है, श्रीर उस के ५६ संयुक्त निम्नलिखित पाँच वग्गों में बॅटे हैं—सगाथ-वग्ग, निदानव०, खन्धव०, सळायतनव०, महाव०।
- (५) खुदक निकाय, जिस में निम्निलिखित १५ छोटे श्रीर विविध पुस्तक हैं—खुदकपाठ, धम्मपद, उदान, इत्तिवृतक, सुत्तनिपात, विमान्तर्थु, पेतवत्थु, थेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, पटिसिमदा, अपदान, बुद्धवंस श्रीर चरियापिटक।

इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। घूम्मपद और स्तानिपात तो एक तरह से बौद्ध धर्म की गीता है; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में पाई जाती है। वे हैं भी तिपिटक के प्राचीनतम अशों में से। सुत्तनिपात के सुत्त बुद्ध के ५० बरस बाद तक के होंगे, उन सब का एक साथ निपात भले ही कुछ पीछे हुआ हो। उन के उद्धरण खुदक पाठ, धमा-

पद, उदान, इतिवुत्तक, थरगाथा ब्रादि में विद्यमान हैं। उस के कुल सुत्त पाँच वग्गों में विभक्त हैं, जिन में से कम से कम अट्ठकवग्ग ब्रौर पारायण-वग्ग का सकलन भी बहुत पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम सयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, उदान ब्रौर विनय में पाया जाता है। सुत्तनिपात के अट्ठकवग्ग, प्रारायण वग्ग ब्रौर खग्गविसाण सुत्त की ब्राटुक्या (अर्थकथा = भाष्य) ही का नाम निद्देस है, ब्रौर वह सारिपुत्त की लिखी मानी जाती है। सुत्तनिपात एक छोटी सी पुस्तक है, ब्रौर उस के विचार ब्रौर शैली विलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिपदों ब्रौर गीता की ही तरह उस के छन्दों में गर्णों का विचार भी नहीं हैं, वे वैदिक अनुष्टुम् त्रिष्टुम् जगती ब्रादि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषदों ब्रौर सुत्तनिपात के समय में भी परस्पर बहुत ब्रान्तर नहीं है।

उदान उन अर्थ भरी उक्तियों को कहते हैं जो विशेष अवसर पर आप से आप मुंह से निकल पड़ी हों। इत्तिवुक्तक में बुद्ध की उक्तियों का सम्रह है। थेरगाथा और थेरीगाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं।

्रहितहास की हिण्ट से जातक सब से अधिक महत्त्व की वस्तु है। इस समय करीब साढ़े पाँच सौ कहानियों के जिस सग्रह को सादे तौर पर जातक कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जातकत्यवरणाना है, और वह आरिम्भक जातकदुकथा के, जो अब नहीं मिलती, सिहली अनुवाद का किर से किया हुआ पालि अनुवाद है। इस पालि अनुवाद का कर्ता बुद्धगोष को कहा जाता है। भूल जातकदुकथा मे दो वस्तुएँ थीं, एक तो गाथाय जिन के लिए पालि या पोत्थका या पालि-पोत्कथा शब्द आते हैं, और दूसरे उन की अदुकथा। गाथा शब्द वैदिक संस्कृत पालि और अवस्ता वाहमय में सदा आख्यायिकामयी गीतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अर्थ कथा-कहानी नहीं है। वही गाथाय जातकदुकथा में पालियो अर्थात् पिक्तयाँ कहलाती हैं। पालि भाषा का नाम पालि भी शायद इस कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वैसी रचनायें ही बहुत

थीं। सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यों मूल रूप में बनी रहने दी गई थीं, और पालि पुनरनुवाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी गईं। वे पालियाँ या गाथाये बुद्ध से भी पहले की हैं। जातकत्थवरणना के अब चार श्रंग हैं, श्रौर वहीं मृल जातकट्ठकथा के भी रहे होंगे-एक पचुपन्न वत्यु, दूसरे अतीतवत्यु, तीसरे वेय्याकरण, चौथे समोधान । दूसरे श्रंग को छोड़ कर बाकी तीनों श्रष्टकथा में सम्मिलित हैं। समूची जात-कत्थव ए स्वा में शुरू में भूमिका-स्वरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस में बुद्ध के पूर्व जन्मों श्रोर इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक का वृत्तान्त है। वह भी पच्चुपन्नवत्थु ही है। वैसे पच्चुपन्नवत्थु या प्रत्युत्पन्न वस्त ( उपस्थित या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरू होता है। उस में यह कहा होता है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अव-सर पर इस प्रकार अमुक घटना घटी, जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की वैसी ही बात याद श्रा गई। तब बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, श्रीर वही श्रसल जातक श्रीर ऋतीतनत्यु होती है। उस का कुछ श्रश पालियों या गाथात्रों में त्रौर बाकी गद्य में होता है; वह गद्य भी त्रप्टकथा ही है। जहाँ बीच में पालि ऋाती है, वहाँ उस के बाद उस में गूढ़ शब्दों का अर्थ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, अरे वही वेय्याकरण है। कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रों में से इस जन्म में कौन कौन है सो घटा कर बताते हैं, श्रीर वहीं समोधान कहलाता है। क्योंकि अतीतवत्थु का गद्य श्रश भी पालियों मे पूरी तरह गुँथा हुआ है-उन गद्यात्मक कहानियों के बिना उन पालियों का ऋर्थ मुश्किल से बनता है—इसी लिए उस गद्य श्रंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों की त्यों सुर-क्षित चली त्राती माननी पड़ती है। दो बार त्रनुवाद ज़रूर हुत्रा है, पर अनुवादकों ने प्रायः ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है (जातकों की पालियाँ और कहानियाँ वास्तव में बुद्ध से पहले की हैं; उन्हें बुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया

है, इसी लिये उन्हें जातक कहते हैं । ससार के वाड्मय में जनसाधारण की कहानियों का वह सब से पुराना बड़ा सग्रह है । मनोरज्जकता, सुरुचि श्रीर शिक्षापूर्णता में उनका मुकाबला नहीं हो सकता, प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश डालती हैं । फीसबोल ने रोमन श्रक्षरों में छु: जिल्दों में तमाम जातकों का सम्पादन किया है, श्रीर उन का पूरा श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद भी हो चुका है।

अपटान = (स०) अवदान = ऐतिहासिक प्रवन्ध, किसी शिक्षादायक या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे अशोकावदान, कुणाल-वदान, एव उन सब का सम्रह दिव्यावदान । तिपिटक के अपदान में थेर अपदान और थेरी-अपदान सम्मिलित हैं । बुद्धवंस में पहले २४ बोधि-सत्वों और पचीसवें गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षित कुत्तान्त है ।

पहले चार निकायों में वर्णन की शैली सब जगह एक सी है। एवं मया सुत—'ऐसा मैंने सुना है'—से कहानी शुरू होती है, और उस समय भगवान वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदमी ने यह बात पूछी, और उन्हों ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में बुद्ध का सवाद (वार्तालाप) आ जाता है। वही असल सुत्त होता है। कहीं-कहीं बुद्ध के बजाय सारिपुत्त, महाकस्सप आदि के भी उपदेश हैं, और निर्वाण के बाद की घटनाये भी। खुदक में सब जगह यह शैली नहीं है। उस के अनेक अश तो पहले चार निकायों की तरह, विक उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में अशोक के समय तक की बातें आ गई हैं। तीसरी शताब्दी ई० पू० के अभिलेखों में पश्चनेकायिक, पेटकी आदि शब्द पाये जाते हैं, जिस से उस समय पाँचो निकायों का बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिद्ध होता है।

उप्पि० इ० २, ६३, बु० इ० प्र० १६७।

#### ग. ग्रिभधम्मपिटक

श्रमिधम्मिपटक में धम्म का दार्शनिक विवेचन श्रीर श्रध्यात्मशास्त्र है। उस में निम्न लिखित सात श्रन्थ हैं—(१) धम्मसंगनि, (२) विमंग, (३) धातुकथा (४) पुग्गलपञ्जति (५) कथावत्यु (६) यमक (७) पट्ठान।

थेरवाद का पालि तिपिटक यही कुछ है। यह अशोक के कुछ काल बाद पूरा हो गया था। तिपिटक के पीछे के पालि ग्रन्थों में मिलिन्दपब्ही प्रसिद्ध है। ५ वी शताब्दी ई॰ के शुरू में मगध में बुद्धघोष आचार्य हुआ। उस ने सिहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिहली अहकथाये वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अहकथाये लिखीं। उस के बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानामा, नव मोग्गलान और चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया। आजकल थेरवाद सिहल बरमा और स्याम में प्रचलित है। उन तीनों देशों में पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन भली भाँति चलता है। सिहल में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म गया था। बरमा और स्याम की अनुश्रुति के अनुसार वहाँ बुद्धघोष ही लंका से तिपिटक ले गया था। आधुनिक विद्वान् उस बात को पूर्ण सत्य नहीं मानते।

सिंहली भाषा आर्य है (दे० ऊपर §§ ११, १६, तथा नीचे § ११०), किन्तु बरमी और स्थामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु अब तीनों की वर्णमालाये और लिपियाँ भारतीय हैं (दे० ऊपर § २३)। इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी लिपियों में पालि बड़ी सरलता और शुद्धता से लिखी जाती है। उन तीनों भाषाओं पर भी पालि का यथेष्ट प्रभाव हुआ है। और वे अब तक अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ पालि से लेती हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में छपता है। लएडन् की पालि टेक्स्ट सोसाइटी ने उसे

रोमन श्रक्षरों में भी समूचा छाप डाला है। वरमी और स्यामी में भी वह समूचा छप चुका है, पर सिंहली में श्रभी तक पूरा एक साथ कहीं छपा। दुर्भाग्य से नागरी श्रक्षरों में दो-एक विरले ग्रन्थों के सिवाय श्रभी तक वह नहीं छपा। धम्मपद के कई नागरी सरकरण हो चुके हैं। मिल्फिम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तनिपात १९२४ ई० में पूना से प्रकाशित हुआ है।

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के लिए सिंहली वरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घटों का ही काम होता है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना अत्यन्त आवश्यक है।

#### २. सर्वास्तिवाद आदि

बुद्ध का ग्रादेश था कि उन के ग्रानुयायी उन की शिक्षाग्रों को ग्रापनी ग्रापनी भाषामें ही कहें सुनें। इसी कारण प्रत्येक बाद का बाहमय उस प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा होगा। किन्तु उन बादों के बाहमय ग्रायः नष्ट हो चुके हैं, ग्रौर उन में से ग्राय कोई कोई प्रत्य मिलते हैं।

सर्वास्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था। श्रमल मे तीन सर्वास्ति-वाद थे—

- (क) मगध का सब से पहला सर्वास्तिबाद जिस के प्रन्थ मागधी भाषा में रहे होंगे।
- ( ख ) श्रार्य-सर्वास्तिवाद मौर्य साम्राज्य के पतन-काल मे मथुरा में था । उन के ग्रन्थ संस्कृत में थे । श्रश्लोकावदान उन्हीं की पुस्तक हैं ।
- (ग) मृल-सर्वास्तिवाद जो किनष्क के समय (पहली शताब्दी ई॰ ग्रन्त) गान्धार श्रीर कश्मीर में प्रचलित था। श्राजकल जब सर्वास्तिवाद का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस

सम्प्रदाय से ही श्रमिप्राय होता है। कश्मीर श्रौर गान्धार के सर्वास्त-वादियों का पारस्परिक मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति बुलाई थी, श्रौर उस में महाविमांषा नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य तैयार हुआ था। वह समूचा ताम्रपत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, श्रीर कश्मीर मे खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ ज़रूर मिलना चाहिए । महाविभाषा के हिस्सों को विनयविमाषा, सुत्तविमाषा, अभिधम्मविमाषा कहते हैं। इस ग्रन्थ के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को वैमाषिक भी कहा जाता है। सौत्रान्तिक श्रीर वैभाषिक सम्प्रदायों में थोड़ा ही मेद है।

वैभाषिकों का वाङ्मय संस्कृत मे था, श्रीर भारत में वह प्रायः सब नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत त्रादि में उस के अनेक अन्य अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं। उन का विनय विनयवस्तु कहलाता है, श्रीर उस में जातक भी सम्मिलित हैं। साधारणतः सर्वास्तिवादियों का विनय श्रीर सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मिलता है, पर अभिधम्म दोनों का भिन्न है। महावस्तु नामक एक बड़ा अन्य अब उपलब्ध है जो महासाधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग त्रौर खंधक का भेद नहीं है। उस की भाषा भी प्राकृत-मिश्रित विचित्र संस्कृत है। स्रान्य प्राचीन सम्प्रदायों के प्रन्थों में से किसी किसी के त्रानुवाद उपलब्ध हैं; जैसे सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशास्त्र का चीनी श्रनुवाद ।

#### ३. महायान

महायान का विकास वैभाषिक सप्रदाय से ही हुआ है। बुद्धल-प्राप्ति के तीन मार्ग बतलाये गये थे। एक ऋर्र्धत-यान, दूसरे पच्चेक ( प्रत्यक् ) बुद्ध-यान, तीसरे सम्मासम्बुद्ध ( सम्यक् सम्बुद्ध )-यान। पहला स्वल्पकष्टसाध्य है। पच्चेकबुद्ध का श्रर्थ है जिसे केवल श्रपने लिए वोध हो, और सम्मासम्बुद्ध वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो। महायान नाम का उदय यो हुआ कि किनष्क-कालीन आचार्य नागार्जुन ने पहले दोनों यानों को हीन कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष प्रशंसा की, और उसे महायान कहा। और उस महायान की प्रशंसा में नये 'सुत्त' बनाये गये जो सब संस्कृत में हैं। महायान वाड्मय भी अब त्रिपटक में वाँट दिया जाता है, पर वास्तव में उस में विनय और अभिध्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं। उन सुत्तों में से कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे, रक्तकूट सुत्त जो तिन्वती अनुवाद में पाये जाते हैं, नेपाल में पाये गये वैपुल्य (वेयुल्ल)-सूत्र जैसे लिलतिवस्तर (बुद्ध की जीवनी) सद्धम्म पुरुद्धिक करुणा पुरुद्धिक आदि, प्रज्ञापरिमता सूत्र, सूर्वावतीन्यूह, हत्यादि। आर्यश्रूर ने आठवीं शतान्दी ई० में संस्कृत जातकमाला का संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रक्खे हैं।

यों जब महायान वाड्मय का त्रिपिटक मे विभाग किया जाता है, तो बुद्ध-जीवनी-सम्बन्धी प्रन्थों (जैसे लिलतिवस्तर या अश्वधोध-कृत बुद्ध-चिरत, श्रादि) को, एवं जातक तथा अवदान-प्रंथों (जैसे अवदानशतक, अशोकावटान श्रादि) को विनय में गिना जाता हैं। मुत्तों में अवतसक-गन्धन्यह, सद्धर्मपुण्डरीक, सुखावती-न्यह, प्रज्ञापारिमतासूत्र (माध्यमिक वाद का), विमलकीर्तिनिटेंशसूत्र, लङ्कावतार सन्धिनिमें।चन तथा सुवर्णप्रन्हाश (योगाचार सम्प्रदाय) की गिनती होती है। इन सब में वही सुत्तों की शैली—एव मया श्रुतम्—पायी जाती है। अभिधर्म में कुछ प्रन्थ माध्यमिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलत हैं। पहली कोटि में नागार्जु न-कृत प्रज्ञापारिमतासूत्र-शास्त्र, द्वादशनिकाय-शास्त्र और माध्यमिक-शास्त्र, आर्यदेव-कृत शतशास्त्र तथा शान्तिदेव-कृत वोधिचर्यावतार नामक प्रन्थ है। दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की योगाचारमूमि, तथा आसग और वसुवन्धु के प्रन्थ सम्मिलत हैं। वसुवन्धु और आसग्र नामक दो विद्वान् माई ५ वीं शतान्दी ई० में पेशावर में हुए थे। वसुवन्धु ने

जब अभिधर्मकीष लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; वाद आसंग ने उसे योगा-चार-महायान सम्प्रदाय का बना लिया। उन दोनों भाइयों के समय तक महायान वाड्मय पूर्ण होता रहा। वसुबन्ध की त्रिशिका पर विज्ञिप्तमात्रता सिद्धि नाम का भाष्य लिखा गया, जिस का चीनी अनुवाद य्वान च्वाड ने किया। मूल अब नहीं मिलता। आसंग और वसुबन्ध हमारे देश के सब से बड़े दार्शनिकों मे से थे। उन की दार्शनिक पद्धति पर ही शंकर का अद्देतवाद निर्भर है।

उन के बाद दिङ्नाग के समय से बौद्ध तार्किक होने लगे, जिन के मूल ग्रन्थ श्रव नष्ट हो चुके हैं।

महायान श्रव चीन, कोरिया श्रौर जापान में रह गया है। किसी समय समूचे उत्तर पिन्छम भारत, श्रक्षगानिस्तान, पूर्वी ईरान, मध्य एशिया श्रादि में भी वह पूरी तरह फैला हुश्रा था। मध्य एशिया की कृची जुलारी तुर्की श्रादि भाषाश्रों में, एवं इरानी की एक शाखा सुरधी में भी महायान श्रन्थों के श्रनुवाद पाये गये हैं। श्राज के तरुण तुर्क विद्वान् श्ररवी के प्रभाव से श्रपनी भाषा को मुक्त करने की चेष्टा में श्रपने उसी प्राचीन वाङ्मय की फिर शरण लेने लगे हैं।

#### ४. वज्रयान

ब्जयान तान्त्रिक बौद्ध मत या बौद्ध वाम मार्ग का नाम है, जो ग्राजकल तिब्बत ग्रौर मंगोलिया मे प्रचलित है, ग्रौर मध्य काल मे भारतवर्ष, पहले हिन्द ग्रौर मलायु दीपावली में बड़े ज़ोरों पर था। तिब्बत के बौद्ध मत को पाश्चात्य विद्वान् लामा-पन्थ कहते हैं, किन्तु स्वयं तिब्बती ग्रपने पन्थ को दोजेथेपा कहते हैं, जो वज्रयान का ठीक शब्दानुवाद है; दोर्जे = वज्र, थेपा = यान, मार्ग ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० नीचे ्रि१६१, १७४, १८८ छ, २०८; ङ २८। <sup>२</sup>दे० नीचे ऽ्रि१०४ छ, ११८।

वाम मार्ग बौद्ध मत में कैसे आ गया। उस का बीज शुरू से मौजूद था। वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भले ही प्रकृति-देवतात्रों की पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवतात्रों भूत-प्रेत जादू-टोना कृत्या-स्रभिचार स्रादि पर विश्वास था ही। वह जनता का धर्म अथर्व-वेद में सकलित है, -- श्रायर्वण मन्त्र-तन्त्र भारत-वर्ष मे सदा से प्रसिद्ध रहे हैं। टिलक ने अधर्ववेद को काल्दी वेद कहा है, श्रीर पार्जीटर ने शृग्वेद १०—८६ की इन्द्र वृषाकिप श्रीर इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदावरी-काँठे की द्राविड देव-कथात्रों की भलक सिद्ध की है । इस प्रकार यह प्रतीत होता है, श्रौर दूसरे बहुत से विद्वानों का रुआन भी यही मानने का है, कि भारत-वर्ष की जड़-पूजा जन्तु-पूजा और अश्लील-पूजा अनार्य-मूलक है। समाज के निचले श्रश में वह सदा से प्रचलित थी, श्रौर ऊँचे धर्म श्रीर उस धर्म में सदा परस्पर प्रभाव श्रीर श्रादान-प्रदान भी होता रहता था। उस मन्त्रयान या जादू-ग्रिभिचार-मार्ग से कई ग्राच्छी वस्तुग्रों का जन्म भी हुन्ना है। वैद्यक-शास्त्र का त्रारम्भ न केवल भारतवर्ष में प्रत्युत ससार में सभी नगह उसी से हुआ है। आरम्भ में मन्त्र-प्रयोगों में कुछ श्रौषिधयों की सहायता ली जाती थी, तजरबा करते करते श्रोष-घियों के प्रभावों का जान अधिक निश्चित हो गया, और उसी से आयु-र्वेद का जन्म हुन्रा। रसायन-शास्त्र का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस मार्ग की उपज है ही, यद्यपि उसकी श्राच्छी वस्तुश्रो मे गिनती नहीं हो सकती। प्रकृति-देवता पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुई, श्रौर उस ने बुद्ध के श्राचार स्थम-मार्ग को जन्म दिया। सयम के अभ्यास के लिए मन को एकाम्र करने, चित्त-

१दे० अर्थ १, ६।

रेज० रा० प० सो०, १६११ प्र० ८०३-८०६।

वृत्तियों के निरोध श्रौर ध्यान का मार्ग चला था, जिसे योग कहते हैं। इधर मन्त्र-श्रमिचार-मार्ग मे भी बाह्य क्रियात्रों की सहायता से मनुष्य ने अपने अन्दर शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये, और उन से हठयोग स्रादि की उत्पत्ति हुई। हठयोग नहीं तक शरीर की शुद्धि स्रौर नियन्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण मार्ग का योग भी उस की कियात्रों को अपना सहायक मान सकता था, यद्यपि अलौकिक जादूभरी सिंद्धियाँ पाने के अभ्यास दक्षिण मार्ग की प्रवृत्ति के प्रतिकृत थे। इस प्रकार दक्षिण श्रीर वाम मार्ग मे परस्पर प्रभाव श्रीर श्रादान-प्रदान होना स्वामाविक था; दोनों की ठीक ठीक सीमाये निश्चित करना भी बहुत बार कठिन हो जाता है। बाम मार्ग में अच्छाई का यह अंश मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने दीर्घ काल तक बना रहा है, श्रीर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज पर फैल जाता रहा है।

बुद्ध से पहले श्रीर उनके समय भी वह श्रनेक रूप से जनता में विद्यमान था। श्रीर यद्यपि बुद्ध श्रन्य विश्वासों श्रीर रहस्यपूर्ण बातों के घोर विरोधी थे, यद्यपि उन के मार्ग में कोई ऋ। चरियमुट्टी न थी, तो भी उन का मार्ग साधारण जनता के लिए था, श्रीर उस जनता में से वाम प्रवृत्तियाँ निकाल देना लगभग असम्भव था।

ें जिस सम्यक् समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी मन को एकाग्र श्रीर ध्यान को केन्द्रित करने के श्रभ्यास के बहुत निकट वाम योग के ' इलाके की सीमा पहुँचती थी। इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, घारणी (सुत्तों के संच्चेप जिनका जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था) त्रादि का बहुत जल्द बौद्ध मार्ग में चलन हो गया।

बौद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का मैं एक श्रीर कारण भी समभता हूँ, श्रौर क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल वौद्ध मत के इतिहास श्रौर भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनो-विज्ञान और समाजशास्त्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस

लिए मैं उसे खुली श्रौर वारीक श्रालोचना के लिए विद्वानों के सामने रखता हूँ । बुद्ध के विहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक भारी और बुनियादी भेद था। उन आश्रमों में स्त्रियाँ और पुरुष एक कुल या परिवार की तरह साथ साथ रहते थे, जब कि बौद्ध विहारों में वे फौजी छावनियों की तरह त्रालग त्रालग रक्ले जाते, श्रौर वौद्ध मार्ग में युवकों श्रौर युवितयों को भी बहुत श्रासानी से प्रश्रज्या मिल जाती थी। साधारण मनुष्यों के समाज में स्त्री श्रौर पुरुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के नियमों के प्रतिकृत था, श्रौर मानव प्रकृति पर इस प्रकार दवाव डालने से उस की श्रावश्यक प्रतिक्रिया हुई। बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किए हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य के ऊँचे दीख पड़ने वाले ग्रादर्श के विरुद्ध खुल्लमख़ुल्ला मुँह खोलने का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर, मानव प्रवृत्ति भी दवी न रह सकती थी, उस ने डोग की शरण ली, श्रौर रहस्यपूर्ण शब्द-जाल के द्वारा सम्यक्-सम्बुद्ध के आदर्श में ही वज-गुरु का आदर्श मिला दिया। इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि ससार के सब से शुद्ध श्राचार-मूलक धर्म के बड़े श्रादशों की परिभाषाश्रों के खोल में वीभत्स गुद्य पाप ग्रा छिपा ! )

मध्य काल में तिब्बत श्रीर नेपाल से जावा मुमात्रा तक समूचे वृहत्तर भारत में बौद्ध श्रीर श्रवीद्ध सभी मार्गों में वाम पहलू के इतने प्रभावशाली हो उठने श्रीर जाति के राजनैतिक जीवन पर उस का प्रभाव प्रकट होने लगने का मुक्ते यही कारण प्रतीत होता है। यह भूलना न चाहिए कि उस में कुछ श्रच्छा—शक्ति-उपार्जन का—श्रश भी था, श्रीर उसी के कारण उस का जीवन बना रह सका। जाति के जीवन श्रीर विचार में प्रवाह श्रीर गति वन्द हो जाने की दशा उस के फूलने-फलने के लिये बहुत ही श्रनुकूल थी।

तान्त्रिक बौद्ध मत का पहला ग्रन्थ आर्थ-मजुश्री-मूलकलप है, जिस की वैपुल्य सूत्रों में गिनती है। वैपुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ई० तक पूरे हो चुके थे। इस प्रकार वाम प्रवृत्ति महायान में ही शुरू हो गई थी। वह प्रनथ दूसरी तीसरी शताब्दी का होगा। फिर गुह्यसमाज या तथागत-गुहाक या अष्टादशपटल नामक अन्य बना, जिस मे पहले-पहल वज्रयान का नाम है। उसके बाद सातवीं-त्राठवीं-नौवीं शताब्दी ई० मे ८४ सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे। उन के संबंध में पूरी जानकारी हरप्रसाद शास्त्री-कृत बौद्ध गान ऋो दोहा में है। उनमें गुह्यसिद्धि के लेखक पद्म-वज्र या सरोच्हवज्र, उस के समकालीन ललितवज्र, कम्बलपा, कन्कुरिपा **ग्रादि, पद्मवज़ के शिष्य ग्रनंगवज़, उस के शिष्य उड्डीयान या ग्रोडियान** के राजा इन्द्रभृति तथा उस की शिष्या श्रीर बहन लक्ष्मीङ्करा देवी, श्रीर इन्द्रभृति के पुत्र गुरु पद्मसंभव तथा उस के साथी शान्तरिक्षत के नाम तिब्बती वाड्मय में प्रसिद्ध हैं। पद्मसम्भव श्रीर शान्तरक्षित ने तिब्बत जा कर ( ७४७-७४९ ई॰ में ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी लिए उन का समय सातवीं शताब्दी ई॰ का पिछला श्रंश है। श्रनग-वज ब्रादि का नाम तिब्बती तज्यूर में है, ब्रौर उन के ग्रन्थों के तिब्बती श्रनुवाद भी हैं। श्रब उन के मूल संस्कृत यन्थ भी मिले हैं श्रीर गायक-वाड़ श्रोरियंटल सीरीज में छपे हैं — श्रनंगवज़-कृत प्रज्ञापायविनिश्चयसिद्धि, इन्द्रभृति-कृत ज्ञानसिद्धिर तथा सग्रह-ग्रन्थ साधनमाला । उत्तर भारत की जनता में योगी गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भी वज्रयान के न्ध्र सिद्धों में से एक था। तिब्बत में जब भारतवर्ष से वौद्ध मत गया उस से पहले यहाँ वज्रयान का उदय हो चुका था; यही कारण था कि

<sup>े</sup>गण्पति शास्त्री सम्पादित, त्रिवेन्द्रम् संस्कृत सीरीज् में।

वज्रयान-वाङ्मय का उक्त इतिहास इन्हीं ग्रन्थों की विनयतीप

महाचार्थ-लिखित मूमिका के श्राधार पर है।

त्रिपिटक के साथ साथ वहाँ वज्रयान भी पहुँचा। कुछ ही पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुँची थी। तिब्बत की वर्णमाला तब से भारतीय (ब्राह्मी) चली आती है। कुछ उच्चारण अधिक हैं जिन के लिए नये चिह्न बना लिए गये थे। नमूने के लिए उक्त दोर्जे शब्द में ओकार हस्व है, तेलुगु में भी हस्व और दीर्घ दोनों ओकार होते हैं। तिब्बती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन विशेष उच्चारणों के लिए नये सकेत विद्वानों को निश्चत कर लेने चाहिए।

तिन्वती भाषा का आर्य भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं। तिन्वती-वर्मी भाषाओं का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर §§ १८, २०—२२ )। उसी परिवार की वर्मी भाषा में भरपूर पालि शन्द आ गये हैं, और अब तक लिये जाते हैं। किन्तु तिन्वती में, यद्यपि उस का समूचा वाह्मय सस्कृत से अनुवादित है, संस्कृत शन्द बहुत नहीं है। उस में न्यक्तियों और स्थानों के संस्कृत नामों का भी हूबहू शन्दानुवाद कर दिया जाता है!

त्रिपिटक का पूरा तिब्बती अनुवाद है जो कब्यूर कहलाता है। क = शास्त्र, ज्यूर = अनुवाद। उस के साथ दूसरा संग्रह तब्यूर है, जिस में उस की व्याख्या, अनुवादकों का वृत्तान्त आदि है। समूचे कब्यूर का तिब्बती से मगोल भाषा में अनुवाद मीं हुआ है। मगोल भाषा की लिपि अलग है। तो भी उस में बौद्ध वाड्मय के साथ संस्कृत शब्दों का अच्छा प्रवेश हो गया था। मगोल लोगों ने बौद्ध धर्म के पारिमाषिक शब्द संस्कृत से ले लिये हैं। उन शब्दों का उच्चारण मगोल मुखों में कुछ बदल गया है, और बहुत से शब्दों का अपभ्रश हो गया है। उदाहरण के लिए, (संस्कृत) विहार = (मगोल) बोखारा; मध्य एशिया का प्रसिद्ध नगर बोखारा यहाँ शब्द है। इस प्रकार भारतवर्ष के विहार प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के नामों का मूल एक ही है।

### बारहवाँ प्रकरण

### मगध का पहला साम्राज्य

( लगभग ५६० ई० पू०-३७४ ई० पू० )

## § ६८. अवन्ति कोशल और मगध की होड़

हम देख चुके हैं ( ६ ८३ ) कि कोशल मगध अवन्ति और वत्स ये चार बड़े एकराज्य छठी शताब्दी ई० पू० के आरम्भ में भारतवर्ष के केन्द्र-भाग में थे । उस ज़माने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धर्म-चक़ चला कर चातुर्दिश (चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, सार्वमीम ) धर्म-संघ की नींव डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में भी अपने को चातुरन्त सार्वमीम (समूचे भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलती थी । सार्वमीम आदर्श उस समय भारतवर्ष के महापुरुषों के दिमागों में समाया हुआ था । उक्त राज्यों में से विशेष कर पहले तीन—अर्थात् अवन्ति कोशल और मगधं—अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे थे ।

### § ६६. श्रवन्तिराज प्रद्योत श्रीर वत्सराज उद्यन

सब से पहले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरू किया। राजा प्रद्योत से उस के सब पड़ोसी डरते और उस के आगे भुकते थे। भारत-वर्ष के राजवंशों का उदय और अस्त करना उस के हाथ में था<sup>9</sup>।

भास-स्वप्तवासवदत्तम् (त्रिवेन्द्रम्, ) पृ० ६७।

निश्चित रूप से नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने उत्तर की तरफ मथुरा को विजय कर लिया था, श्रीर वहाँ का शासन श्रवन्ति के एक राजपुत्र (श्रवन्तिपुत्र) को दे दिया था। प्राचीन युगों में मथुरा की वही सामरिक श्रीर भौगोलिक स्थिति थी जो श्राज दिल्ली की है। मथुरा श्रीर दिल्ली एक ही इलाके में हैं; वह इलाका पञ्जाव मध्यदेश राजपूताना श्रीर मालवा के वीच पड़ता, तथा पञ्जाव से मध्यदेश राजपूताना श्रीर मालवा के वीच पड़ता, तथा पञ्जाव से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, श्रीर मध्यदेश से पजाव राजपूताना श्रीर मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को श्रथवा मथुरा को लेने का श्र्यं उस इलाके को लेना ही होता है। प्राचीन युगों में जव दिल्ली को लेने का होता है।

त्रवन्ति की राजधानी उज्जेनि (उज्जेयिनी) एक बड़े महत्त्व की नगरी थी। पिच्छुम समुद्र के तीथों (वन्दरगाहों) ग्रीर उत्तर भारत के वीच जो व्यापार होता वह सभी उज्जेनि हो कर गुज़रता था। उज्जेनि से पिच्छुमी मध्यदेश तथा पञ्जाव के सार्थ (काफले) मथुरा चले जाते, एवं पूरवी मध्यप्रदेश (कोशल) ग्रीर मगध के कोसम्ब (कौशाम्बी)। मथुरा से पञ्जाब ग्रीर पिच्छुमी मध्यदेश (गङ्गा-जमना दोश्राव के उत्तरी भाग) के रास्ते श्रलग होते; उसी प्रकार कोसम्ब से कोशल ग्रीर मगध के रास्ते फटते थे। ग्रवन्ति के राज्य को फैलने के लिए एक तरफ मथुरा का मार्ग था तो दूसरी तरफ कोसम्ब का।

मग्ध श्रौर कोशल जैसे समृद्ध देशों के व्यापार-सार्ग पर रहने के कारण कौशाम्बी बड़ी समृद्ध नगरी थी। वह वत्स देश की राजधानी थी जहाँ उस समय भारत वंश का राजा उदयन राज्य करता था। श्रार्थावर्त्त के उस समय के सब राजवशों में भारत वश सब से प्राचीन श्रौर कुलीन था। उस समय के लोग यह श्रनुभव करते थे कि वही

वह वंश था जिस के राजर्षियों की कीर्ति वेदों में भी गाई गई है । कुलीन होने के अतिरिक्त उदयन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रिसक और सुन्दर जवान था उस के साहस और प्रेम की गाथायें शताब्दियों पीछे तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं ?

कहते हैं 3 उसे हिथकन्त सिष्प ( हिस्तकान्त शिल्प ) आता था; एक मन्त्र का प्रयोग कर और हिथकन्त वीगा को बजा कर वह किसी भी हाथी को पकड़ सकता था। उज्जेनि के राजा चएड पज्जोत ने अपने अमात्यों से सलाह कर एक षड्यन्त्र रचा, और दोनों देशों को सीमा के घने जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का वनावटी हाथी, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा दिया। खबर पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वीगा बजाना शुरू किया, पर हाथी मानो वीगा सुनता ही न था और उलटी तरफ दौड़ पड़ा! घोड़े पर चढ़ कर उदेन उस के पीछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रह गये, और हाथी के और जंगल के अन्दर छिपे पज्जोत के पुरुषों ने उसे पकड़ लिया। पज्जोत ने उसे एक चोर-गेह में बन्द करवा दिया, और तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई। उदेन ने तीसरे दिन आर-किकों से पूछा—तुम्हारा राजा कहाँ है ?

"दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है।' "क्या यह श्रीरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है। शत्रु राजा को पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>प्रकाशराजर्षिनाममेधेयो वेदाचरसमवायप्रविष्टो भारतो वंशः— प्रतिज्ञायोगन्धरायण्म् (त्रिवेन्द्रम् ) पृ० ३४।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कालीदास—मेघदूत १, ३१।

अधम्मपदत्यकया—श्रणमादवग्ग, उदेनवत्थु के श्रन्तर्गत वासुलदत्ताय वत्थु । यही कथा थोड़े श्रन्तर से प्रतिज्ञायौगन्धरायण में है ।

उन लोगों ने जा कर पज्जोत से वह बात कही। पज्जोत ने श्राकर उदेन से कहा—बात तो तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा; पर तुम्हें ऐसा मन्त्र श्राता है, वह मुक्ते सिखा दो।

"िं सिखा दूँगा, पर क्या तुम सुभो ( गुरु बना कर ) अभिवादन करोगे ?"

"क्या ! मैं तुम्हें ग्रिभवादन करूँगा ! कभी न करूँगा ।"

"मैं भी न सिखाऊँगा।"

"तब तो ज़रूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा !"

"जो जी में आय करों; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो नहीं।"

पज्जोत ने देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय सूका। उस ने उदेन से पूछा—दूसरा तुम्हें कोई अभिवादन करे तो उसे सिखा दोगे ? उदेन के हाँ करने पर उस ने कहा—हमारे घर की एक कुवड़ी तुम से सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ कर मन्त्र सिखाया करना। उधर पज्जोत ने अपनी बेटी वासुलदत्ता (वासवदत्ता) से कहा—एक कोढ़ी एक अनमोल मन्त्र जानता है, तुम्हीं उस से सीख सकती हो, तुम चिक के अन्दर बैठा करना, वह बाहर से सिखाया करेगा।

इस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी। लेकिन वह पाठ ठीक न दोहराती, श्रीर एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा—श्ररी कुबड़ी, बड़े मोटे तेरे होंठ श्रीर जबड़े हैं! ऐसे बोल !

- क्या बकता है वे दुष्ट कोड़ी ? मेरे ऐसी कुबड़ी होती हैं ?

उदेन ने चिक को एक किनारे से हटा कर देखा और सब मेद खुल गया ! उस दिन मन्त्र और शिल्प की और पढ़ाई न हुई और वह बाहर भी न वैठा रहा । रोज़ वहीं कुछ होने लगा । राजा वेटी से नित्य पूछता—शिल्प सीख रही हैं न १ वह कहती, सीख रही हूँ । कुछ दिन बाद युवक श्रीर युवती एक षड्यन्त्र रच कर उज्जेिन से भाग निकते। जो हुत्रा, श्रच्छा ही हुत्रा। कैदी उदेन की श्रपेक्षा दामाद उदेन पज्जोत की महत्वाकांक्षा पूरी करने में श्रिधिक सहायक हो सकता था।

## § १०० कोशल-मगध युद्ध, शाक्यों का संहार

' उधर इसी बीच कोशल श्रौर मगध में युद्ध जारी था। राजा बिम्बि-सार के बाद उस का वेटा श्रजातसत्तु (श्रजातशत्रु) मगध की गदी पर बैठा। उस के गद्दी पर बैठते ही कोशल श्रौर मगध में किसी कारण श्रम्बन हो गई, श्रौर राजा महाकोशल ने श्रजातसत्तु की विमाता के दहेज में काशो का जो गाँव दिया था उसे पसेनदि ने ज़ब्त कर लिया। श्रजातसत्तु ने युद्ध-घोषणा कर दी। 'वह तक्षा श्रौर समर्थ था जब कि पसेनदि बूढ़ा था।' पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने श्रजातसत्तु को कैद कर लिया। जब श्रजातसत्तु ने काशी के गाँव पर श्रपना दावा छोड़ दिया, तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ दिया प्रत्युत श्रपनी लड़की विजरा से उस का विवाह भी कर दिया, श्रौर दहेज में फिर वही कासी-श्राम दे दिया।

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र की सीमा पर गया हुआ था जब उस के बेटे विहूडम (विडूर्थ) को सेनापित दीघ कारायण ने राजा बना दिया। पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में राजगह गया, पर नगर के बारह ही उसका देहान्त हो गया। अजात शत्रु ने बड़े आदर से उसका शरीर-कृत्य किया। पिछले युद्ध में बार बार जीतने और अन्त में फिर आजातशत्तु से छूट जाने से मगध की शिक्त बढ़ ही गई होगी।

विड्डम अपने एक और कारनामें के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने अपने पड़ोसी शाक्यों के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चिय कर रक्खा था। उस समय की कहानियों के अनुसार इसका एक व्यक्तिगत कारण था। कहते हैं राजा पसेनिद ने शाक्यों की लड़की से विवाह करने। की इच्छा प्रकट की, श्रीर उस का प्रस्ताव श्राने पर शाक्य श्रंपने सान्यागार में उस पर विचार करने को जुटे। उन्हें श्रपने कुल का इतना श्रमिमान था कि राजा पसेनिद को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का कुल-वंश टूट जाता! महानामा शाक्य ने कहा—मेरी सोलह वर्ष की लड़की वासमखित्या है जो एक दासी से पैदा हुई थी, वही भेज दी जाय। राजा पसेनिद का उसी से विवाह हो गया; वह दासी को लड़की थी यह बात छिपा रक्ली गई। उसी का वेटा विडूडम था। सोलह वर्ष की उम्र में वह श्रपनी माँ के साथ किपलवत्थु गया। जय वहाँ से लौटता था, तव जिस चौकी पर वह वैठा था उसे एक दासी दूध-पानी (खीरोदक) से धोने लगी कि दासी-पुत्र इस पर वैठ गया है। विडूडम को वह वात मालूम हो गई। कहते हैं; उस ने उसी समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूध-पानी से धोते हैं, मैं राजा होने पर इसी को इन के लहू से धोऊँगा!

राजा पसेनदि को बात मालूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाक्यों की शिकायत की। बुद्ध ने कहा—"शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी समजातिक लड़की देनो चाहिए थी, किन्तु वासमखित्या एक राजा की बेटी है, और क्षत्रिय राजा के घर उसका अभिषेक हुआ है... माता के गोत्र से क्या होता है १ पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता है, सो पुराने पिएडतों ने कहा है ।" उस समय वह वात टल गई, पर विडूडम के मन का सकल्प तो न टला था। राज पाने के बाद तीन वार उसने शाक्यों पर चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के समकाने से प्रत्येक वार रक जाता रहा। चौथी वार वह न रका। बुद्ध ने कहा—शाक्यों को अपने किये का फल मिलेगा ही। और विडूडम ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते बच्चों को भी कतल करने से न छोड़ा?!

१ मदसाल जातक (४६४) पच्छेपन्नवत्थु ।

### § १०१ मगध-अवन्ति की होड़, वृजि-संघ का अन्त

कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी ( § ६३ ), तब से वत्स और मगध की सीमाये परस्पर मिलती थीं। वत्स और अवन्ति के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति से छूने लगी। साथ ही कोशल के हार के बाद से मगध और अवन्ति ये दो ही भारतवर्ष के बड़े राज्य रह गये। अवन्ति का राजा चएड प्रद्योत और मगध का अजात-शत्रु दोनों ही महत्त्वाकाक्षी और साम्राज्य के मूखे थे। पड़ोस के कारण दोनों की प्रतिद्वन्द्विता और बढ़ गई। अजातशत्रु ने प्रद्योत के डर से राजग्रह की नये सिरे से किलाबन्दी शुरू कराई। प्रद्योत की मृत्यु (५४५ ई० पू०) से उस प्रतिद्वन्द्विता का अन्त हुआ।)

जिस रात भगवान् महावीर का निर्वाण हुन्ना, कहते है कि ठीक उसी रात न्नथवा त्रजातशत्रु के राज्य के छठे बरस में चण्ड प्रद्योत के बाद पालक उज्जियनी की गद्दी पर बैठा, त्रीर उस ने २४ बरस राज्य किया। पालक से त्रजातशत्रु को वैसा डर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने घर के नज़दीक त्रपनी शक्ति संगठित करने की श्रोर ध्यान लगाया।

त्रजातशत्रु की आँख अपने पड़ोसी वृजि-संघ पर लगी थी। वृजि-संघ उस समय भारतवर्ष के समृद्ध सम्पन्न और स्वतन्त्र राष्ट्रों में प्रमुख था। राजा प्रसेनजित् के समय एक बार कोशल की सेनाओं ने उस पर चढ़ाई की थी। समकालीन दन्तकथाओं ने उस के लिए भी एक मनोरञ्जक व्यक्ति-गत कारण हूँ वृ निकाला था! कहते हैं, प्रसेन-जित् का सेनापित बन्धुल मह्ल था। उस की स्त्री मह्लिका के पहले तो

१ रूपरेखा में श्रारजी तौर से स्वीकार किये तिथिकम के श्रनुसार ।

देर तक गर्भ ही न रहता था, बाद जब एक दफा रहा तो उस का जी अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने पित से कहा, तो पित ने पूछा —क्या जो करता है ?—'मेरा जी करता है, वेसालि नगर में गण्-राज-कुलों की जो अभिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में उतर कर नहाऊँ और पानी पिऊँ !'—वह एक गज़ब की स्त्री थी! किसी बाहरी आदमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी मे उतरना मौत से खेलना था। लेकिन बन्धुल अपनी स्त्री की बात को कैसे टाल सकता था १ और जब उस प्रसंग में उसे लिच्छिवियों से लड़ना पड़ा, मिल्लका उस के ग्य की बागे थामे हुए सारथी का काम करती रही। और वे दोनों लिच्छिवियों की पोखरनी में नहा कर ही लौटे।

मिल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा की महत्त्वाकाक्षा पूरा करने के लिये, कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित् के समय एक बार वृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। बाद, राजा प्रसेनजित् ने अपने इस विश्वस्त सेनापित और उस के सब लड़कों को ईर्ष्या के मारे धोखें से मरवा दिया, और उस के मानजे दीघ कारायण को सेनापित बनाया। उसी दीघ कारायण की सहायता से विहुडम ने राजा के विरुद्ध विद्रोह किया था ।

कोशल के बाद अब मगध की नज़र वृजि-सघ पर लगी थी। विद्र-रथ ने जैसे शाक्य-गण को उखाड़ डाला था, अजातशत्रु उसी तरह वृजि-सघ का अन्त कर देना चाहता था। वह कहता—'चाहे ये विज वड़े समृद्ध (मिहिद्धिके) हैं, चाहे इन का बड़ा प्रभाव है (महानुमावे), तो भी मैं इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट कर डालूँगा, अनीति-मार्ग में फॅसा दूँगा।' और जब बुद्धदेव अन्तिम वार राजगह के बाहर गिष्म-कृट (ग्रिक्ट) में ठहरे थे, अजातशत्रु के अमात्य सुनीध और वस्स-

भद्दसाल जातक ( ४६४ ), पन्चुपन्नवत्थु ।

कार नये सिरे से राजगह की किलाबन्दी करवा रहे थे। अजातसत्तु ने मगध-महामात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा—भगवान् के पास जा कर उन का कुशल-दोम पूँछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार कह दो, श्रीर देखों वे उस पर क्या कहते हैं; जो कुछ कहें सुभे लौट कर बताना।

जव वस्सकार वहाँ पहुँचा, श्रीर उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने श्रानन्द से पूछा—क्यों श्रानन्द तुम ने क्या सुना है, क्या विजयों के जुटाव (सिक्रपात ) बार वार श्रीर भरपूर होते हैं (श्रर्थात् उन मे बहुत लोग जमा होते हैं ) ?

—श्रोमन्, मैंने ऐसा ही सुना है कि वन्जी बार बार इक है होते, श्रोर उन के जुटाव भरपूर होते हैं।

—जब तक त्रानन्द, विजयों के जुटाव बार बार त्रीर भरपूर होते हैं, तब तक त्रानन्द, उन की बढ़ती की ही त्राशा करनी चाहिए न कि परिहािण की।

इसी प्रकार बुद्ध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्न और पूछे— क्यों आनन्द, तुम ने क्या सुना है, क्या विष्ठ इकट्ठे जुटते, इकट्ठे उठते (उद्यम करते), और इकट्ठे विजीकरणीयों (अपने राष्ट्रीय कर्त्तं व्यों) को करते हैं ? क्या विष्ठीं (स्मा द्वारा) वाकायदा कानून वनाये बिना कोई आजा जारी नहीं करते, बने हुये नियम का उच्छेद नहीं करते, और नियम से चले हुए पुराने विजीधमा (राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं) के अनुसार मिल कर बर्त्तते हैं ? क्या विष्ठी विष्ठियों के जो बृद्ध-बुर्जुर्ग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें मानते-पूजते और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ? क्या विष्ठी जो उन की कुल-िक्षयों और कुलकुमारियां हैं उन पर ज़ोर ज़बर्दस्ती तो नहीं करते ? क्या विष्ठी जो उन विष्ठियों के अन्दरले और बाहरले बिजी-वैत्य (जातीय मन्दिर—अरहतं। की समाधे) हैं, उन का आदर-सत्कार करते और उन के पहले दिये हुए धार्मिक बिल को नहीं छीनते ? क्या विजयों में अरहतों की रक्षा करने का भाव भली प्रकार है ? क्या बाहर के अरहत उन के राज्य (विजित) में आ सकते हैं ? श्रीर आये हुए सुगमता से विचर सकते हैं ? भ

इन सातों प्रश्नों का उत्तर बुद्धदेव को विज्ञियों के पक्ष में मिला, श्रीर इस लिए उन्हों ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के श्रम्युदय श्रीर वृद्धि की ही श्राशा प्रकट की । बुद्धदेव जब विज्जि-रट्ट में थे, तब स्वय उन्हों ने विज्जियों को ये सत्त अपरिहाणि धम्म श्र्यात् श्रवनित होने की सात शतें सममाई थीं।

श्रजातशत्रु ने समभ ित्या, इस दशा मे वृजि-गण जीता नहीं जा सकता; श्रीर इस िलए उस ने वस्सकार को प्रेरित िक्या िक श्रपने गुप्त-चरों श्रीर रिश्वत द्वारा वृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, श्रीर उन्हें श्रपने कर्त्तव्य से डिगा दे। बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद (५४० ई० पू०) उसे वैशाली का विजय करने में सफलता हुई।

### § १०२. अवन्ति में फिर विष्ठव, गान्धार-राज्य का अन्त

श्रवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था। श्रप्तने भाई गोपाल-दारक को उस ने कैद कर रक्खा था। उस के पीडन से तंग श्रा कर उज्जियनी की जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, श्रीर उस के स्थान में गोपालदारक को कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बैठाया। सम्भवतः गोपाल-दारक (या गोपाल-वालक) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस ने पनास बरस उज्जियनी में राज किया।

मगध में इसी समय अजातशत्रु का उत्तराधिकारी राजा दर्शक था,

१दे० क्ष २३।

२ रूपरेखा में स्वीकृत तिथिकम के अनुसार ।

जिस का राज्य-काल अन्दाज़न ५१८-४८३ ई० पू० कृता गया है।

मगध और अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवर्ष के केन्द्र-भाग की,

इस समय की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं। किन्तु छठी शताब्दी
ई० पू० के अन्त (लग० ५०५ ई० पू०) में पारस के सम्राट् दारयवउ ने भारतवर्ष का उत्तर-पिन्छुमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य को स्वतन्त्रता का अन्त कर दिया। इस घटना का पूरा वृत्तान्त जानने के लिए,

तथा भारतवर्ष के इतिहास का पारस और मध्य ऐशिया के इतिहास के

साथ जो सदा सम्पर्क बना रहा है उसे भी ठीक ठीक समक्तने के लिए

प्रांचीन पारस तथा उस के साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना

आवश्यक है।

# २०३. पिन्छमी जगत् की आर्य जातियाँ और राज्य

दजला-फरात काँठों श्रीर उन के पिन्छुम की प्राचीन सभ्य जातियों का श्रीर उन के साथ भारतीय श्रायों के सम्पर्क का उल्लेख पीछे (क्षिद्र उ, ८४ उ) किया जा चुका है। उन सामी (सेमेटिक) जातियों के पिन्छुम श्रीर पूरव दोनों तरफ़—श्राधुनिक लघु एशिया श्रीर फ़ारिस मे—श्रुढ़ाई हज़ार ई० पू० के करीब से श्रायं जातियां श्रा पहुँची थीं। पिन्छुम तरफ लघु एशिया में खत्ती या इत्ती नाम की श्रायं जाति श्राई, श्रीर पूरव तरफ़ ईरानी श्रायं। वे कहां से श्राये, यह प्रश्न बड़े विवाद का है, श्रीर उसे यहां छेड़ना श्रमीष्ट नहीं है। ईरानी श्रायों का ईरान मे उत्तरपिन्छुम पजाब से जाना रूपरेखा मे माना गया है (ऊपर क्षिर७, ३३; ॐ ५, १२)। १२०० ई० पू० के करीब हत्ती के राज्य को पिन्छुम से श्राने वाली एक श्रीर श्रायं जाति ने छान लिया। वे लोग यूनान के उत्तरपूरव थेस श्रीर फ़्रुजिया के रहने वाले

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बाधुनिक फ्रारसी रूप—दारा,श्रंग्रेज़ी—Darius.

थे, इसी कारण उस शाखा को थे स-फ़ुजी कहा जाता है। हमें उन के इतिहास से विशेष मतलव नहीं है। उन से अधिक वास्ता यूनान से पड़ेगा। यूनान में भी उसी प्राचीन काल से, अर्थात् लगमग २५०० ई० पूं० से, एक और प्रतिभाशाली आर्य जाति वस रही थी। वह जाति अपने देश को हेलास तथा अपने को हेलेन कहती थी। हेलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इस्रोनिया था, और उसी के नाम से पारसी यौन और हमारे योन, यवन तथा यूनान शब्द निकले हैं।

किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का मूल रूप है ऐयों न प्रयोजन हमें ईरान से है। ईरान का मूल रूप है ऐयों न प्रयोग, जिस का अर्थ है ऐयों अर्थात् आर्थों की भूमि। शुरू में ऐर्यान भारतवर्ष के पिन्छम हिन्दू कुश के ठीक साथ लगते प्रदेश का ही नाम था, किन्तु वाद म ऐर्यान की जातियाँ दजला-फरात के सामी राज्यों की सीमा तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल गई, और वह समुचा देश ऐर्यान हो गया।

इन सब श्रार्थं जातियों की श्रपने पड़ोसी सभ्य हामी श्रौर सामी राज्यों के साथ लगातार मुझ्मेड़ मेल-जोल श्रौर चढाउपरी जारी थी। इस पारस्परिक सम्पर्क से श्रार्थं श्रौर श्रनार्य दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। श्राध्यात्मिक विचार धर्म श्रौर सस्कृति मे सामी जातियाँ भले ही श्रायों से पीछे रही हों, भौतिक सभ्यता मे वे बढ़ी-चढ़ी थीं। फरात के उत्तरी काँठे में पदन श्ररम नाम का एक प्रान्त था, जिसे श्रव मेसोपोटामिया कहते हैं। ईरानी श्रायों की प्राचीन लिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार की लिखत-पढ़त चलती थी, उसी श्ररम की श्ररम महक लिपि से निकली थी।

्रहसी प्रकार यूनानी ऋार्यों ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, व्यापार करना तथा लिखना सीखा था। प्राचीन यूनानी लिपि जिस से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>मेसोपोटामिया का शब्दार्थं है मध्य, दोत्राव।

आज-कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अक्षरों से ही पैदा हुई थी।

श्रायीवर्त्त ऐर्यान श्रीर हेलास श्रादि के श्रार्य भाषा धर्म-कर्म रीति-रिवाज श्रादि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे। उन के देवी-देवता भी बहुत कुछ एक से थे। ईरानी श्रार्य श्रीन श्रीर सूर्य्य की पूजा करते, यज्ञ करते, श्रीर यज्ञों में सोम का हवन करते थे। सोम को वे लोग होम कहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता या। छठी शताब्दी ई० पू७ में या उस से पहले ज़रशुस्त्र नाम के एक बड़े महात्मा धर्मसुधारक ईरान में हुए जिन्हों ने वहाँ के धार्मिक जीवन में भारी संशोधन किया। उन की शिक्षाश्रों विषयक गाथारें श्रवस्ता नामक पवित्र पुस्तक में संकलित हैं।

## § १०४. प्राचीन ईरान और उस के पड़ोसी अ. प्राचीन ईरान

ऐर्यान की निद्यों, पर्वतों, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्यान वर्त्त के नामों की तरह थे। उन की विभिन्न जातियों के नामों से ऐर्यान के प्रदेशों के नाम बन गये। मदी, पार्स, पार्थव (या पहन ) आदि उन की प्रसिद्ध जातियाँ थीं। मदों या मन्दों का प्रदेश आधुनिक ईरान के उत्तरपिन्छम भाग में अश्धुरों के राज्य से लगता और पहले बहुत समय तक उनकी अधीनता में था। पार्सों का प्रदेश मदों के दिक्खन फ़ारिस की खाड़ी पर था, वहीं आधुनिक फ़ार्स प्रान्त है, उसी के कारण, जब पार्सों को प्रधानता हुई, समूचा देश पारस कहलाने लगा। पार्थव या पहन प्रदेश को आधुनिक खुरासान सूचित करता है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ग्रंग्रेजी रूप Medes

२ खुरासान का शब्दार्थ--पहाड़ी प्रदेश ।

पार्थव देश के पिछ्छम, जिसे यूरोपियन लोग कास्पियन सागर तथा ग्रारव लोग दिया ए-कुलज़ुम कहते हैं, उस के दिक्खन तट पर, एल- खुर्ज़ पर्वतश्वला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे ग्रव मज़न्देरान कहा जाता है, वर्कान या वेहूर्कान नाम की ईरानी जाति रहती थी,— वेहूर्कान उन के नाम का पार्थव रूप था, ग्रौर वर्कान पारसी । इसी कारण ईरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कान समुद्र कहते थे।

किन्तु प्राचीन ऐर्यान आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर तरफ दूर तक फ़ैला हुआ था। हिन्दूकुश श्रीर श्राधुनिक ईरान के उत्तर श्राम् श्रौर सीर नदियों के उपजाऊ काँठे हैं। वे दोनों नदियाँ श्रराल 'सागर' में गिरती हैं,—जिस के पिन्छम उस्त उर्त्त की मरुभूमि श्रीर फिर कास्पियन सागर है। कास्पियन पुराने ज़माने मे उथले पानी और दल-दलों के वढाव द्वारा अराल तक फैला हुआ था, उस्त उर्त तव नहीं था। श्रामृका भारतीय नाम बच्च था (श्रीक्सस् उसी का रूपान्तर है)। सीर का मूल ग्रार्यनाम रसा या रहा था। ग्रामू श्रीर सीर के काँठे तथा उन के पञ्छिम मर्व श्रीर खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश श्राजकल तुर्किस्तान कहलाता है, जिस की दिक्लनी सीमा श्रव फारिस का खुरासान प्रान्त तथा वन्दे-वाबा पर्वत हैं;—उस पर्वतशृङ्खला के उत्तर का बलख प्रान्त भी अब अफगानी तुर्किस्तान कहलाता है। पामीरों के पठार के पूरव, दरदिस्तान और तिब्बत के उत्तर, तथा चीन के कानसू प्रदेश के पिन्छम चीन साम्राज्य का सिम् कियाग प्रान्त है; उसे भी हम लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार आजकल सम्चा मध्य एशिया तुर्किस्तान है, ग्रौर वह रूस ग्रक्षगानिस्तान ग्रौर चीन तीन शासनों मे वॅटा हुआ है। तुर्क और हूण तातारी जातियाँ हैं। उन का मूल घर

<sup>ै</sup>संस्कृत प्रन्थों के वोकाण भी शायद वही हैं। यूनान रूप—हुर्कान (Hyrcanae)।

इतिंश नदी श्रौर श्रस्ताई पर्वत के पूरव श्रामूर नदी तक था। प्राचीन काल में वे वहीं रहते थे।

, श्राधुनिक तुर्किस्तान का बड़ा भाग उस समय ऐर्यान में सिम्मिलत था। बलख का भारतीय नाम बाह्नीक श्रीर पारसी नाम बाह्मी श्रीर बाख्त्री थे। वह भारत श्रीर ईरान का साभा प्रदेश था। बाह्नीक नाम का एक जन शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी था । बलख के उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; उस का पुराना नाम सुगुद्ध या सुग्ध था, श्रीर वह ऐर्यान का एकदम उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारतवर्ष का कम्बोज देश सुग्ध के ठीक दिम्खन-पूरब लगता था। सुग्ध के पिन्छुम मर्गु श्रीर उवरिन्मय ( श्राधुनिक ख्वारिज़म् ३ ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें श्रव मर्व श्रीर खीवा सूचित करते हैं।

हिन्दू कुश के दिक्लनपिन्छुम अरगन्दाव नदी का काँठा है, जिस में कन्दहार शहर है। अरगन्दाव का मूल रूप सरस्वती और उस का प्राचीन ईरानी रूप हरहैती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग अरखुती बोलते, जिस से अन्त में अरगन्द-आव या अरगन्दाव हो गया। उस के प्रदेशों को भी हरहैती या हरउअती कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। हरउअती नदी हण्तुमन्त (सेतुमन्त, आधुनिक हेलमन्द) की एक धारा है। हण्तुमन्त के निचले काँठे का प्रदेश जरक ऐर्यान का सब से

१ प्रा० मा० ऐ० अ०, प्र० २६३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>यूनानी रूप—सुग्दियान (Sogdiana)।

उयूनानी रूप खोरस्मी ( Chorasmii ), चौथी शताब्दी ई॰ का संस्कृत रूपान्तर—खरिम।

४ यूनानी रूप द्रगियान ( Drangiana )।

पूरवी प्रदेश था। बाज में आठवीं शताब्दी में ई० पू० में वहाँ शक लोगों के वस जाने से वह शकस्थान (आधुनिक सीस्तान) भी कहलाने लगा। इ. दाह और शक

इन प्रदेशों के उत्तर कुछ श्रौर ईरानी जातियाँ रहती थीं जो फिरन्दर श्रौर लुटेरी थीं, श्रौर एर्यान के कृषकों को सताया करती थीं। मर्गु श्रौर उवरिष्मय के उत्तर जहाँ श्राजकल रूसी तुर्किस्तान के बार (Steppes') हैं, तुर या तूरान प्रदेश था। वहाँ के लोग भी बहुत सम्भ-वतः ईरानी ही थे। कोहे-काफ या काकेशस पर्वत के उत्तर दिखनी रूस में भी फिरन्दर ईरानी जातियाँ फैली हुई थीं। इधर सुग्ध के पूरव थियेन शान पर्वत तक तथा उस के दिक्खन समूचे श्राधुनिक चीनी तुर्किस्तान में भी, वैसी हो जातियाँ थीं।

इन फिरन्दर जातियों में मुख्य शक थे, श्रौर साधारणतः सभी को शक कहा जाता है। फिरन्दर होने के कारण उन के देश का ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। चीन के पड़ोस से यूनान के उत्तर तक वे फैले हुए थे, श्रौर यूनानों ईरानी तथा भारतीय सभी उन्हें जानते थे। प्राचीन यूनानी उस समूचे देश को शकों का देश (Skythia) कहते थे। प्राचीन ईरानियों की शकों की तीन बस्तियों से विशेष वास्ता पड़ता था। एक को वे कहते थे सका तिश्रखोदा श्रर्थात् नुकीली टोपी वाले शक, वे लोग पामीर के नीचे सीर के काँठे पर रहते थे। दूसरे थे सका हीमवर्का, वे ज़रक प्रदेश में रहते थे, जो उन के कारण शकस्थान या

<sup>ै</sup>वे Steppes पंजाब के वारों के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों की रचना एक सी है—सूखी ऊँची धूलि-धूसर ज़मीनें जिन के सपाट मैदान पर दूर तक छोटी छोटी विरल काड़ियों के सिवाय कोई हरियावल नहीं दीखती। इसी लिए Steppe के अर्थ में बार शब्द का प्रयोग मैंने शुरू किया है। दे० मारतमूमि पृ० ३३-३४।

सिजिस्तान ( श्राधुनिक सीस्तान ) कहलाने लगा। तीसरे थे सका तरदरया या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर से काले सागर तक श्रीर उस के उत्तर फैले हुए थे। इन शकों को उवरिज़मय ( खीवा ) श्रीर पार्थव ( खुरासान ) प्रदेश के ईरानी कुषक दाह ( दास, दस्यु ) विशेषण से भी पुकारते थे। तूरान इन्हीं दाहों का घर था। ये तीनों शक बस्तियाँ प्रवीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय विद्यमान थीं।

भारतवर्ष के इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकस्थान के शकों से ही विशेष वास्ता पड़ेगा। शकों की बोली भी आर्थ थी ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ईरान-प्रवासी यूनानी वैद्य हिरोदोत ( १ वीं शताब्दी ई० पू० ) ने शकों श्रीर उन के देवताश्रों के जो नाम लिखे हैं, प्रथमतः उसी से यह परिगाम निकाला जाता है। किन्तु विदेशी भाषा में उद्धृत शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत कठिन है; इसी लिये किसी किसी का मत है कि वे लोग फ़िन-उम्री थे। रूस के उत्तर-पच्छिमी छोर पर फ़िन-लैंड के निवासी जिस नस्ल के है वह फ़िन-उग्री कहलाती है; श्रीर वह तातारी वंश की एक शाखा है, जिस की दूसरी शाखायें तुर्क हूण त्रादि है। कइयों के मत में शक लोग मिश्रित जाति के थे। अवस्ता में हूनु शब्द है, जिस का अर्थ सूनु अर्थात् पुत्र किया जाता रहा है। परन्तु डा॰ जीवनजी जमशेदजी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अर्थ हूण है, श्रीर अवस्ता के अनुसार हुनु या हूण लोग तूरान के निवासी थे ( म॰ स्मा० पृ० ६४ प्र ) । किन्तु साथ ही वे कहते हैं कि ईरानियों श्रीर तूरा-नियों के पूर्वंज एक ही थे, दोनों का धर्म भी लगभग एक था ( वहीं पृ० ७६-७७ )। इस दशा में अवस्ता के तूरानी हूनुआं और चीनी लेखकों के हियमनू को (दे॰ नीचे \$ १६०), जिन्हें बाद के इतिहास में हूण कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा। दोनों में सम्पर्क श्रीर मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, श्रीर यह भी श्रसम्भव नहीं कि एक

थियेन शान पर्वत चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है। थियेन शान चीनी शब्द है, जिसका ऋषं है देवताऋों का पर्वत। भारतीय ऋायों को शकों के उस प्रदेश का बहुत घुंधला परिचय था, जिस में कल्पना ऋौर गप्प खूब मिली हुई थी। विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाड्मय मे जिस उत्तर कुरु देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के ऋाँचल में था, और उस के पूरब हूणों का देश था जिस का हमारे पूर्वजों को शायद पता न था।

### § १०५. हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपिष्ठिम भारत में पारसी सत्ता

ईरान के आयों में पहले तो मदों की बड़ी क्ता रही, फिर पार्क आगो बढ़ें। ७ वीं शताब्दी ई० पू० में पार्क में हखामिन नामक व्यक्ति ने एक राजवंश स्थापित किया जो आगो चल कर सम्राटों का वश वन गया। इसी वश में दिग्विजयी सम्राट कुरु हुआ (५५९—५२९ ई० पू०), जिस के समय समूचा ऐर्यान हखामिनयों की सत्ता में आ गया। पिच्छम तरफ उस ने बावेर से मिस्र तक तथा एशिया की अन्तिम यूनायी बस्तियों तक सब प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये। हेलस

का नाम दूसरे पर उस मिश्रण के कारण जा चिपका हो। किन्तु हम जब हूण शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा श्रमिप्राय चीन के हियगनू या पिछले वाङ्मय के हूणों से ही होता है। शकों के विषय में श्रव तो यह निश्चित ही है कि वे श्रार्य वश के थे; दे० नीचे § १६१ तथा & २८।

१इं० आ० १६१६, प्र० ६५ म।

विभक्ति ) प्रवचन का प्रत्यय है, जैसे संस्कृत कुरुस् या कुरु में स्या विसर्ग ।

की बस्तियाँ उस समय ईजियन सागर के दोनों तरफ थीं, श्रीर उन में से पूरवी श्रव या श्राव ( एशिया ) श्रीर पिन्छिमी युरोप कहलाती थीं। श्रव या श्राव का श्रर्थ उदय, श्रीर युरोप का श्रस्त था। ये दोनों शब्द उस समय श्रीर बहुत ज़माना बाद तक उन्हीं वस्तियों के लिए परिमित थे, महाद्वीपों के नाम न थे।

कुरु के वे विजय विश्व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ को सूचित करते हैं। प्राचीन हामी और सामी साम्राज्यों की शक्ति आर्थ जातियों के हाथ में चली जाना एक महान् घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी ई० पू० को मानव इतिहास में एक युगान्तर का समय माना जाता है।

पूरव तरफ़ कुरु ने बाख्त्री, शकों श्रीर मकों, तथा पक्यों श्रीर थतगु लोगों के भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया। शको का प्रदेश शकस्थान (श्राधुनिक धीस्तान) श्रीर मकों का मकरान था। पक्य श्राधुनिक पठानों के पूर्वज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं हो सका, पर वे पक्यों के ही पड़ौसी कोई श्रफ़गान कबीला थे । हिन्दू-कुश पर्वत श्रीर काबुल (कुभा) नदी के बीच किपश देश मे दो भारतीय जातियाँ रहती थीं जिन के नाम श्राष्टक या श्रश्क कुछ ऐसे थे। उन की राजधानी कापिशी थी। कुरु ने कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी श्रपने श्रधीन किया। सीर-काँठे के उत्तरी शक भी पारसी साम्राज्य के श्रधीन हो गये। मकरान के रास्ते कुरु ने श्रागे श्राधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उस म उस की बुरी हार हुई, श्रीर वह केवल सात साथियों के साथ बच कर भागा।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>यूनानी रूप—सत्तगुदी ( Sattagydae )

वे आजकल के खटकों के पूर्वंज तो न थे ?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>दे० नीचे § ११६।

कुर के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा विश्तास्य का पुत्र दारयवहु (५२१—४८५ ई० पू०) हुआ। उस ने अपने एक जलसेनापित स्कुलाक्स को (५१६ ई० पू० के वाद कभी) भारतवर्ष की तरफ सिन्ध नदी का रास्ता जाँचने के लिए भेजा। पक्यों के प्रदेश में काबुल नदी में अपना वेड़ा डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्ध नदी की यात्रा कर स्कुलाक्स समुद्र के किनारे किनारे मिस्त देश के तट तक पहुँचा गया। उस के बाद दारयवहु ने कम्बोज (कम्बुजिय), गान्धार का पिन्छुमी माग, श्रीर सिन्धु प्रदेश जिसे पारसी लोग हिंदु (हिन्दु) कहते थे, जीत लिया।

तक्षशिला की उस समय से अवनित हो गई। अपने शिलालेखों में दारयवहु अपने आप को बड़े अभिमान से पेर्य पेर्यपुत्र कहता है। उस के साम्राज्य के २३ प्रान्त थे और उन प्रान्तों के शासक च्रश्रपावन या च्रश्रप कहलाते थे। गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, और साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनी सिन्धु प्रान्त से ही होती थी।

<sup>े</sup>पारसी हखामनी साम्राज्य का हिंदु श्राजकत का सिन्ध प्रान्त नहीं, प्राचीन सिन्धु ही होना चाहिए। सिन्धु के विषय में दे० उपर § ३४, ४४, ८२, ८४ उ। डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी स्वयं यह मान कर कि सिन्धु श्राजकत का सिन्ध न था, पारसी प्रकरण में हिंदु का श्रर्थ सिन्ध प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी लेखकों के अनुसार उस के पूरव मरुभूमि थी। किन्तु वह मरुभूमि सिन्ध के पूरव का थर न हो कर सिन्धसागर दोश्राब का थल थी। थल के विषय में दे० मारतमूमि, पृ० ३४। मकरान की तरफ से जब कुरु हार कर लौट गया था, तब सिन्ध पारसियों के हाथ में हो ही कैसे सकता था ! सिन्धु सिन्ध न था, इस के पच में यह एक श्रीर प्रमाण है। किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी लेखकों ने हिंदु को श्राधुनिक सिन्ध मानने की गलती की है।

( रायवहु का उत्तराधिकारी सम्राट् ख्षयार्श ( Xerxes ) या ( रूप्-४६५ ई० पू० )। उस ने यूनान की पिन्छमी ( युरोप वाली ) विस्तयों पर भी चढ़ाई की ( रूप् ई० पू० ); उस समय उस की सेना में गान्धार और सिन्धु के सैनिक, तथा पजाब के एक और हिस्से के भाड़े के सैनिक भी थे। पारसी सामाज्य ने उत्तर भारत को पिन्छमी एशिया मिस्र यूनान आदि देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया। सामाज्य की सुरक्षा में व्यापार अधिक सरलता से चलने लगा। भारतवर्ष और यूनान का पहला सम्पर्क शायद पारसी साम्राज्य द्वारा ही हुआ। (भारतवर्ष की कपास और सूती कपड़े का परिचय यूनानियों को इसी युग में हुआ। कपास को देख वे बहुत चिकत हुए, और पहले पहल उस पौदे को जन का पेड कहते थे।

पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के ऋन्तिम भाग में (लगभग ४२५ ई० पू० ) भारत का उत्तरपच्छिमी आँचल हखामनी सामाज्य से निश्चित रूप से स्वतन्त्र हो गया। किन्तु उस के बाद भी उस का एक चिह्न लगभग सात ब्राठ सौ बरस तक बना रह गया। वह चिन्ह था खरोष्ठी या खरोष्ट्री लिपि। पीछे ( § २३ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में ब्राज-कल जितनी लिपियाँ चलती हैं, सब की वर्णमाला एक ही है, श्रीर वह बहुत पुरानी है ( § ७३ इ )। केवल लिपि या वर्णों के निशानों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। उस वर्णमाला का पुराना नाम ब्राह्मी है। उस की प्राचीनतम लिपि को भी हम ब्राह्मी ही कहते हैं। वह हमारी त्र्याजकल की लिपियों की तरह बाये से दाहिने लिखी जाती थी। खरोष्टी जो उत्तरपच्छिम भारत मे चलती थी उस से उत्तरी-दाहिने से बायें लिखी जाती थी। वह कैसे पैदा हुई, ठीक नहीं कहा जा सकता। दो चीनी प्रन्थों में उस के उद्भव का वृत्तान्त दो तरह से दिया है। एक तो यह कि वह खरोष्ठ नामक आचार्य ने चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के पड़ोस के खरोष्ट्र नामक देश की

लिपि थी। श्राधुनिक विद्वानों का श्रन्दाज़ है कि शायद प्राचीन पारसी की अरमइक लिपि से वह बनी। किन्तु है वह उत्तरपिन्छम भारत ही की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, श्रीर उस में केवल वहीं की भाषायें—प्राकृत श्रीर संस्कृत—ही लिखी पाई गई हैं, कोई विदेशी भाषा नहीं। उस की वर्णमाला भी विदेशी नहीं, ब्राह्मी ही है। केवल उस में इतनी कमी है कि हस्व-दीर्घ का मेद नहीं किया जाता, श्रीर सयुक्त श्रक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जैसे धर्म श्रीर प्रम एक ही तरह लिखे जाते हैं। इन श्रपूर्णताश्रों श्रीर दाहिने तरफ से लिखे जाने के सिवा उस की श्रीर ब्राह्मी की पद्धित में कोई श्रन्तर नहीं है।

### § १०६. मगध-सम्राट् श्रज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, श्रवन्ति मगध-साम्राज्य में सम्मिलित

इधर केन्द्र भारत में पौन शतान्दी की शान्ति के बाद ५वीं शतान्दी ई० पू० की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश फिर से ताज़ा हो उठी। राजा दर्शक का वेटा और उत्तराधिकारी अज उदयी अपने दादा की तरह विजेता और साम्राज्य-कामी था। उस का राज्य-काल ४८३—४६७ ई० पू० अन्दाज़ किया गया है। उस ने गङ्गा और सोन के ठीक संगम पर बड़े मौके से पाटलिपुत्र नगर बसा कर राज्यह से अपनी राजधानी वहीं बदल दी। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा अब आठ मील पिच्छम खसक गई है, जिस से पटना अब ठीक सगम पर नहीं रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही वरस में उदयी ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने अधीन कर लिया। दस वरस बाद विशाखयूप की मृत्यु हुई; तब अज उदयी अवन्ति का सीधा राजा हो गया। किन्तु मगध और अवन्ति के शासनों को उस ने ग्रलग ग्रलग रक्ला। ग्रवन्ति का मगध-साम्राज्य में सिम्मिलित होना इस युग की सब से बड़ी घटना थी। ग्रब पूरवी समुद्र से पिन्छिमी समुद्र तक मगध का एकच्छित्र साम्राज्य हो गया, ग्रौर केन्द्र भारत में उस का कोई प्रतिद्वन्द्वी न रह गया। शिशुनाक श्रौर विम्बि-सार के समय से वह संगठित होने लगा था, सवा सौ वरस की कश्म-कश के बाद उस के सब प्रतिद्वन्द्वी परास्त हुए। विम्बिसार के समय तक श्रंग देश जीता जा चुका था; ग्रजात शत्रु ने कोशल का पराभाव किया, ग्रवन्ति का मुकाबला किया, ग्रौर वृजिसघ को ग्रपने राज्य में मिलाया; ग्रज्यन्ते में ग्रज उदयी ने ग्रवन्ति को जीत कर उसे केन्द्र भारत की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया। उस के वंशज नन्दिवर्धन ग्रौर महानन्दी के समय ग्रगले एक सौ बरस में मगध का यह पहला चातु-रन्त राज्य ग्रपने ग्रान्तिम उत्कर्ष पर पहुँच गया।

## § १०७. मगध साम्राज्य का चरम उत्कर्ष, पहले नन्द राजा—नन्दिवर्धन और महानन्दी

श्रुज उदयी के वंशज शैशुनाक राजा अनुश्रुति में नन्द राजा कह-लोते हैं; जैन अनुश्रुति तो उदयी को भी नन्दों मे गिनती है। अन्तिम शैशुनाक नन्द के कामज बेटे महापद्म ने बाद मे एक तरह से एक नया राजवंश शुरू किया। क्योंकि वह भी नन्द वंश कहलाया, इस कारण पहले नन्दों से भेद करने के लिए उन्हें नव नन्द (नये नन्द) कहा गया। उन नव नन्दों के मुकाबले मे हम पहले (शैशुनाक) नन्दों को,पूर्व नन्द कहते हैं।

श्रज उदयी के शायद तीन बेटे—श्रनुरुद्ध, मुण्ड श्रौर नन्दी— राजगद्दी पर बैठे। इन में से एक ने नन्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे ने शायद नन्दी के बाद श्राठ बरस राज्य किया। नन्दी या नन्दिवर्धन का राज्यकाल चालीस बरस का था। उस का बेटा महानन्दी या महा- नन्द था, जिस का राज्यकाल ३५ वरस, तथा उस के वाद उस के वेटों का राज्यकाल केवल आठ वरस का अन्दाज़ किया गया है।

निद्वर्धन श्रीर महानन्दी प्रतापी सम्राट् थे। वर्धन उपाधि नन्दी के वड़प्पन की ही स्चक है। श्रवन्ति का राज्य निश्चय से निद्वर्धन के श्रधीन था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ वरस तक उस ने श्रपने पिता की तरह श्रवन्ति राज्य की पृथक् सत्ता बनाये रक्खी, किन्तु वाद में उसे मगध साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया। श्रनुश्रुति में राजा नन्द के नाम से जो वातें प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में निद्वर्धन की स्मृति सुरक्षित है। वौद्ध धर्म के इतिहास-विधयक प्राचीन ग्रन्थों में इस ग्रुग में मगध के एक राजा कालाशोक या कामाशोक का उल्लेख है। वह भी निन्द्वर्धन का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है। निन्द (निन्द) -वर्धन श्रयवा कालाशोक एक दिन्वजयी सम्राट्था। मगध के दिन्वजयी सम्राट्था। मगध के दिन्वजयी सम्राट्या माधान से प्रस्ता सम्राट्या में प्रस्ता सम्राट्या स्वापन सम्राट्या सम्रा

था। मगध के दिक्लिनपूरव समुद्र-तट पर कलिंग देश को जीत कर उस ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। किला या उड़ीसा उस युग में जैन धर्म का अनुयायी हो चुका था। नन्द राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-रूप में जिन की प्रतिमायें ले आया। पिन्छमी सागर तक उस का साम्राज्य था ही। उत्तर तरफ कालाशोक ने कश्मीर तक दिग्विजय किया। यह निश्चित वात है कि गान्धार से पारसी सत्ता इस समय (लगभग ४२५ ई० पू०) उठ गई, और इस वात की बड़ी सम्भावना है कि निन्दिवर्धन ने ही उसे उठा दिया। किन्तु कालाशोक ने पञ्जाव और कश्मीर को अपने सामाज्य का स्थायी भाग न बनाया था।

राजा नन्द श्रथवा कालाशोक ने पाटलिपुत्र के श्रलावा वैशाली को भी श्रपनी दूसरी राजधानी वनाया था। उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्वाण के श्रन्दाज़न सो वरस पीछे वैशाली मे बौद्धों की दूसरी सगीति हुई। पाटलिपुत्र में भी तब विद्वान् शास्त्रकारों की सभा जुटा करती थी। सुप्रसिद्ध श्राचार्य पाणिनि नन्द राजा की उस सभा में श्राये थे । पाणिनि सिन्ध पार पिन्छम गान्धार ( श्राधुनिक यूसुफज़ई ) प्रदेश के रहने वाले थे । उत्तरापथ के दिग्विजय के कारण निद्वर्धन की सत्ता उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी ।

नन्द राजा ने एक संवत् चर्लाया था, ऐसी एक प्राचीन अनुश्रुति भी चली आती है। उस नन्द-संवत् के चलन के कई एक चिन्ह भी मिले हैं। नन्द-संवत् यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का चलाया हुआ था; और उस के आभिषेक से, ४५८ ई० पू० मे, शुरू हुआ था।

निन्दिवर्धन का वेटा 'महानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह प्रतापी था। वह अपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उस के समय (अन्दाज़न ४०९-३७४ ई० पू०) मगध-साम्राज्य का उत्कर्ष ज्यों का त्यों बना रहा। राजा नन्द-विषयक अनुअति के कई अंश महा-नन्दी से सम्बन्ध रखते होंगे।

महानन्दी की सन्तात अञ्छी न थी। उस के लड़कों ने आठ बरस के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के अभिभावक महापद्म के हाथ में था।

# § १०८. पूर्व-नन्द-युग में वाहीक (पज्जाब-सिंध, श्रौर सुराष्ट्र के संघ-राष्ट्र

पञ्जाब श्रौर सिन्ध राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त प्राय: इमारे इतिहास मे नहीं श्राता; तो भी उन की कांकी बीच बीच में इमें मिल जाती है। उस का एक विशेष कारण भी है। यौधेय मद्र केकय गान्धार शिवि श्रम्बष्ठ सिन्धु सौवीर श्रादि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय समय पर भारतीय इतिहास मे क्या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> राजशेखर—कान्यमीमांसा ५० १४।

देखा है। श्रारम्भ में ये जन थे, धीरे धीरे एक श्रान्तरिक परिवर्त्तन द्वारा जनपद बनते गये ( § ८० ) (इतिहास श्रीर कहानियों में इस के श्रनेक दृष्टान्त पाये जाते हैं कि केक्य गान्धार शिवि श्रीर मद्र श्रादि देशों की स्त्रियों को व्याहने में मध्यदेश के राजा श्रीर कुलीन लोग बड़ा गौरव मानते थे ) इस का कारण यह था कि उस समय पञ्जाब के लोग ग्रपने सौन्दर्य ग्रौर ग्रपनी स्वतन्त्रता शिक्षा तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ब्रह्मवादी जनकों के समय में कठ मद्र केकय श्रीर गान्धार के विद्वानों के पास भारतवर्ष के सुदूर प्रदेशों के विद्यार्थी शिक्षा पाने जाते थे, सो इम देख चुके हैं। महाजनपद-युग मे भी तक्षशिला मे पढ़ने के लिए हज़ारों कोस चल कर राजा श्रीर रक सभी की सन्तान पहुँचा करती थी, श्रीर गान्धार तथा मध्य देश के बीच का रास्ता खूब मुरक्षित रूप से चलता था। पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार श्रीर सिन्ध की अवनित ज़रूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही। पूर्व-नन्द युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध श्राचार्य पाणिनि मृति पञ्छिमी गान्धार में प्रकट हुए। पुष्करावती प्रान्त में सुवास्तु (स्वात) नदी के काँठे में शालातुर<sup>२</sup> नामी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था। उन के ग्रन्थ ऋष्टाध्यायी से हम पञ्जाब श्रीर सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक दशा की एक भाँकी मिलती है।

सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) श्रीर वर्णुं<sup>3</sup>

<sup>े</sup> हरिश्चन्द्र की रानी शैन्या, दशरथ की कैकेयी, घृतराष्ट्र की गान्धारी श्रीर पायडु की माद्री के दृष्टान्त प्रसिद्ध है। बिन्बिसार की रानी चेमा भी माद्री थी। पौराणिक श्रीर पाति वाङ्मय में वैसे श्रीर दृष्टान्त श्रनेक हैं। सर्वाङ्गसुन्दर युवतियों की तलाश में उस समय के भारतवासियों की कहा-नियों को भी मद्र राष्ट्र का ही रास्ता सूक्तता था; दे० कुस जातक (४३१)।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>य्वान च्वाड ् १, ५० २२३; श्रा० स० रि० २, ५० ६४।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ऋष्टाध्यायी ४, २, १०३; ४, ३, ६३।

( ऋाधुनिक बन्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छुहों निदयों के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, श्रर्थात् श्राधु-निक पंजाब श्रौर सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकाः स्रर्थात् वाहीक देश कहते थे। पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी । वाहीकों में अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गण-राज्य थे। यौधेय त्रिगर्च मंद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का इम पीछे ज़िक कर चुके हैं। या तो वे शुरू से ही संघ-राज्य रहे हों, या बीच मे किसी समय उन में एक-राज्य की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो गई हो, किन्तु इस समय वे सब निश्चय से संघ थे। इन में से बहुत से श्रायुघजीवि-संघ थे, श्रर्थात् उन में प्रत्येक प्रजा को शस्त्रों का श्रभ्यास करना पड़ता श्रीर सदा युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था। उन की कोई खड़ी भृत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर सारी प्रजा ही सेना हो जाती, श्रौर सेनापति चुन लिए जाते । योधेय चुद्रक मालव श्रौर त्रिगर्त स्रादि मे ऐसी प्रथा थी। त्रिगर्त राष्ट्र, जिस का प्रदेश स्राधनिक काँगड़ा हुशियारपुर श्रीर जालन्धर था, उस युग में त्रिगर्त्तंषष्ठ कहलाता; वह छु: जातियों का संयुक्त राष्ट्र था। इन राष्ट्रों के ऋतिरिक्त वृक दामिन पर्द त्रादि त्रनेक छोटे छोटे त्रायुघजीवि-सघ पाणिनि के समय वहीकों में थे, किन्तु उन के स्थान का ठीक निश्चय स्रभी तक नहीं हो सका।

मद्रक त्रादि संघ दूसरे किस्म के थे, वे त्रायुधजीवी न थे।

वाहीकों के दिक्लन श्राधुनिक सुराष्ट्र (काठियावाड़) में प्रसिद्ध श्रन्धक वृष्णि सव था जो सात्वत लोगों ( \$ ८० ) का था। उस में एक साथ दो राजन्य या मुखिया चुनने की प्रथा थी, श्रीर प्रत्येक राजन्य एक एक वर्ग का प्रतिनिधि होता। उन के श्रतिरिक्त मध्यदेश के वृजि

१ अष्टाध्यायी ४, २, ६६ ।

मर्ग श्रादि संघों का नाम भी हम अष्टाध्यायी में पाते हैं, किन्तु ये सब श्रय मगध सामाज्य के अधीन या उस में सम्मिलित हो चुके थे। उस सामाज्य को पिन्छमी तट पर पञ्जाब से सुराष्ट्र श्रीर शायद विदर्भ तक स्वतन्त्र सघ-राज्यों का श्रांचल घेरे हुए था।

## १०६. पाएड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना ( लगभग ४०० ई० पूर )

महाजनपद-युग में ही मूलक अश्मक और अन्ध-राष्ट्रों के दिन्खन दामिल-रह या तामिल राष्ट्र में तथा सिंहल के तट तक आर्थ तापसों और व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं। पाणिनि के समय के अर्थात् निद्वर्धन के राज्यकाल के ठीक बाद पाण्डु नाम की एक आर्थ जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दिन्खन जा कर पाण्ड्य राष्ट्र वसाया। बाद के युनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पाण्डु जाति का मूल स्थान या तो पज्जाव और या शूरसेन प्रदेश था। मेगास्थनी ने कहानी लिखी है कि हिरेकल (कृष्ण) को भारतवर्ष मे पाण्डिया नाम की एक लडकी पैदा हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर दिन्खन का राज्य दिया; उस के राज्य में ३६५ गाँव थे, और ऐसा प्रवन्ध था कि रोज़ एक गाँव अपना कर लाता। दूसरी शताब्दी ई० के रोमन भूगोल-लेखक सोलमाय (Ptolemaios) के अनुसार पाण्डु जाति पंजाव में रहती थी।

प्राचीन पाएड य राष्ट्र श्राजकल के मदुरा श्रीर तिरुनेवली जिलों में था; कृतमाला, तामूपणीं श्रीर वैंगे उस की पवित्र निद्यों थीं। उस की राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मधुरा या मथुरा नगरी के नाम पर रक्खा गया था। वह श्रव तक मदुरा कहलाती है।

<sup>े</sup>कोसम्बी के नज़दीक ही सुंसुमारिगिरि के मार्गों का उल्लेख बौद्ध वाक्स्मय में भी है। वे बत्स-राज्य के श्रधीन थे।

पाएडिय राष्ट्र में काली मिरच श्रीर मसाले होते तथा उस के तट पर समुद्र से मोती निकलते, जिन के न्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र बन गया।

पारा के उत्तर चोल तथा उस के पिन्छम चेर या केरल राष्ट्र की स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई। चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था। केरल मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर श्रीर कोच्चि भी उस में सिम्मिलित हैं।

इतिहास में तामिल दामिल या द्राविड देश के चोल पाएड्य और केरल यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, अर्थात् इन की स्थापना के बाद ही उस प्रान्त का इतिहास शुरू होता है। इन में से पाएड्य राष्ट्र की स्थापना उत्तर से आर्थ प्रवासियों ने आ कर की, सो हम जानते हैं। किन्तु चोल और केरल को स्थापना कैसे हुई, सो अभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता।

# . § ११०. सिंहल में आर्य राज्य, विजय का उपाख्यान

लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आर्य जाति जा बसी और उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र कीं नीव डाली । सिंहल का नाम सिंहल भी उसी जाति के नाम से हुआ । अरबी शब्द सरन्दीब, पुर्त्तगीज़ सिलॉओ, अंग्रेज़ी सीलोन सब उसी के रूपान्तर हैं। सिंहल की दन्तकथा है कि पहले वहाँ नाग लोग रहते थे; उन्हों ने उत्तर और पिन्छम के भाग से पहले निवासियों को निकाल दिया था। लङ्का के उत्तरपिन्छमी भाग का नाम बहुत देर तक नाग-द्वीप या नाग-दीप था भी। वहाँ पर

<sup>ं ,</sup> पुत्तभाली लोग कोचि को कोचि बोलते, जिससे श्रंगरेज़ी कोचीन बन गया है।

२दे० अ २४।

श्रायों के पहुँचने का चुत्तान्त भी सिहली दन्तकथा तथा बौद्ध धर्म्म की श्रानुश्रुति में सुरक्षित है। कल्पना ने उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब मनोरक्जक बना दिया है।

कहते हैं, किलग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को ब्याही थी। उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। वह निर्लं और निडर भी थी युवती होने पर वह स्वैरचार और सुल की अभि लापा से घर से अकेली निकल भागी, और मगध जाने वाले एक सार्थ के साथ हो ली। रास्ते में लाळ रहु (राढ देश = पिन्छुमी वगाल) के जगल में एक सिंह ने उस सार्थ को तोड़ दिया। सव लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह कन्या सिंह के साथ चल दी। सिंह उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। उस से उस के जोड़ा वेटा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहवाहु और सिंह-वल्ली रक्ले गये। बड़ा होने पर सिंहवाहु अपनी माँ और वहन के साथ निहाल चला आया। उस का वाप सिंह उस की तालाश में वग के प्रत्यन्त (सीमान्त) गाँवों को उजाड़ने लगा। राजा के आवेश से सिंहवाहु ने उसे मार डाला। इधर राजा की मृत्यु हो गई। तब सिहवाहु

वलळ रह या तो लाट (दिक्खनी गुजरात) होना चाहिए, या राढ। लाळ से यही हुई नावें सुप्पारक पहुँचीं, इस से तो स्पष्ट लाट सिद्ध होता है, पर कहानी के पहले ग्रंश से वह राढ प्रतीत होता है। यह कहानी दीपवस के तथा महावस ६ में है। पहला ग्रंश—सार्थ का सीमान्त जगल में से गुजरना ग्रादि—केवल महावंस में है। दीपवंस की कहानी की व्याख्या तो यह भी हो सकती है कि वंग-राजा की कन्या घर से निकल कर पहले ही लाट जा पहुँची। पर महावश की कहानी मे सामक्षस्य एकमात्र इस कल्पना से हो सकता है कि विजय का जहाज दिशामूढ हो कर भारतीय समुद्र में भटकता रहा। किन्तु ग्रसामक्षस्य स्पष्ट है, ग्रीर कहना पढ़ता है कि ये निरी कहानियाँ है।

वंग का राजा जुना गया। किन्तु वंग को छोड़ वह अपने लाळ राष्ट्र में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंहपुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। उस का बेटा विजय बड़ा उच्छु ज्ञुल था, और प्रजा को सताता था। राजा ने प्रजा के कहने से उसे उस के दुष्ट साथियों और उन की स्त्रियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला दे दिया। विजय और उसके साथी सुप्पारक (सोपारा, कोंकड़ में) पहुँचे। वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से तग आ उन्हें निकाल दिया। वे लका पहुँचे, जहाँ उस समय यक्षों का राज्य था। विजय ने यक्ष राजपुत्री कुवराया या कुवेग्णी से ब्याह किया, किन्तु पीछे उसे त्याग दिया। तब उस ने मदुरा के पायु प्राजा की कन्या को ब्याहा, और सिहल द्वीप मे तम्बपन्नी नगरी वसा कर अड़तीस वरस तक धर्म से राज्य किया। उस के साथियों ने अनुराधपुर, उपितस्सगाम, विजितगाम, उद्देवला, उज्जेनी आदि नगरियाँ वसार्थी।

इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह उलक्क गया है। तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो आयों का प्रवाह पहुँचा उस में एक स्रोत वंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य घारा जो सुप्पारक से गई महाराष्ट्र-कोंकण की थी; और उस में एक पाएड्य लहर भी मिल गई थी। निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रवल था, क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आर्य है और वैदिक सस्कृत के बहुत निकट। यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिलनाड और सिहल में आयों का आना जाना पहलें व्यापार द्वारा हुआ ( ६ ८४ उ ), और उसी से बाद में वहाँ उन की वस्तियाँ और राज्य स्थापित हुए। विजय जिस सामु-द्विक मार्ग से लंका गया, वह व्यापारियों का ही मार्ग था।

# § १११. दक्लिनी राष्ट्रों का सिंहावलोकन

पागड्य चोल केरल श्रौर सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से श्रार्य श्रौर द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का श्रारम्भ वैदिक काल से या त्रीर पहले से हुत्रा था त्रीर जिस से भारतवर्ष एक देश बना त्रीर उस का एक इतिहास हुत्रा है।

विनध्यमेखला के दक्खिन आयों का प्रवेश कैसे हुआ, और किस प्रकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि डालना यहाँ सुविधाजनक होगा। उस मेखला का पूरवी भाग श्रिधिक विकट है, पिन्छुम तरफ़ नर्मदा तापी की दूने उस में रास्ते खोले हुए हैं। आयों ने पहले-पहल, विन्ध्य के पिन्छमी छोर को पार किया, फिर वे क्रमशः पूरव बढ़ते गर्ये । विन्ध्य के दक्खिन उन की सब से पहली वस्ती माहिष्मती थी, जो विन्ध्य श्रीर सातपुड़ा के वीच है ( § ३२ )। वहाँ से धीरे धीरे शूर्पारक प्रदेश या कोंकड़ की तरफ जाने लगे (§३७)। उस के एक अरसा पीछे आयों की एक दूसरी श्रीर प्रवल विजय की लहर ने विदर्भ श्रीर मेकल राष्ट्रों की स्थापना की ( § ३९ ), जिस से विनध्य-मेखला का पश्चिमार्ध पूरी तरह उन के काबू में आ गया, और विदर्भ द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध हो गया। उधर लगभग उसी समय पूरवी विद्वार ( श्रग देश ) से आयों की एक दूसरी लहर वगाल होते हुए कलिंग--उड़ीसा के तट--तक जा पहुँची (§ ४१)। विहार से जो लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उस मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्कर से पहाड़ श्रीर जंगल का रास्ता बच जाता है। मेकल श्रीर कलिंग के वीच विनध्याचल के पूरवी भाग भाड़-खरह में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों वनी रहीं।

उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी आई ( § ५१ )। वह प्रदेश एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ़ चेदि देश से धीरे धीरे उस में आयों का प्रवाह भरता रहा। चेदि, दक्षिण कोशल, कलिंग, श्रंग और मगध ( §§ ३४, ५९ ) के बीच चारों तरफ़ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ बनी रहीं। उन की भौगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सम्यता के संसर्ग से बचाये रखा। उधर गोदवरी-काँठे के साथ आयों की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं।
मूळक अश्मक के आर्य राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं ( \$ ७५ )। बाद
में अश्मक और कलिंग के बीच छोटा सा मूतिब या मूषिक राष्ट्र, तथा
अश्मक के दिक्खनपूरव आन्ध्र-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में
आर्य अश अपेक्षया कम था, तो भी आयों का सम्पर्क और सानिध्य इन
जातियों के राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था। सहाद्रि की दूनों के रास्ते
आयों का प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच
गया। साहसी तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रह और तम्बपन्नीदीप तक जाने आने लगे।

श्रन्त में दो नई लहरों ने चोल पाएड्य श्रौर केरल राष्ट्रों की तथा िं स्थापना की। पाँचवीं शताब्दी ई॰ पू॰ के श्रन्त में यह लहर एक तरह से श्रपनी श्रन्तिम सीमाश्रों तक पहुँच गई; उस के बाद भी नई लहरे श्रा कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विनध्यमेखला के पूर्वी भाग श्रौर उस के दिक्खन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच जो पहाड़ी दुर्गम प्रदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरह बचे रहे, उन में रहने वाली जातियाँ सम्यता के संसर्ग से बहुत कुछ बची रहीं। उन की बस्तियाँ श्रद्वी या जंगल के राज्य कहलाने लगीं।

-0-

१दे० कि २४।

#### **ग्रन्थनिर्देश**

पुराणापाठ, सम्बद्ध श्रंश ।

बु० इ०, श्र० १।

जायसवाल-शैश्चनाक श्रोर मोर्यं कालगणना, ज० वि० श्रो० रि० सो० १, पृ० ६७-११६।

अ० हि०, अ० २।

का० व्या० १, २ । पाराड्य-राष्ट्र की स्थापना-विपयक पूरी विवेचना इसी में मिलेगी, किन्तु दे क्ष २४ ।

रा० इ० पृ० ११४-१३६, १४४-१४७। का० न्या० तथा इस में मगध-श्रवन्ति का इतिहास सिंहली बौद्ध श्रनुश्रुति के श्रनुसार है। उस के विषय में दे० & २२।

केंंc इ०--श्र॰ १३, १४ ( पारस ), २४ ( सिंहल )

हि० रा०—§§ २१, २३, घ० ४। प्राचीन पारस ग्रौर पच्छिमी एशिया के विषय में—

हाल-पन्त्रयेंट हिस्टरी श्रॉव दि नियर ईस्ट ( पिच्छम एशिया का प्राचीन इतिहास )।

इन्साइक्लोपीडिया विटानिका, १३ संस्क०, में पिश्चिया (फ्रारिस) विपयक लेख का इतिहास प्रकरण । किन्तु शक मंगोल-मूलक है, यह बात श्रव नहीं मानी जा सकती । प्राचीन मध्य एशिया, शकों तथा हूणों के विषय में—

जोवनजी जि मोदी—श्रती हिस्टरी श्रॉव दि हन्स ( हूगों का प्राचीन इतिहास ), जि व रा० ए० सो०, सं० ७० (जि॰ २४ की सं० ३,—१६१६-१७ );—श्रवस्ता में हूग, म० स्मा० पृ० ६१-प्र।

सिल्व्याँ लेवी—सेंट्रल एशियन स्टडीज ( मध्य एशिया-विषयक विमर्श ), ज० रा० ए० सो० १६१४, पृ० ६४३ प्र।

स्टेन कोनों — खोतन स्टडीज ( खोतन-विषयक विमर्श ), वहीं, पृ० ३३६ प्र; — श्रीन दि इंडोसिथियन डिनैस्टीन ऐंड देयर प्लेस इन दि हिस्टरी श्रींव सिविलिनेंशन ( भारतीय शक राजवंश श्रीर उन का सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉडर्न रिन्यू, श्रप्रैल १६२१।

कृष्णस्वामी ऐयंगर—भारतीय इतिहास में हूण-समस्या, इं० आ० १६१६, पृ० ६३ प्र०।

मोदी के सिवाय अन्य सब लेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल में हूण श्रीर तातार अल्ताई पर्वत के पूर्वे। सहते थे।

मथुरा-दिल्ली-प्रदेश के सामरिक महत्त्व तथा विनध्य श्रौर दिक्खन के रास्तों के विषय में—

भारतमूमि, पृ० ४१-४४, 🖇 ६, १२।

#### तेरहवाँ प्रकरण

# पूर्व-नन्द-युग का जीवन श्रौर संस्कृति

# § ११२. पूर्व-नन्द-युग का वाङ्मय

न केवल राजनैतिक जीवन में प्रत्युत विचार श्रौर वाड्मय के त्तेत्र में भी पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय श्रायों ने श्रपने प्रक्रम मौलिकता श्रौर सचेष्टता का भरपूर परिचय दिया।

#### श्र. सूत्र-प्रन्थ

उत्तर वैदिक वाड्मय के वेदाङ्गों का परिचय पछि ( § ७८ ) दिया जा चुका है। इस समय उस वाड्मय में एक नई और अद्भुत शैली चली जिसे स्त्रशैली कहते हैं। सूत्र का ग्रर्थ है ग्रत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में वहुत सा अर्थ समाया हो। यह शैली उस समय न केवल वेदाङ्गों में प्रत्युत सभी विषयों की रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के ग्रन्थ में पाराश्य के बनाओं सिज्जुसूत्र तथा शिलालि के नटसूत्रों का उल्लेख है, जिस से पता चलता है कि नाटखकला जैसे विषय भी स्त्रवध होने लगे थे। स्वयं पाणिनि की अराध्यायी में स्त्र-शैली की पूर्णता की पराकाष्टा है। थोड़े से थोड़े और अत्यन्त सुनिश्चित परिमित शब्दों विलक अक्षरों में अधिक से अधिक अर्थ रखने का जो नमूना उस में है, वह एकदम ग्रद्धितीय है। ग्रर्थ विगाड़े विना उस में से आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती। पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण शायद संसार के इतिहास में दूसरा

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऋष्टाध्यायी ४, ३, ११०।

नहीं हुआ। संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, वैसा ही उन का व्याकरण भी। किन्तु यह भली भाँति समभ लेना चाहिए कि अष्टाध्यायी की पूर्णता केवल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं करती। वे एक ऐसा अन्य लिख सके इस का अर्थ यह है कि अनेक पीढ़ियों से उस विषय के अध्ययन को कम-विकास होता आता था—वाक्यों और शब्दों की बनावट का जाँच (व्युत्पित्त) कर मूल शब्द और मूल धातु छाँटे गये थे, फिर उन के परिवर्तनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निरीक्षण के आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण कर उनके गण बनाये गये थे, इत्यादि। इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायीं अनेक पीढ़ियों की क्रिमक और सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक प्रयत्नों के बाद पाणिनि अन्त मे एक पूर्ण वस्तु तैयार कर सके।

किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाङ्ग में सम्मिलित नहीं है, वह एक स्वतन्त्र, अन्य है। वेद की अथवा छन्दस् की भाषा के नियम वह अपवाद रूप से देता है; छन्दस् की भाषा की अपेक्षा लौकिक भाषा की ओर उस का अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिये कि व्या-करण का आरम्भ एक वेदाङ्ग के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक स्वतन्त्र शास्त्र बन गया था। यही दशा अन्य बहुत से शास्त्रों की थी।

किन्तु सूत्र-ग्रन्थ कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन ग्रन्थों की ग्रोर जाता है वे वेदाङ्गों में के कल्प-सूत्र ग्रौर उन में से भी विशेषतः धर्म-सूत्र हैं। पीछे (§ ७८) कह चुके हैं कि उन (कल्पसूत्रों) मे ग्रायों के व्यक्तिगत पारिवारिक ग्रौर सामाजिक जीवन तथा विशेषतः ग्रानुष्ठान के नियम हैं। पहले धर्मसूत्र सब चरणों ग्रौर शाखान्त्रों की उपज थे। ग्राहाध्यायी में किसी चरण के नाम से उस के धर्मसूत्र का नाम बनाने का नियम दिया है । उस के उदाहरण में महामाष्य-कार पतञ्जित ने (लग० १७०

१ चरगोभ्यो धर्मवत्,—४, २, २६।

ई० पू० मे, दे० नीचे § १५० काठक, कालापक, मौदक, पैप्पलादक, त्रीर आधर्वण धर्मसूत्रों के नाम दिये हैं। इन सब को पतझिल ने धर्मशास्त्र भी कहा है। आज इन में से कोई भी उपलम्य नहीं है। इस परिगण्न में सब से पहले कठ शाखा के धर्मसूत्र का नाम है जो शायद सब से पुराना रहा होगा। कठ जाति का प्रदेश पजाब के आधुनिक माभा में था । इस समय प्रकाशित धर्मसूत्रों में से वैखानस धर्म-पश्च (नारायण-पूजा-परक पीछे प्रक्षित अश को छोड़ कर ) सब से पुराना है और वही एक ऐसा है जो अपने कल्प में सिम्मिलित है। बाकी सब स्वतन्त्र हैं। उन का समय प्राय: पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तथा उस के आगे-पीछे है। श्रीत सूत्र उस से कुछ पहले के हैं, धर्म-सूत्र बाद के।

बाद के सस्कृत वाड्मय में मनुस्मृति विष्णुस्मृति श्रादि जो स्मृति-ग्रन्थ पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धर्मसूत्रों पर निर्मर हैं, यद्यपि उन में एक ग्रौर धारा भी ग्रा मिली है, जैसा कि हम ग्रागे (§ १९०) देखेंगे। स्मृतियों का हमारे देश के जीवन में वहुत ही ग्रधिक महत्त्व है—उन में उन कानूनों का सकलन है जिन के ग्रनुसार हमारे समाज का जीवन शताब्दियों से नियमित होता ग्राया है। इसी लिए उन के एक मुख्य स्रोत-रूप धर्म-सूत्रों के विषय से हमे परिचित होना चाहिए।

धर्मसूत्रों के समूचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य का जीवन चार श्राश्रमों में बॅटता है; उन में से प्रत्येक में मनुष्य का धार्मिक श्रनुष्ठान श्रोर जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का वे विवेचन करते हैं। इस विवेचन में वे यह भी नहीं मूलते कि समाज के सब मनुष्य एक ही दर्जें के नहीं हैं, सब की जीवनयात्रा का मार्ग एक ही नहीं हो सकता। श्रोर इस लिए वे समाज के मोटे तौर पर वर्णों में बाँट कर धार्मिक श्रनुष्ठानों श्रोर कर्त्तं की विवेचना वर्ण-वार करते)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० ऊपर § ७७ ऋ तथा नीचे § १२१।

हैं। उसी प्रसङ्ग में वर्गों के परस्पर-सम्बन्धों का विचार त्रा जाता है। जीवन-यात्रा का ऋन्तिम ऋनुष्ठान अन्त्येष्टि ऋौर श्राद्ध होता है, जिसे मनुष्य के उत्तराधिकारी करते हैं; इस प्रसङ्ग मे यह विवेचना आ जाती है कि कौन ठीक उत्तराधिकारी या दायाद होता है, स्रोर उसे दाय-भाग किन नियमों से मिलना चाहिये। क्षत्रिय वर्षों के धर्मों का विचार करते हुए राजा नामक विशेष चत्रिय का प्रसङ्ग त्रा जाता है, त्रौर उस के लिए कुछ ब्रादेश दिये जाते हैं। वैखानस धर्म प्रश्न में वैसा प्रसङ्ग नहीं है, पर पिछले सब धर्मसूत्रों में है। धर्म का उल्लंघन होने पर ये धर्मशास्त्र प्राय-श्चित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं प्रायश्चित्त की मदद के लिए राज-दर्गंड की भी ज़रूरत उन्हें दीखती है। तमाम राजनियम उन के विचार-त्रेत्र में नहीं त्रा पाते; उन के राजधर्म में वही बाते रहती हैं जिन का धर्म की दृष्टि से राजा के ध्यान मे लाना अवश्यक है - जैसे नमूने के लिए, कि आयों के युद्ध में विषेते वाण चलाना या निःशस्त्रों और शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को चूत श्रीर समाह्वय ( जानवरों की लड़ाई का तमाशा श्रौर उन पर बाजी लगाना? ) पर नियन्त्रण रखना चाहिए, सन्देह रहने पर श्रभियुक्त को दगड न देना चाहिये, राजा को प्रजा से निश्चित श्रौर नियमित बलि-भाग ही लेना चाहिये जो कि प्रजा के रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुई उस की भृति है, इत्यादि इत्यादि ।

धर्मसूत्रों श्रौर स्मृति-ग्रन्थों का कालनिर्णय करने का जतन बहुत से विद्वानों ने किया है। कुछ बरस पहले तक उन में से डा॰ जीली का मत श्रान्तिम मान लिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रशाद जायसवाल ने श्रापने कलकत्ता युनिवर्सिटी के टागोर व्याख्यानों में उस विवेचना को श्रौर श्रागे बढ़ाया है; श्रौर वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे §§ १३४, १६४ ऋ, १६४ ऋ।

को वाधित करती है। डा॰ जौली के मत से, उपलम्य धर्मसूतों में से गौतम अन्दाज़न छुठी या पाचवीं शताब्दी ई० पू॰ का है, बौधायन उस के बाद का, फिर आपस्तम्ब ध्वीं या ४थी शताब्दी ई० पू॰ का, और विसिष्ठ उस से भी पीछे का है। जायसवाल आपस्तम्ब के विषय में जौली से सहमत हैं; उसे वे अन्दाज़न ४५० ईं० पू॰ का मानते हैं, किन्तु गौतम को वे उस से पुराना नहीं स्वीकार करते। वह उन के मत मे ३५०—३०० ई० पू॰ का है, और २०० ई० पू॰ के करीब उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मूल बौधायन अन्दाज़न ५०० ई॰ पू॰ का नहीं है। स्वाव्दी ई॰ पू॰ का है। वासिष्ठ १०० ई॰ पू॰ से पहले का नहीं है। इस प्रकार १०० ई॰ पू॰ तक धर्मसूत्रों का निर्माण या संस्करण-सम्पदान होता रहा। उन का आरम्भ ७वीं शताब्दी ई॰ पू॰ से हुआ था। पूर्वनन्द-अग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं। सूत्र-अन्थ उत्तर वैदिक वाड्मय का अन्तिम अंश हैं।

#### इ. सुत्तो का निकाय

जहाँ वैदिक वाड्मय इस युग में अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा था, वहाँ पालि बौद्ध वाङ्मय का भी यही नययौवन-काल था। बौद्धों की दूसरी सगीति निर्वाण के सौ वरस वाद वैशाली में हुई। बौद्ध सुत्तों के निकाय (समूह संहिता) इसी समय सकलित हो रहे थे। विद्यमान-धर्म-सूत्र निकायों के कुछ अंश में समकालीन और कुछ अश में पीछे के हैं।

#### उ. अर्थशास्त्र

किन्तु वैदिक श्रौर बौद्ध धार्मिक वाङ्मय के श्रितिरिक्त बहुत से लौकिक वाङ्मय का भी इस युग तक उदय हो चुका था। धर्म के वाङ्मय की तरह अर्थ के वाङ्मय का भी श्रपना स्वतन्त्र श्रौर विस्तृत चेत्र था। जातकों में घर्म श्रौर अर्थ में निपुण श्रमात्यों का उत्तेख है; उसी प्रकार आप-स्तम्व घर्मसूत्र में धर्म श्रौर अर्थ में कुशल राज-पुरोहित का । इस से यह सिद्ध है कि श्रापस्तम्ब के समय तक अर्थशास्त्र एक स्वतन्त्र विद्या के रूप में धर्मशास्त्र के बराबर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी ई० पू० के श्रन्तिम भाग में कौटिल्य ने श्रपने अर्थशास्त्र मे अर्थ का लक्षण यों किया है—मनुष्यों की वृत्ति (जीविका या जीवनचर्या) ही अर्थ है, यानी मनुष्य-सहित भूमि (मनुष्यों की जीविका श्रौर उस जीविका के साधन); उस पृथिवी (श्रर्थात् मनुष्यों के जीविका-साधनों) के लाभ श्रौर पालन का उपाय-रूप शास्त्र (ज्ञान) श्रर्थशास्त्र है?।

फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण्-विषयक तमाम ज्ञान अर्थशास्त्र के अन्तर्गत गिने जाते थे। कौटिल्य के पहले-—महाजनपद-युग से पूर्वनन्द-युग तक—भी अर्थशास्त्र के कम से कम १८ आचार्य और सम्प्रदाय (वैदिक चरणों के सदृश) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कौटिलीय
अर्थशास्त्र में पाये जाते हैं। इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उदय और
विकास के लिए चार शताब्दियों का समय कृता जाता है। उस हिसाब
से अर्थशास्त्र का उदय कम से कम ७०० ई० पू० से हुआ होगा। उस
शास्त्र के आचार्यों के मानसिक क्षितिज में अपने समकालीन ज्ञान का
कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य की निम्नलिखित विवेचना से
प्रकट होता है—)

आन्वीचकी त्रयी वार्ता श्रीर दण्डनीति ये विद्याये हैं। मानवों (मानव सम्प्रदाय के अर्थशास्त्रियों) का कहना है कि त्रयी वार्ता और दण्डनीति ही,—आन्वीक्षकी त्रयी का ही विशेष है। वाईस्पत्यों का मत है कि

विश्राप २. ४. १०. १४।

२ अर्थ १४. १।

वार्ता ग्रीर दरडनीति,—लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी केवल बाहरी खोल है। श्रीशनसों का मत है कि दरडनीति ही एक विद्या है—उसी में सब विद्याश्रों की जड़ जमी है। कौटिल्य के मत में चार ही विद्यायों हैं। उन से धर्म ग्रीर ग्रर्थ का शान पाय (विद्यात्) यही विद्याश्रों का विद्यापन है।

साख्य योग श्रीर लोकायात यह आन्वीत्तकी ( = दर्शन, जिससे देखा जाय, तर्कशास्त ) है। त्रयी में धर्म श्रीर श्रधमें ( का विचार होता है ), वार्ता ( धनविज्ञान ) में श्रर्थ श्रीर श्रमर्थ ( का ), दख्डनीति ( = राजनीति, श्रर्यशास्त ) मे नय ( नीति ) श्रीर अनय तथा वल श्रीर अवल ( का )। इन सब का हेतुश्रों से अन्वीत्तर्ण ( = निरीक्षण, दर्शन ) करती है ... 'सो सब विद्याश्रों का प्रदीप ... श्रान्वीत्तकी मानी गई है। "

इस विवेचना से स्पष्ट है कि उस समय वैदिक वाह्मय (त्रयों) के ग्रांतिरिक्त दर्शन (तर्कशास्त ) तथा श्रनेक लौकिक ज्ञानों का उदय हो चुका था। दर्शन श्रभी तक तीन ही थे—साख्य, योग श्रीर लोका-यत ( = चार्वाक, पूर्ण नास्तिक ) किन्तु बुद्धदेव श्रीर महावीरस्वामी श्रादि ने श्रायांवर्त्त के विचारों में जो खलवली पैदा कर दी थी, उस से इस से श्रगले युगों मे स्पष्ट श्रीर विशद दार्शनिक विचार को बड़ी उत्तेजना मिली। वार्हस्यत्य श्रीर श्रीशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायों की दृष्टि मे त्रया या वैदिक वाङ्मय की कुछ भी कीमत न थी, उन की दृष्टि एकदम लौकिक थी। कौटिलीय श्रयशास्त्र के विषयों को पड़ताल से जाना जाता है कि व्यवहार श्रयांत् व्यवहारिक कानून श्रयशास्त्रियों की विवेचना का एक विशेष विषय था। धर्मशास्त्र में भी कुछ कानून था, किन्तु केवल प्रायश्चित्तीय कानून—केवल धार्मिक श्रनुष्ठान-सम्बन्धी

१ अर्थ ० १, २।

वे विधि नियम प्रतिषेध जिन के उल्लंधन का दएड प्रायश्चित्त होते थे। समाज के आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार—अर्थात् दीवानी और फ़ौजदारी कानून—सब अर्थशास्त्र के विषय थे।

#### ग्र. इतिहास-पुराण

इतिहास की गण्ना किस वर्ग में होती थी सो उक्त वर्गीकरण से प्रकट नहीं होता । किन्तु आगे कौटिल्य कहता है—

साम ऋक् श्रौर यजुः तीन वेद त्रयी हैं। श्रथवंवेद श्रौर इतिहास-वेद ये सब वेद हैं। शीक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छुन्द-चयन श्रौर ज्योतिप थे श्रङ्ग हैं।

यह त्रयीधर्म चारों वर्णों और आश्रमो (तमाम मनुष्य-समाज ) को अपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है। (अर्थं० १ ३)।

इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गण्ना त्रयी के परिशिष्ट-रूप में थी। किन्तु दूसरी जगह कहा है—पुराण इतिवृत्त (घटनात्रों का 'वृत्तान्त) त्राख्यायिका उदाहरण (दृष्टान्तरूप कहानी) धर्मशास्त्र 'त्रीर त्र्रथशास्त्र यह इतिहास है (वहीं १.५)। इस से पाया जाता है 'कि न केवल धर्मशास्त्र का प्रत्युत ऋर्थशास्त्र का भी मूल इतिहास मे था, दोनों उसी के फल सममें जाते थे।

श्रीर इतिहास-विषयक वाङ्मय भी ५ वीं शताब्दी ई० पू० में विद्यमान था, इस के निश्चित प्रमाण हैं। श्रापस्तम्ब पुराण से श्रीर विशेष कर मिवण्यत पुराण से उद्धरण देता है । वे उद्धरण मत्स्य वासु ब्राह्माण्ड पद्म श्रीर हरिवंश पुराणों में खोज निकाले गये हैं, श्रीर विद्यमान मिवण्य-पुराण में वे नहीं हैं । इस से एक तो यह स्वित होता है कि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> आप० १, ६, १६, १३; १, १०, २६, ७; २, ६, २३,३-४; २, ६, २४, ३-६।

यपूरी विवेचना के लिए दे० प्रा० अ०, प्र० ४३-४२।

इन पुराखों के विशेष अश, एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपस्तम्ब से पहले उपस्थित थे। दूसरे, कि सम्प्रदाय-भेद से कई पुराण हो चुके थे, श्रीर उन में से एक मविष्यत् भी था;—पुराण एक व्यक्तिवाचक के बजाय जातिवाचक नाम बन चुका था। तीसरे, पुराण का मूल अर्थ था कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण श्रीर मविष्यत् परस्पर-विरोधी शब्द है; इस लिए पुराण का विशेषण मिवष्यत् तभी हो सकता था जब पुराण शब्द का मूल अर्थ उस में से गुम हो चुका हो। फलतः इस समय तक पुराया शब्द इतिहास-ग्रन्थ के श्रर्थ मे योगरूढ़ि हो चुका था, जिस से यह परिणाम निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग अलग पुराण-अन्थ बन चुके थे। पहले पुराणों में जहाँ भारत-युद्ध तक का या श्रिधिसीमकृष्ण तक का वृत्तान्त था, वहाँ मविष्यत् में बाद का। त्राजकल सभी पुराणों में वह मिवण्य श्रश है, त्रीर स्वय मविष्य-पुराण मिलांवट के कारण सर्वथा भ्रष्ट हो चुका है। किन्तु दूसरे पुराणों ने मनिष्यत् पुराण से मनिष्य श्रश पूर्व-नन्द-युग के बाद उद्धृत किया है, उस युग तक उन में वह अश न था, तथा मविष्यत् एक अलग पराख था।

### लु. रामायण श्रौर भारत

बालमीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर रामायण का कान्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ वीं शतान्टी ई० पू० में ही हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शतान्दी ई० पू० में उस का पुन:-संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब हमें मिलता है। किन्तु उस पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष मेद नहीं हुआ; उस का मुख्य अंश अब भी ५ वीं शतान्दी ई० पू० वाले कान्य को बहुत कुछ ज्यों का त्यों उपस्थित करता है। उस की ख्यात—अर्थात् उस में की घटनाओं के बृत्तान्त-विषयक अनुश्रुति—पुरानी है; उस में जिन विभिन्न

देशों और द्वीपों ख्रादि के भौगोलिक नाम और निर्देश हैं वे दूसरी शतान्दी ई० पू० तक के हैं; कुछ धार्मिक ख्रंश भी उस मे उसी पिछले खुग के हैं—जैसे राम के अवतार होने का विचार जो कि रामाण के प्रधान श्रश मे नहीं है; किन्तु रामायण का बड़ा ख्रंश—विशेष कर उस का समाज-चित्रण—५वीं शताब्दी ई० पू० का है। उस मे हमें ५ वीं शताब्दी ई० पू० के मारतीय समाज के आर्थिक राजनैतिक सामाजिक ख्रीर धार्मिक जीवन का ख्रच्छा चित्र मिलता है।

महाभारत का— या ठीक ठीक कहें तो मारत काव्य का—भी एक श्रारम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि श्राश्व-लायन ग्रह्म सूत्र मे उल्लेख है । बाद के संस्करणों मे उस का रंग-रूप छिप गया है।

#### ए भगद्वगीता

भगवद् गीता के विषय में भी तेलंग, टिळक श्रीर रामकृष्ण गोपाल मंडारकर जैसे प्रामाणिक श्राचार्यों का मत हैं कि वह इसी युग की उपज है। उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ़ उप-निषदों में श्रीर दूसरी तरफ सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाश्रों में दीख पड़ती है; विस्तृत श्रनेकमार्गी दार्शनिक विचार का उस के समय तक विकास नहीं हुश्रा था। दूसरी तरफ़ बौद्ध दर्शन के कम-विकास का श्रध्ययन करने वाले विद्वानों का कहना है कि तीसरी-चौथी सताब्दी ई० तक बौद्ध दार्शनिकों को गीता का कहीं पता नहीं है, इस लिए उस का समय पहली-दूसरी शताब्दी ई० होना चाहिए। जायसवाल गीता को शुंग-युग को उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट शुंग-युग के विचार दीखते हैं । इपरेखा में मैंने भी पहले दोनों पक्षों के समक्षीते के तौर

प्रशास्त्र ३ ४. ४। <sup>२</sup>नीचे § १४४।

पर उसे शुंग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की फिर से पड़-ताल करने के बाद मुक्ते स्वर्गीय रामकृष्ण भएडारकर के मत के आगे िए भुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दार्शनिक विचार (षड्-दर्शन-पद्धति) का विकास न हुआ था, तेलग और टिळक की इस युक्ति के उत्तर में पहले मैंने यह लिखा था कि 'गीता के विचार खूव परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों का भेद-प्रभेद नहीं दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है जिस में एक दर्शन-प्रन्थ की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती थी। '

श्रपने इस तर्क के विषय में जहाँ श्रव मुफ्ते यह कहना पड़ता है कि केवल "दिल के खुश करने को "यह ख्याल श्रच्छा" था, वहाँ भएडारकर की युक्तिपरम्परा श्रकाट्य प्रतीत होती है। (भगवद्गीता का वासुदेव के पूजा-परक धर्म से विशेष सम्बन्ध हैं; वह पूजा चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचलित थी सो खुद्दकनिकाय के श्रन्तगंत निद्देस नामक अन्य से खिद्र होता है। तीसरी दूसरी श्रीर पहली शताब्दी ई० पू० तया पहली शताब्दी ई० के श्रिभलेखों श्रीर वाद्मय से भी भारतवर्ष में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध होता है। इस पिछले वादमय में वासदेव की नाराण तथा विष्णु का श्रवतार कहा गया है, श्रीर उस के चार व्यूह श्रयात् मूर्च रूप माने गये हैं। चौथी तीसरी श्रीर दूसरी शताब्दी ई० पू० के उक्त प्रमाणों से भी उस समय दो व्यूहों की कल्पना का रहना खिद्ध होता है गीता में न तो उन व्यूहों की कल्पना है, श्रीर न नासुदेव के नारायण होने या विष्णु का श्रवतार होने की। वासुदेव जब श्रर्जन को श्रपना विराट रूप दिखलाता है, तव उस के तेज के कारण उसे विष्णु श्रवश्य कहा गया है, किन्तु वहाँ विष्णु का नाम श्रादित्यों में से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नीचे §§ १४६, १६६।

प्रथम श्रादित्य के रूप में ही श्राया है। इस प्रकार गीता का काल श्रव-तार श्रीर व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए जब कि विष्णु का सूर्य-देवता रूप श्रर्थात् श्रपना पुराना वैदिक रूप बना हुश्रा था।

श्रभिलेखों श्रीर वाड्मय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुका-बले में बौद्ध दर्शन-ग्रन्थों की निषेधात्मक युक्ति का विशेष मूल्य नहीं दीखता। उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के श्रनेक वाक्यों का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता हैं। <u>धर राम-</u> कृष्ण भण्डारकर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद् गीता से ठीक पहले की है।

पूर्व-नन्द-युग की वाङ्मियक उपज में भगवद्गीता शायद सब से कीमती रतन है। उस के लेखक ने उसे बड़े मौजू ढंग से कौरव-पाण्डव युद्ध की घटना के साथ जोड़ कर कृष्ण के मुँह से कहला दिया है। कोई आधुनिक, लेखक वैसी ही वस्तु लिखता तो गुरु गोविन्दसिंह के मुँह से बन्दा वैरागी को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था।

# § ११३. धर्म श्रौर दर्शन

बुद्ध महाबीर और उन के समकालीन सुधारकों ने छठी शताब्दी ई० पू० में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन की धाराये इस युग में और पुष्ट होती गईं। उन के अतिरिक्त अन्य कई धर्म पूजाये और अन्ध विश्वास भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी ई० पू० में प्रचलित थे। पाणिनि की अधाष्यायी ( १, ३, ९९ ) से सूचित होता है कि देवताओं की छोटी-मोटी मूर्त्तियाँ उस युग में चल चुकीं थीं, और उन से अपनी

१वै० शै० पु० १३।

जीविका चलाने वाले पुजारी भी थे) खुदक-निकाय के अन्तर्गत निदेस नामक पुस्तक में उस युग की अनेक पूजाओं का यों वर्णन हैं ---

"बहुत से श्रमण श्रीर ब्राह्मण ऐसे हैं जो ब्रतों से शुद्धि मानते हैं। वे हाथी का ब्रत करते हैं. या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या कौए का, या वासुदेव का, या वलदेव का, या पूर्णभद्र का, या मिण्भद्र का, या त्रागों का, या सुपर्ण (गरुड़) का, या यज्ञों का, या श्रस्ते का, या गन्धवों का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या ब्रह्म का, या देवों का, या दिशाश्रों का।"

इस परिगणन में एक तो ऋग्नि सूर्य चन्द्र इन्द्र ऋादि वैदिक प्रकृति-देवता ऋगें के नाम हैं, दूसरे यज्ञों ऋसुरों गन्धवों ऋादि किल्पत बुरी श्रात्मा ऋगें और हाथां घोड़े कौए कुत्ते ऋादि जन्तु ऋगों के, तथा तीसरे वासुदेव वलदेव इन ऐतिहासिक महापुरुषों के। एक बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पूजाये एक ही लेखें की थीं। किन्तु हमें उन तीन धारा ऋगों में विवेक करना चाहिए।

महाभारत श्रीर श्रन्य पिछले वाड्मय से जाना जाता है वि वासु-देव कृष्ण श्रीर वलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा हुश्रा था जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यज्ञों की हिंसा कर्म-काएड श्रीर सूखे तप के विरुद्ध उठी थीं 3, भक्ति श्रीर श्रहिंसा जिस के मुख्य सिद्धान्त थे, उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, श्रीर जिस के धर्म का भगवद्गीता में उपदेश है। उस सुधार की साधारण

<sup>&#</sup>x27;महानिद्देस पु० मह ( सु० नि० ७९० पर )। स्व० रा० गो० भगडारकर ने वै० शे० पु० ३ पर इसका जो श्रृनुवाद दिया है, उस में न जाने कहाँ से शुरू मे तीन-चार नाम श्रिधक बढ़ा दिये हैं।

<sup>°</sup>नीचे § १६६ । ³ऊपर § ७०।

लहर में से एक पन्थ पैदा हो गया था; उस पन्थ के अनुयायियों के लिए गीता के समय तक वासुदेव ही परम पुरुष बन चुका था, श्रौर निद्देस के समय उस के साथ बलदेव की पूजा भी चल चुकी थी। बौद्ध सुधार-मार्ग मे श्रीर इस एकान्तिक धर्म मे यह समानता थी कि दोनों कर्मकाएड श्रौर देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के विरोधी थे; किन्तु दोनों में बड़ा मेद यह था कि एकान्तिक धर्म मिक्तप्रधान त्रास्तिकवाद था जब कि बौद्ध धर्म सदाचार-प्रधान अनीश्वरवाद । इस एकान्तिक धर्म का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में है, बाद में बहुत प्रचार हुआ। भगवद्गीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है। इस लिए यहाँ उस के विचारों का संदोप से उल्लेख करना अनुचित न होगा। भारतीय विचार श्रौर दर्शन के क्रमविकास को समभाने के लिए भी गीता का बड़ा महत्त्व है, बशर्चे कि उस की तिथि के विषय में कोई सन्देह न हो।

गीता के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आतमा नित्य श्रीर श्रनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, उसकी हिसा से उसे कोई पाप नहीं लगता । सुख-दु:ख लाभालाभ श्रौर जया-जय का विचार न कर कर्त्तव्य कर्म में जुटना चाहिए। इसे साख्य का मत कहा गया है; श्रीर इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को कामनात्रों-वासनात्रों से इटा कर फल की त्रकाक्षा न करते हुए कर्त्तव्य कर्म करना चाहिए; उस से स्थितप्रज्ञता होती है; श्रीर स्थितप्रज्ञ पुरुष ब्रह्म की दशा को पा लेता है। किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिए मन ब्रौर इन्द्रियों का स्यम त्रावश्यक है। सांख्यों का मार्ग ज्ञानयोग का है, श्रीर यांगियों का कर्मयोग का। यदि कर्म स्वार्थ के लिए न किया जाय, प्रत्युत यश के लिए, तो वह बाँधता नहीं है। इस प्रसंग में आलकारिक यज्ञों का वर्णन किया गया है-इन्द्रियों श्रीर विषयों का संयम की श्राग में हवन करना हो यर्ज है; तपोयज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ ज्ञान-वज्ज त्र्यादि ही

वास्तविक यज्ञ हैं। कर्मकाएड वाले यज्ञों से स्वर्ग की प्राप्त जरूर होती है, पर वह सुख नश्वर होता है। साख्य का मार्ग सन्यास-मार्ग—ज्ञान-यज्ञ का मार्ग —है; योग का मार्ग कर्म-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में एक हैं। ज्ञानपूर्वक और सन्यास अर्थात त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कर्म किया जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता। इस प्रकार फलों की अकाक्षा न कर कर्म करने वाला सन्यासी भी है और योगी भी, वह अपने मन को एकाग्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह ब्रह्म-रूप हो जाता है, सब जगह भगवान् को ही देखता है।

यज्ञों के विषय में गीता के उपयु क विचार बिलकुल उपानिषदों के से हैं; निष्काम कर्म विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता तक भी पहुँच चुके थे ।

दिनदियों और मन के निग्रह और सन्यास अर्थात्त्याग-भाव के द्वारा निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कर्चन्य को पहचानना, और कर्म योग—यह सब एक शुद्ध कर्चन्य-मार्ग या सदाचार-मार्ग हैं जिस में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी लिए छुठे अध्याय के अन्त में जहाँ इस मार्ग की विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त शब्दों से एक आस्तिकवाद में ढाल दिया गया है—साल्य और योग के सिद्धान्तों को अनीश्वरवाद में जाने से यत्नपूर्वक बचाया गया है। आगे छुः अध्यायों में मिक्त या उपासना-मार्ग का विवेचन है। उस का सार यह कि अपने को भगवान के अपित करने और भगवान में लीन कर देने से निष्काम कर्म की भावना सहज ही में जाग उठती है। भगवान संसार में सवौंत्तम है। भगवान में ध्यान लगाने से स्त्रियाँ वैश्य और शद्ध भी मुक्ति पाते हैं, भगवान, का ध्यान करते हुए देह त्यागने वाला भगवान को पा लेता है। अक्तर ब्रह्म की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऊपर § म६ उ ।

मुंडक उपनिषद् भें भी कही गई हैं, श्वेताश्वतर में वही श्रक्षर ब्रह्म देव कहलाया है। श्रीर गीता में उस अञ्यक्त ब्रह्म को भगवान् कृष्ण कह कर एक स्पष्ट व्वक्तित्व दे दिया गया हैं। ध्यानयोग का पर्यवसान भी इस प्रकार ईश्वरवाद में होता है।

. इसी प्रसंग में भगवान् के स्वरूप श्रौर मृष्टि से सम्बन्ध पर विचार किया गया है। भगवान् की प्रकृति ऋष्टविध है—पञ्च भूत, मन, बुद्धि श्रीर श्रहङ्कार; जीव इन सब से श्रलग हैं। देह क्षेत्र है, श्रीर जीव चेत्रज्ञ; भगवान् भी सव चेत्रों का चेत्रज्ञ है। यह चेत्र और चेत्रज्ञ का विचार अनेक ऋषियों ने किया है, और ब्रह्मसूत्रों में भी किया गया है। श्रागे चेत्र के ३१ तत्व गिनाये हैं। उन मे से २४—पञ्च भूत, श्रहंकार बुद्धि, ऋन्यक्त ( प्रकृति ), ग्यारह इन्द्रिय, पाँच विषय—वहीं हैं जिन का उस दर्शन-पद्धति में वर्शन है जिसे श्रव हम साख्य कहते हैं; वाकी सात—इच्छा द्रेष आदि—वे हैं जो प्रचलित वैशेषिक दर्शन के अनुसार श्रात्मा के गुगा हैं। किन्तु गीता में यहाँ साँख्य श्रीर वैशेषिक नाम नहीं दिये । वेसे गीता का पुरुष श्रौर प्रकृति-विवेचन विलकुल साख्य का सा है; सब कर्म प्रकृति करती है, श्रीर श्रात्मा निश्चेष्ट साक्षी मात्र है, यह भी संख्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो साख्य में नहीं है। ब्रह्मसूत्रों से गीता का क्या श्रभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता। सत्व रज तम-प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में साख्य की तरह हैं।

इस प्रकार गीता की सब धर्मविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों पर, या सृष्टितत्व और कर्त्तव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने दर्शनग्रन्थों पर निर्भर है। बौद्ध धर्म के उदय से पहले के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का उस में परिपाक है। साख्य शब्द उस में ज्ञानमार्ग

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>मुर्गडक उप० २. २. ३। <sup>२</sup>श्वेता० उप० १. १४।

के अर्थ में और योग शब्द कर्ममार्ग के अर्थ में बर्ता गया है। इन दोनों मार्गों के खिद्धान्तों का गीता से पहले उदय हो चुका था। यह तो स्पष्ट ही है कि गीता के लिखे जाने से पहले वासुदेव कृष्ण को देवता की हैिखयत मिल चुकी थी।

दूसरे पन्थों की तरफ गीता का भाव श्रत्यन्त उदारता का है, क्यों कि उस की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजाये परम्परा से भगवान् की ही पूजायें हैं।

''मुक्ते जो जिस प्रकार से भजते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूं।'' ''जो दूसरे देवतात्रों के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन करते हैं, वे भी चाहे श्रविधि-पूर्वक करे तो भी मेरा ही यजन करते हैं। . जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, सब मेरे श्रपेश कर के करों।''

इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धर्म अनेक प्रकार के पन्थों श्रौर पूजाओं को अपने में जल्ब कर लेने में सफल हुआ।

उपनिषदों श्रीर गीता ने एव बौढ़ श्रीर जैन सुधारों ने वैदिक यज्ञों के कमंकाएड मार्ग को भले ही कमज़ोर कर दिया, तो भी वह मर न गया था। खास कर एहा संस्कारों श्रीर श्रनुष्ठानों के रूप में उस की जो विधियों इस युग में स्थिर हुईं, वे हमारे समाज़ के जीवन में श्राज तक बहुत कुछ चली श्राती हैं। थोड़े बहुत श्रनुष्ठान के विना किसी समाज के जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती। चाहे वह मूढ़ विश्वासों पर निर्भर हो चाहै सुन्दर श्रादशों पर, कुछ न कुछ श्रनुष्ठान प्रत्येक समाज़ के नियमित जीवन के लिए श्रावश्यक है। किन्तु वैदिक देवताश्रों की गहियों में भी इस युग तक बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था। यहा सूत्रों में विष्णु श्रीर शिव ही प्रधान देवता हो गये हैं, घरेलू सस्कारों में

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>मगवद्गीता ४. ११; ६. २३, ३७।

भी उन से बहुत वास्ता पड़ता है। हिरएयकेशी श्रौर पारस्कर गृहा सूत्रों के अनुसार विवाह में सप्तपदी के समय विष्णु की ही प्रार्थना की जाती है, यद्यपि आपस्तम्ब ग्रौर आश्वलायन में उस का नाम नही है।

रुद्र-शिव को श्वेताश्वर उपनिषद् ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया था, तो भी यहा सूत्रों में वह वही पुराना डरावना देव है। आश्वलायन, हिरययकेशी श्रौर पारस्कर के श्रनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने के लिए गाँव के बाहर शूलगव नाम का यज्ञ किया जाता है?, जिसमें रुद्र को बैल की बलि दी जाती है। उस यज्ञ का शेष गाँव मे नहीं लाया जाता, श्रौर वपा से रद्ध के बारह नामो को श्राहुतियाँ दी जाती हैं। यह होम गो-वज्र में किया जाता है। पथ चतुष्पथ नदी का तीर्थ (घाट) वन गिरि श्मशान गोष्ठ आदि लाँघते समय, साँप घूर पुराना वड़ा पेड़ या कोई अन्य भयानक वस्तु दीखने पर विशेष मन्त्रों से रुद्र का अभि-मन्त्रण किया जाता है । रुद्र भव आदि देवताओं की स्त्री रुद्राणी मवानी त्र्यादि के नाम गृह्य सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी स्वतन्त्र देवी का नहीं | विनायक का अर्थ बुरी आतमा है-भृत की तरह | मानव गृह्य सूत्र मे चार विनायकों का नाम है; वे जिस मनुष्य को पकड़ ले वही निकम्मा हो जाय।

सूर्य की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान हैं, श्रीर उपनयन श्रादि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>हि० गृ० सू० १. २१. १; २, पा० गृ० सू० १. म. २। पारस्कर एक देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-ग्रन्थ का नाम पड़ा है। वह देश पिच्छम में था, सिन्ध के थर-पारकर ज़िले मे शायद वही नाम विद्यमान है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>त्र्याश्व० ४. ६, हि० २. ८, पा० ३. ८।

उपा० गृ० सू० ३. १५. ७—१६; मानव गृ० सू० १. १३. ६— १४; ल्याप० १. ११ ३१. २१ ।

संस्कारों में उस. की विशेष उपासना का भी? (रामायण (१.३७) में स्कन्द देवता का उल्लेख है; वह अग्नि और गंगा का पुत्र था, और कृत्तिका तारों ने उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्त्तिकेय हुआ। स्कन्द की पूजा अगले जमाने में हम वहुत देखेंगे । अग्नि का शिव का रूप मानने से बाद में उसे शिव का बेटा माना गया।

# § ११४. आर्थिक जीवन और राजसंस्था का विकास अ. मौतिक निकाय<sup>3</sup> वर्ग या समूह—प्राम श्रेणि निगम पूर्ग गण आदि

पूर्व-तन्द-युग के ठीक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों के विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक परिपक्क दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है। श्रेणि और निगम

१ ऋाश्व० ३ ७ ४—६; १ २.६।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>नीचे § १८४, १६६।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>निकाय शब्द के लिए दे० ऋष्टाध्यायी ३. ३ ४२, ८६।

पिछले युग की संस्थाये थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों (कारुओं) की श्रेणियाँ बन जाना बहुत ही स्वाभाविक था, किन्तु इस युग में इस उन के श्रितिरक्त कृषक विणक् पशुपालक कुसीदी (साहुकार, रुपया उधार देने वाले)—सभी की श्रेणियाँ सगठित पाते हैं । बिखर कर रहने वाले कृषकों का श्रेणियों में संगठित होना सामूहिक जीवन की उत्कट सचेष्टता का सूचक है।

श्रेणि श्रौर निगम श्रार्थिक समूह थे। श्रपने श्रन्दर के समूचे सामूहिक जीवन का सञ्चालन भी वे कर सकते थे। किन्तु एक वस्ती वा
नगरी में जहाँ श्रनेक श्रेणियों के काठ (शिल्पी) विण्ज् श्रौर श्रन्य लोग
रहते थे, उस बस्ती या नगरी के सामूहिक कार्यों के निर्वाह के लिए भी
किसी समृह का होना श्रावश्यक था। हम ने देखा है कि महाजनपद-युग
में नगर का प्रबन्ध चलाने वाला निकाय या समूह भी निगम ही कहलात था, जिस का यह श्रर्थ है कि वह विण्जु-निगम का ही बढ़ाव था।
पूर्वनन्द-युग में इस कार्य के लिए स्पष्ट रूप से नये निकायों या समूहों
का उदय हो गया था जिन्हें पूग या गण कहते थे। श्रेणि में अनेक
कुलों के किन्तु एक ही जीविका वाले व्यक्ति रहते थे, पूग विभिन्न
कुलों के श्रौर विविध जीविका वाले (श्रिनयतवृत्ति) लोगों के समूह
थे। इस प्रकार एक पूग में श्रमेक श्रेणियाँ रह सकतीं थीं। श्रेणि का
दायरा श्रार्थिक था, पूग का प्रादेशिक। गण शब्द का कई बार
पूग के श्रर्थ में भी प्रयोग होता था, श्रौर पुराना नाम निगम भी

१मौत० ११. २१।

विचार ही था; इस लिए पूरा के लक्षण में विभिन्न कुल कहना ही ठीक है।

उस अर्थ में जारी था<sup>9</sup>। जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य नगरी या राजधानी का प्रवन्ध करने वाला निकाय पौर कहलाता था।

कह चुके हैं कि श्रेणि निगम ग्रादि समूहों को ग्रपने ग्रान्तरिक प्रवन्ध में यथेष्ट स्वाधीनता थी। उस के श्रितिरिक्त देश की राज्य-संस्था में उन के स्पष्ट ग्रीर सुनिश्चित ग्राधिकार ग्रीर कार्य थे। वे कार्य शासन-सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (legisla-stive) थे। न केवल ग्रपने ग्रान्तरिक शामन में प्रत्युत देश के ग्रनु-शासन में भी उन का हाथ किस प्रकार था, सो एक हष्टान्त से मालूम होता है। यदि कोई स्त्री जो चोरी का ग्रपराध कर चुकी है भिक्खुनी होना चाहे तो वह राजा के, सध के, गण के, पूग के श्रीर श्रेणि के ग्रनुशासन के विना न हो सकती थी। ग्रर्थात् जिस श्रेणि जिस पूग जिस राजा के ग्रिधकार देत्र में वह हो उन की ग्रनुमित पाये विना भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था।

श्रपने श्रन्दर के सब मामलों का फैसला तो विभिन्न समृहों की समायें या न्यायालय स्वयं करते ही थे—यहाँ तक कि श्रीण के एक सदस्य श्रीर उस की स्त्री के बीच भी श्रीण के मध्यस्थता करने का उदा-हरण हैं। किन्तु राजकीय न्यायालायों (विनिच्चयां, विनिच्छयों या विनिच्चयद्वानों) में भी न्यायाधीश (विनिच्चयिक या बोहारिक = ब्याय-हारिक) के साथ विचार करने के लिए एक सभा या उब्बहिका (उद्वा-हिका = ज्र्री) वैठती थी, श्रीर उस उब्बहिका में प्रत्येक वर्गी के श्रपने ही वर्ग के ब्यक्तियों के वैठने का नियम था।

किन्तु इन समूहों या वर्गे। का सब से महत्त्व का श्रिथिकार यह था

<sup>े</sup>श्राप १. ३. ६. ४ में निगम का वही श्रर्थ कहना चाहिए न कि रास्ता।

रजातक २, ३८०; ४, १४०। ये उस समय के ख्व प्रचितत राज्द थे।

कि वे अपने लिए स्वयं कान्त बना सकते थे। उन के ठहरावों ( समय, सिवत् ) की हैसियत अपने अपने दायरे में कानून (धर्म या व्यवहार ) की होती, और राजा उन के समय-धर्म को चिरतार्थ करने के लिए वाधित होता जब तक कि उन के समय देश के मूल धर्मों और व्यवहारों (कानून) के विरुद्ध न हों। कोई वर्गी अपने वर्ग के समय को तोड़ने से दगड पाता था।

हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की परिपाटी ख़ूब परिष्कृत थी। सदस्यों को सभा में तरतीबवार बैठाने के लिए एक विशेष अधिकारी—आसन पञ्जपाक होता था। निश्चित कोरम की उपस्थित (गरापूर्ति) में कार्य होता था। जिस संघ में पाँच का कोरम होने से कार्य हो सके वह पश्चवग्ग संघ कहलाता, इसी प्रकार दस के कोरम वाला दसवग्ग सघ, इत्यादि। विभिन्न कार्यें। के लिए नियमानुसार विभिन्न-संख्यक वर्गा की स्रावश्यकता होती थी। ] प्रस्ताव रखने ( कम्मवाचा = कर्मवचन ) की निश्चित विधि थी। प्रत्येक प्रस्ताव ( प्रतिज्ञा ) की ज्ञित ( ञत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढग से-एक बार ( अत्तिद्वतीय कम्म में ) या तीन बार (अत्तिचतुत्य कम्म में ) —दी जाती, श्रौर वैसा न करने से वह प्रस्ताव ग़ैरकानूनी ( अधम्म ) होता। फिर विधिवत् सम्मति ( छन्द ) लेने की प्रथा थी। मतमेद की दशा में बहुमत से फैसला करने (ये-मुय्यसिकम् = ये-मूय्यसिकम्) की रोति थी। सम्मति प्रकट ( विवटकम् ) रूप से, कान में फुसफुसा कर (सकण्ण-जप्पकम् ), तथा गुप्त ( गूळहकम् ) रूप से दी जा सकती। गुप्त सम्मति ( गूळहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन शलाकार्ये होतीं, श्रौर सम्मति गिनने वाला ) सलाका-गाहापक = शलाका-ग्राहक ) एक अधिकारी होता। अन्त में अधिक विवादयस्त विषयों को उब्बहिका के सुपुर्द करने की पद्धति भी थी। बौद्ध संघ ने यह सब परिपाटियाँ प्रायः ऋपने सम-कालीन आर्थिक और राजनैतिक समृहों और संघो की सभाओं से ही

ली थीं, श्रौर इसी लिए हम इन से उक्त समूहों श्रौर सघों की कार्य-प्रणाली को समभ सकते हैं।

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूग आदि समूहों के समय या सिवत् विधिवत विचार के बाद निश्चित किये हुए स्पष्ट ठहराव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र। श्रीर उन के समय-धर्म ( ठहराव-कान्न) की हैसियत राज-धर्म के बरावर थी।

उक्त सब बातें हमे इस युग के वाड्मय से मालूम हुई हैं। प्राचीन स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों की पुष्टि हुई है। गोरखपुर से १४ मील दिक्खन-दिक्खन पूरब-राप्ती के दाहिने किनारे पर सोहगौरा नाम की प्राचीन वस्ती से एक छोटी सी ताँवे की पत्री पाई गई है, जिस पर वहाँ के दो कोद्रागालों ( कोष्ठागारों, श्रनाज के भएडारों ) के विषय में एक सासन (शासन, श्रादेश ) खुदा है। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामार्गे। के सगम पर तियवनि (त्रिवेखी घाट ? ) मथुरा श्रौर चचु ( गाज़ीपुर १ ) इन तीन नगरों से श्राने वाले बोभों को शरण देने के लिए, श्रीर विशेष श्रावश्यकता के समय ( ऋतियायिकाय ) साथें। के काम ऋाने के लिए वनवाये गये थे। उस शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों ( लाञ्छनों या अद्भों ) की मोहरे हैं। लिपि भाषा श्रीर लेखरीली से सिद्ध होता है कि वह ताँवे की पत्री मौर्य युग से पहले की है। वह भारतवर्ष के सब से पुराने लेखों म से एक है । उस से यह सिद्ध है कि पूर्व-नन्द युग के भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व था, उन के हाथ में शासनशक्ति थी, उन के अपने निशान थे, श्रौर कि द्र द्र के नगर परस्पर मिल कर भी श्रनेक कार्य करते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> उस की पूरी विवेचना के लिए दे० ज॰ रा॰ प॰ सो॰ १६०७, १०६ म।

इसी 'प्रकार इलाहाबाद ज़िले के एक मीटे की खुदाई से एक प्राचीन विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और ढाँचा प्रकट हुआ है, और उस के दवे खंडहरोंके ढेर मे एक मोहर पाई गई है जिस पर लेख है-शहिजितिदिये निगमश । वे खंडहरों के ढेर भूमि के जिस स्तर में से निकालें हैं वह अन्दाज़न मौर्य युग का है, या कुछ पहले का हो सकता है, अरीर उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के सचालक सर जान मार्शल ने निगम का अनुवाद शिल्पियों का निकाय (guild) किया है । वास्तव में उस ऋर्थ में हमारे वाङ्मय में श्रेणि शब्द है न कि निगम, श्रीर बिना कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है। दूसरे मार्शल ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति नगरी बौद्ध वाङ्मय में बहुत प्रसिद्ध है। बौद्धों की दूसरी संगीति के प्रमुख पात्र स्थविर रेवत से पक्ष-विपक्ष के भिक्खु वहीं पर मिले थे। रेवत अपने निवास-स्थान सोरेय्य (सोरो ज़ी० एटा) से चल कर संकाश्य ( सकीसा, ज़ि॰ फ़र्रुखाबाद ) कनौज श्रौर दो श्रौर पड़ाव तय कर के सहजाति पहुँचे थे; श्रीर वहीं वैशालों के भित्तु नाव द्वारा उन के पास उपस्थित हुए थे<sup>२</sup>। इस वर्णन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है जहाँ उक्त भीटा अब हैं। भीटा आजकल भी उस जगह का व्यक्तिवाचक नाम नहीं है; भीटा का शब्दार्थ है खेड़ा-पुराने खॅडहरों की ढेरी। जमना-तट के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का मीटा ही कहना चाहिए। फलतः वह मोहर भी वाणिजों के किसी निगम की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम की थी, श्रौर वह भव्य शाला उस निगम का संस्थागार।

<sup>°</sup>पूरे क्योरे के लिए दे० आ० स० इ० १६११-१२ पृ० ३० म।

रचु० व० १२। देखो राहुल सांकृत्यायनवृत्त बुद्धचर्या (काशी, १६८८) पृ० ४५६ प्र। जहाँ कि ये शिनाइते पहले-पहल की गई हैं।

इ. जनपट या राष्ट्र का केन्द्रिक ऋनुशासन

उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकाय समूह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद ये। राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निर्भर थी। इसी कारण राष्ट्र के शासन मे उन का बहुत दखल था। युवराज के अभि-पेक और अन्य राष्ट्रीय स्कारों में श्रेणिमुख्यों निगमजेटुकों आदि को विशेष स्थान दिया जाता था।

यह सर्वधम्मत बात है कि राज्य के प्रधान ग्रधिकारी जो राजा की परिपद् श्रर्थात् मन्त्रपरिषद् में सम्मिलित होते थे, विद्वान् ब्राह्मणों श्रेणि-मुख्यों श्रादि मे से ही चुने जाते थे। वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते तो भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधि होते। श्रोर परिषद् प्राचीन समिति के राजकृतः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परिपद् प्रजा की तरफ से राजा पर कुछ नियन्त्रण श्रवश्य रखती थी।

जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूग श्रादि निकाय जिस प्रकार श्रपने श्रपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी या पुरी का निकाय पौर कहलाता, श्रौर राजधानी के सिवाय वाकी समूचे जनपद का निकाय जानपद कहलाता, श्रौर पौर-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने वाला सब से वडा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापन था। पौर-जानपद में भर्म श्रौर श्रथ को जानने वाले विद्वान् ब्राह्मणों के, क्षत्रिय गृहपतियों (कृषक-मृस्वामियों) के, श्रौर काक्श्रों व्यापारियों श्रौर श्रमियों की श्रीणियों श्रौर निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः धनाड्य लोग, रहते थे। यह विपय श्रत्यन्त विवाद-शस्त है। दूसरे विद्वान् पौरजानपदा से केवल 'नगर तथा जनपद के लोग' का श्रर्थ लेते हैं, श्रौर पौर-जानपद को कोई संगठित सस्था नहीं मानते। किन्तु एक तो इस कारण कि पौर-जानपद को समूह (निकाय) कहा गया है, तथा दूसरे उस से भी वढ़ कर इस कारण कि पौर के तथा जनपद-सघ के समय तथा सिवत् (ठहरावों) का उल्लेख है, श्रौर उसे ही जानपद

धर्म कहा गया है, मुक्ते जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत होता ।

राजा प्रजा से जो उस की कमाई का श्रंश लेता है वह सेवा के बदले में राजा की भृति है, यह विचार श्रार्थ राज्यसंस्था में शुरू से था। इस युग मे हम इसका यह मनोरञ्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्माधर्म की कमाई का भी श्रंश राजा को मिलता है ।

#### उ. सार्वभौम श्रादर्श की साधना

परिवर्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक और राजनैतिक निकाय बन रहे थे, जब एक नये धर्म का चातुर्दिश सघ अपने चक्र को समूची भूमि पर चलाने के स्वप्न ले रहा था, राजनैतिक विचारकों के मन में भी सार्वभीम धुन समाई हुई थी। पुराने छोटे छोटे चेत्रों वाले राजवंश (१७५) इस नये शक्ति-युग में उन्हें तुच्छ और निर्थक दीख पड़ने लगे थे। वे अब क्यों बते रहें, इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निर्धृ श अर्थोपदेशक पैदा हो गये थे जिनका कहना था कि निकम्मे और निर्वल राजवंशों को बल से वा छल से जैसे बने मिटा देना चाहिए। किश्क भारद्वाज वैसा एक आचार्य था, जिस के मतों का उल्लेख कीटिक्य ने किया है। इस युग (६००—४०० ई० पू०) में सार्वभीम आदर्श को वस्तुतः वैसी सफलता मिली जैसी पहले कभी न मिली थी, और मगध का पहला स्थायी साम्राज्य पुराने राजवंशों को दवा कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं।

सार्वभौम त्रादर्श की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक त्रौर सहायक दोनों हो सकती थी। विभिन्न जनपदों नगरियो निगमों त्रौर श्रेशियों के निकाय जैसे ऋपने छोटे राजा के ऋधीन रह सकते थे

<sup>, °</sup>दे० क्ष ३६। <sup>२</sup>गौत० ३१, ३३,।

वैसे ही एक वड़े साम्राज्य के भी । किन्तु श्रेशियों श्रौर निगमों के श्रार्थिक सगठन ही साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, श्रौर उन्हीं के वल पर इस युग का साम्राज्य खड़ा हुश्रा था।

# § ११५. 'धर्म' और 'व्यवहार' (कानून) की उत्पत्ति और स्थापना

छोटे वड़े निकायों वर्गे। या समूहों के समयों की जो विवेचना ऊपर की गई है, वह हमें एक बड़े महत्व के प्रश्न पर पहुँचा देती है। हम देख चुके हैं कि पूर्व-नन्द युग धर्म श्रीर अर्थ (राजनीति, श्रर्थनीति) की विवेचना का युग था। उसी युग में पहले-पहल धर्म श्रीर व्यवहार श्रर्थात् पारलौकिक श्रीर लौकिक श्रथवा धार्मिक श्रीर व्यवहारिक कानून स्त्रबद्ध किया गया। किन्तु इसी युग में कानून क्यों सूत्र-यद्ध होने लगे ? श्रीर उन का उद्भव श्रीर श्राधार क्या था ? ये महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी। उस विवेचना में समूहों या वर्गे। के समया का विशेष स्थान है। किन्तु इस विवेचना से पहले धर्म श्रीर व्यवहार का ठीक ठीक श्रर्थ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध स्पष्ट सम-मना चाहिए।

मनुस्मृति याज्ञवल्क्य-स्मृति आदि स्मृति-ग्रन्थों या धर्मशास्त्रों का कानून हिन्दू समाज मे व्यक्तिगत कानून के रूप मे आज तक चलता है। ये स्मृतियाँ क्षोकबद्ध हैं; और कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित या कि इन क्षोकबद्ध स्मृति-ग्रन्थों का ही नाम धर्मशास्त्र था। इन स्मृतियों के कानून का उद्भव क्या था? इस सम्बन्ध मे यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि प्रत्येक स्मृति एक निश्चित धर्मसूत्र पर न केवल निर्भर है, प्रत्युत उस का रूपान्तर मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का परोक्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शाखा से सम्बन्ध है; और उन वैदिक

शाखात्रों या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनों का विकास हुआ। विष्णुस्मृति श्रंशतः काठक धर्मसूत्र पर निर्भर है, इस पर कोई विवाद नहीं है। इसी प्रकार मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र के विषय में यह मान लिया गया था कि वह एक मानव धर्मसूत्र का पुनःसंस्करण मात्र है; श्रौर कि वह मानव धर्मसूत्र श्राजकल उपलम्य मानव गृह्यसूत्र के साथ एक मानव कल्प-सूत्र का श्रंश रहा होगा। यह मत एक तरह से सर्वसम्मत सिद्धान्त बन चुका था; कौटिलीय अर्थशास्त्र पाया जाने पर पहले-पहल श्रीयुत काशीप्रसाद जायसंवाल ने इस का विरोध किया, श्रीर फिर अपने टागोर व्याख्यानों में उन्हों ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान किया। उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मशास्त्र शब्द का प्रयोग पतञ्जलि ने धर्मसूत्रों के लिए भी किया है, कि स्मृतियों के विषय-त्तेत्र मे धर्मसूत्रों के विषय- चेत्र के अतिरिक्त अर्थशास्त्र की धारा भी आ मिली है, और कि मानव धर्मसूत्र की कल्पना निराधार है; स्मृतियों का वैदिक चरणों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर उन्हों ने दिखलाया है कि धर्मसूत्रों में जो राजधर्म हैं, वे केवल पाँच सात उपदेश या स्रादेश हैं , जिन में देश के समूचे दोवानो श्रौर फौजदारी विधान किसी तरह नहीं समा सकते। लेन-देन, क्रय-विक्रय, रेहन, धरोहर, ऋगा श्रीर ऋगा-शोध, भृति श्रीर दासत्व, सम्पत्ति का स्वत्वपरिवर्तन आदि विषयक असल दीवानी कानून एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फ़ौजदारी कानून उन में भी नहीं है।

उस प्रकार के कानून कौटिलीय अर्थशास्त्र के धर्म स्थीय और कएटक शोधन अधिक्रणों में हैं, जो क्रमशः धर्मस्थों अर्थात् दीवानी मामलों के न्यायाधीशों और कएटकशोधकों अर्थात् क्षीजदारो न्यायाधीशों की राह- नुमाई के लिए हैं। कौटिल्य से पहले भी अर्थशास्त्र के सम्प्रदायों में

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० कपर § ११२ अ।

उन विषयों का विचार होता चला त्राता होगा। त्रर्थशास्त्र का वह सव लौकिक कानून व्यवहार कहलाता था। यो व्यवहार का मुख्य अर्थ इकरार (contract) सम्बन्धी कानून था; किन्तु लौकिक कानून में क्यों कि वही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे कानून का नाम व्यवहार पड़ गया । महाजनपद-युग में हम पहले-पहल वोहारिक अमन्च ( न्यवहारिक अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते हैं <sup>9</sup>—शायद व्यवहार का उदय पहले-पहल उसी युग में हुन्ना था। धर्म प्रायश्चित्तीय थे, उन् के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; व्यवहार का उल्लघन होने पर राजदराड मिलता था। कई प्रश्न ऐसे थे जो धर्म श्रीर व्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में श्रा जाते थे। किन्तु दोनो की हिष्ट में थोड़ा मेद था। ऋर्थ जिस प्रश्न पर केवल भौतिक लाभालाभ की दृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार की-उचितानुचित की-हिष्ट से भी देखता था। ऋर्य के विचारकों मे से बाईस्पत्य जैसे कुछ सम्प्रदाय भी थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल फालतू समभते थे: श्रीर श्रीशनस सम्प्रदाय के विचारक तो यह देख कर कि भौतिक लाभा-लाभ का मूल भी शक्ति है केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते थे। किन्तु स्याने विचारक धर्म और अर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे।

कानून के विभिन्न स्त्रोतों की आपेक्षिक हैसियत गीतम धर्मसूत्र के राजधर्म-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती है—

तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशास्त्राग्यङ्गान्युपवेदाः पुराग्राम् । देशजातिकुलधर्माश्चाम्नायैरविरुद्धाः प्रमाग्राम् । कर्षकविणक्पश्चपालकुसीदिकारवश्च स्वे स्वे वर्गे । , ११, १६—२१।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० जपर § ६२। <sup>२</sup>जपर § ११२ छ।

"उस (राजा) के लिए व्यवहार, वेद, धर्मशास्त्र, ब्रङ्ग, उपवेद, पुराग,—श्रौर देश जाति कुल के धर्म जो श्रामम्नायों के विरुद्ध न हों, प्रमाण हैं। श्रौर किसान विश्वज् पशुपालक महाजन श्रौर शिल्पी श्रपने श्रपने वर्ग में।"

इस गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। धर्मशास्त्र अंगों से अलग हैं—अर्थात् धर्मशूत्र वेदाङ्गों से स्वतन्त्र हो चुके थे। पुराण अर्थात् प्राचीन इतिहास से भी कर्तव्याकर्तव्य जाना जाता था; आपस्तम्ब मे भी पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे ( § ११२ ऋ) कह चुके हैं। देश जाति और कुल के धर्मों की भी वही हैसियत थी; कृपक कारु आदि की श्रेणियों की व्यवस्थाये अपने अपने वर्ग पर लागू होती थीं। देश के धर्म यानी जानपद धर्म। जाति और कुल का अर्थ सम्भवतः जन और उन के फिरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी भारतीय समाज के कई अंश जनमूलक रहे होगे।

किन्तु देश के श्रौर भिन्न भिन्न वर्गियों के धर्म क्या थे १ क्या खाली उन के रिवाज १ श्रौर धर्मशास्त्रों में जो धर्म श्रौर श्रर्थशास्त्रों या व्यवहारशास्त्रों में जो व्यवहार सृचित किया गया था, उस का भी श्राधार क्या था १ क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण थे १ श्रर्थात् क्या एक लेखक के ग्रन्थ में लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी १ या उन लेखकों को किसी विशेष शक्ति से श्रिधकार मिला था १ या उन ग्रन्थों में पुराने रिवाजों का संग्रह श्रौर विवेचन था, श्रौर वैसा होने के कारण ही उन की प्रामाणिकता मानी जाती थी १ दूसरे शब्दों में क्या रिवाज ही कानून था १

इस प्रकार हम अपने पहले प्रश्न पर लौट आते हैं। यह कहने से कि रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलक्तता नहीं है। क्योंकि रिवाज का अर्थ है पुरानी प्रथा या पद्धति; और पिछले युगों में जो प्रथा या पद्धति प्राचीन दीखने लगी, पहले किसी युग में उसी का स्रारम्भ हुस्रा था; स्रोर हम यहाँ ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं जब कि धर्म स्रोर व्यवहार पहले-पहल स्त्रवद्ध होने लगा था। क्या उन्हें स्त्रित करने वाले शास्त्र उस युग में भी केवल पुरानी प्रथास्रों स्रोर पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी स्रश तक नया धर्म स्रोर व्यवहार वनने की—या धर्म स्रोर व्यवहार में परिवर्तन होने की—भी गुझाइश रखते हैं ? स्रोर जिस स्रश तक वे पुरानी पद्धति का संकलन करते हं, उस का भी मूल वे क्या बतलाते हैं ?

हम ने देखा कि गौतम धर्मसूत्र देश जाति और कुल के धर्मों को तथा कृषक काक्यों ख्रादि के वर्गों के निश्चयों को राजा के लिए प्रमाण वतलाता और उन की व्यवहार और वेद के समान हैसियत कहता है। राजा और उस के मन्त्री के विषय मे गौतम कहता है कि उन्हें लोक और वेद जानना चाहिए, समयाचारिक धर्मों में शिक्षित होना चाहिए। लोक का अर्थ टीकाकार करता है—लोकव्यवहारसिद्ध जनपदादि के धर्म। समयाचारिक का अर्थ स्पष्ट है—समय से सिद्ध आचार का। प्रश्न यह है कि वे वर्गों की व्यवस्थाये और देश या जनपद आदि के धर्म क्या खाली रिवाज थे या सोच विचार कर किये हुए ठहराव इस प्रश्न पर सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध धर्मसूत्रों में से सब से प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को प्रत्युत अपने समूचे प्रायश्चित्तीय धर्मों को भी सामयाचारिक कहता है। वह अपने सन्य का आरम्भ ही यों करता है—

श्रव हम सामयाचारिक धर्मों की व्याख्या करेगे ॥१॥ धर्मज्ञां का समय प्रमाण है ॥२॥ श्रीर वेद भी ॥३॥२

गगीत० म ४, ११ ।

२ आप० १. १. १ १--३।

श्रागे भी जगह-ब-जगह श्रापस्तम्ब श्रपनी व्यवस्था की पक्ष-पुष्टि के लिए कहता है—यही सामयाचारिक है, यह आयों का समय है?, इत्यादि । समय का ऋर्थ पिछले टीकाकार प्रायः करते हैं - पौरुषेयी व्यवस्था, पुरुषों की की हुई व्यवस्था। किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती थी, इस पर वे प्रकाश नहीं डालते। समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल करता है। उस का यौगिक श्रौर श्रारम्भिक श्रर्थ है-मिल कर, संगत हो कर, किया हुआ ठहराव (सम्-अय; अय का मूल धातु इ) उस शब्द का वही अर्थ उन प्रन्थों में सदा घटता है र । पिछली स्मृतियों में मी हम समय का वही अर्थ देखेंगे 3 । फलतः श्रापस्तम्ब के अनुसार सब धर्मों का मूल समय अर्थात् ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धर्म सामयाचारिक-ठहराव-मूलक थे: धर्मशों, का-जिन्हें धर्म या कानून बनाने का ऋधिकार था उन का-समय या मिल कर किया हुआ ठइ-राव ही धर्म के विषय में प्रमाण था। पुराने ठहरावो की धीरे धीरे एक पद्धित वनती गई; पर अनिश्चत धर्मों का निश्चय आपस्तम्ब के युग में भी परिषदों द्वारा होता था । गौतम धर्म के चेत्र में वेद की प्रामा-णिकता को पहला स्थान देता है, स्रौर परिषद् की सदस्यता सीमित कर के उस का कार्य केवल सन्दिग्ध अर्थों के निश्चय करने तक परिमित कर देता है । ज्यों ज्यों प्रथायें ,श्रीर पद्धतियाँ स्थिर होती गई, धर्म के शास

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वहीं १. २, ७. ३१; १. ४, १२. ६ ग्रादि।

<sup>े</sup> उदाहरण के लिए आप० १, ४ १३, १० में टीकाकार समय का अर्थ करता है—शुश्रुषा। एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुश्रुषा, दोनों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं दोखता। पर ठहराव या इकरार का अर्थ इस दूसरे प्रसंग में भी ठीक घटता है। इसी प्रकार गौत० १८ १० तथा आप्रव १. ६. १. में भी। उदे० नीचे १६ १४१, १६४ आ। ४आप० १. ३ ११ ३८। भगौत० १ १—४; २८ ४६—४८।

या ग्रन्थ वनते गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता गया । त्र्यापस्तम्य के समय तक विभिन्न जनपदों के श्रायों का एक वृत्त या ग्राचार-पद्धति भी वन चुकी थी। वह वड़े रुचिकर ढंग से कहता है-जिस काम को करने से आर्य प्रशंसा करें वह धर्म है, जिस की गर्हा करें वह अधर्म ।

पूर्व-नन्द-युग का कोई अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं है; पर कौटिल्य के त्र्यर्थशास्त्रों से भी उक्त वातों की पुष्टि होती है ( दे॰ नीचे § १४१ )। हम ने यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव एक परिष्कृत परिपाटी से विचार करने के वाद मिल कर किये हुए निश्चय होते थे, न कि आरम्भिक जत्यों या ग्रामों के घरेलू फैसले।

हम ने देखा कि इस युग में जो त्राचार प्रथा या पद्धति वन चुके थे, वे भी आरम्भ में बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु पुराने काल में श्रेणि निगम पूग सघ गरा त्रादि समूह न थे, केवल जनमूलक ग्राम श्रीर जन की समिति तथा सभा थी। जन श्रीर ग्राम एक तरह के पारिवारिक जत्थे थे, न कि विचारपूर्वक वने हुए निकाय। उन जत्थों की ठहराव करने की परिपाटी भी उतनी परिष्कृत श्रौर पूर्ण न रही होगी। तो भी जो कुछ प्राचीन धर्म था वह प्राय: उन्हीं के समयों ग्रर्थात् ठहरावों की उपज था; श्रीर श्रति भी तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था।

क्या कारण या कि वे प्राचीन धर्म और व्यवहार पहले सकलित नहीं किये गये, श्रौर श्रव महाजनपद-युग या पूर्व-नन्द-युग मे ही सूत्र-वद किये जाने लगे ? उन के सुस्पष्ट सूत्रवद किये जाने में मूल प्रेरणा क्या थी १ वास्तव मे जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राज-नैतिक ग्रौर घार्मिक निकायों को जन्म दिया था, ग्रौर जिस ने उन

<sup>े</sup>श्राप० १. ७. २०. ७-८।

निकायों और संघो की विचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत बना दिया था, उसी में धमों और व्यवहारों को सूत्रित करने की प्रवृत्ति को भी जगाया था। समाज का जीवन अब परिपक्वता की एक विशेष अवस्था पर पहुँच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट समम्भने और सूत्रित करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसी परिपक्वता के कारण विभिन्न धन्दे करने वाले विविध श्रेणि-समूहों का पृथक् पृथक् उदय हो गया था, इसी के कारण उन की सभाओं में बाकायदा विचार करने की परिपाटी चली, और इसी के कारण कानून को विविधवत् सूत्रित करने का आरम्भ हुआ।

ध्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ श्रौर समूचे देश का जान-पद-संघ भी था, श्रौर उस के भी समय होते थे तो इस का यह श्रर्थ होगा कि न केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रक शासन भी बहुत कुछ विधिवत् किये हुए ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा की स्वेच्छाचारी श्राज्ञाश्रों से।

धर्मशास्त्र श्रौर श्रर्थशास्त्र के दृष्टि-मेद के विषय में पीछे कुछ कहा गया है। वैदिक चरण श्रौर श्रर्थ के सम्प्रदाय दोनों श्रपनी श्रपनी दृष्टि से राष्ट्र के जीवन पर विचार करते श्रौर धर्म की मर्यादा तथा राष्ट्र की नीति की व्याख्या करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक सम्हों श्रौर वर्गें। को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर श्रधिक बल देते थे; श्रर्थ के कई उपदेशक तो एकराष्ट्र या साम्राज्य की सुविधा के श्रनुसार छोटे निकायों को दबाने या नष्ट करने की श्रौर स्वेच्छाचार की नीति में भी संकोच न करते थे।

# . § ११६. सामाजिक जीवन

सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक जीवन के अनुसार ही होती है। महाजनपद-युग में हम जो अवस्था

देख आये हैं ( § ८६ आ ), उस से पूर्व-नन्द-युग की अवस्थाओं में केवल कुछ अधिक परिपक्वता आ गई थी, और विशेष अन्तर नहीं था। विनयपिटक के एक सन्दर्भ में हम इस युग की ऊँचनीच का ठीक चित्र पाते हैं—

'जातियाँ दो हैं—हीन जाति श्रौर उत्कृष्ट जाति । हीन जाति कौन सी ?—चाएडाल जाति वेग जाति नेषाद जाति रथकार जाति पुक्वम जाति यह हीन, जाति हैं । उत्कृष्ट, जाति कौन सी ?—क्षत्रिय जाति ब्राह्मण जाति, यह उत्कृष्ट जाति है । · · · ·

शिल्प दो हैं—हीन शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प। हीन शिल्प जैसे नळकार (चटाई बुनने का)-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्प, चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदों में "परिभूत हो (हीन समका जाता हो)। उत्कृष्ट शिल्प जैसे मुद्रागणना लेख अथवा उन उन जनपदों में "(जो कॅचा गिना जाता हो)।" हीन कर्म जैसे कोठा बनाने का काम, (मन्दिरों से सूखे) फूल बटोरने का काम; उत्कृष्ट कर्म जैसे कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा,।"

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनवी (कुटुम्बी—ग्रहपति), वनिया, ग्वाला, हरकारा, सराफ, नाई, कुम्हार, चमार श्रादि सब भिन्न भिन्न जनपदों की स्थिति के श्रानुसार ऊँचे-नीचे काम श्रीर शिल्प थे; ये सब जाते नहीं थीं। चाएडाल वेश निषाद श्रादि के भी विशेष कार्य श्रीर पेशे थे, किन्तु ये वास्तव में श्रानायं जातियां या नस्लें थीं, इसी कारण उन्हे यदि हीन गिना जाता था तो उन के नस्ल-भेद के कारण। श्रद्ध यद्यिप श्रायों के समाज का एक दर्जा बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति के थे; उन में श्रीर श्रायों में इस युग तक भी रग का स्पष्ट भेद चला

भुत्तविमग, पाचित्तीय, २, २; सा० जी० पृ० ३७८ पर उद्घत । ३० अ

स्राता था; वे कृष्ण-वर्ण थे । स्रार्य जाति की शुद्धता के पक्षपाती स्रार्यों के साथ शूद्रों का सम्प्रयोग (मिलना-जुलना) भरसक रोकने की चेष्टा करते थे—उन का स्रादेश था कि स्रार्य शुद्ध का भोजन ही प्रहण न करें, यद्यपि विशेष स्रवस्थास्रों में उन्हें इस निषेध का स्रपवाद करना पड़ता था । तो भी व्यवहार में वह सम्प्रयोग रोका न जा सकता था; इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि स्रार्य सी का शूद्ध-गमन बहुत से धर्मशास्त्रियों के स्रनुसार निषद्ध मास खाने की तरह केवल एक अशु-चिकर कर्म था, कुछ ही लोग उसे पतनीय (पतित करने वाला) मानते थे ।

हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन क्षत्रियों में अपने कुल की उच्चता का विशेष भाव (गोत्तपिटसारियों) था। वह भाव अब बढ़ कर इतना परिपक्व हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को एक जाति कहने लगे थे, और बाह्मण भी उन्हीं के नमूने पर अपने को एक जाति गिनना चाहते थें । क्षत्रियों और बाह्मणों में अपनी जाति की या जन्म की पवित्रता के भाव का उदय हो गया था। किन्तु वास्तव में क्षत्रिय जाति और बाह्मणा जाति किल्पत जातियाँ थीं; वे दूसरे आर्य कृषकों शिल्पियों और व्यापारियों से भिन्न जातियाँ न थीं। और बाह्मणों को एक जाति मानने की बात अभी तक विवाद अस्त थी। बहुत से बाह्मण स्पष्ट यह कहते थे कि बाह्मणपन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं, व्रत और शील से हैं —

न जचा ब्राह्मणो होति न जचा होति श्रब्राह्मणो। कम्मना ब्राह्मणो होति कम्मना होति श्रब्राह्मणो॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऋषि० १. ६. २७. ११ । <sup>२</sup>वहीं १. ६. १८. १४ । <sup>3</sup>वहीं १. ७. २१ १३. १६ । ४दे० छ २० । <sup>4</sup>सु० नि०, वासेद्रुसुत्त (३४) वत्थु-कथा, तथा ६४० ।

यह कहना भी गलत होगा कि कर्म के अनुसार समाज का ब्राह्मण् क्तिय वैश्य शूद्र इन चार वर्णों में बॅटवारा हो गया था। चाहे जन्म से चाहे कर्म से चार वर्णों में समाज को बाँटने का विंचार केवल वैदिक विचारकों का था; ग्रीर वे भी कभी स्पष्ट रूप से श्रपने समाज को चार वर्गों में न वाँट पाते थे, उन्हें मिश्रित वर्गों की कल्पना करनी पड़ती थी , जो वस्तुतः निरर्थक थी । उस युग के साधारण लोग जब श्रपने भारतीय समाज का कर्म के श्रनुसार बॅटवारा करते तब कस्सक (कृषक), सिप्पक (शिल्पी या कारु), वाणिज, पेस्सिक (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, सन्देशहर, हरकारा) चोर, योघाजीव (भाड़े का सिपाही) याजक (पुरोहित), राजा इत्यादि ढग से करते थे<sup>3</sup>। श्रौर जब वे स्रपने समाज की जातियाँ गिनते तव क्षत्रिय जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को भी कोई जाति गिनते श्रीर कोई न गिनते थे; पर उन के मुकावले में वैश्य श्रौर शुद्र नाम की कोई जातियाँ न थों, प्रत्युत चारडाल वेरा निषाद पुक्कस स्रादि जातियाँ थीं, जो वस्तुतः जातियाँ थीं। क्षत्रिय स्रोर ब्राह्मण् नाम की कल्पित जातियों का उदय इस युग की नवीनता थी।

इसी युग में जब कि धर्म श्रीर व्यवहार पहले-पहले सूत्रित किये गये, हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सर्व-प्रथम प्रयत्न होते देखते हैं। मानव गृह्य सूत्र के श्रनुसार विवाह दो प्रकार के हैं—एक ब्राह्म दूसरे शील्क —एक में सस्कार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क। हिरप्यकेशी, पारस्कर श्रादि गृह्म सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम नहीं है, पर श्राश्वलायन में हम पहले-पहल श्राठ मेदों का उल्लेख पाते हैं , श्रीर फिर धर्म -सूत्रों में उसी बात को दोहराया देखते हैं ।

१ नमूने के लिये गौत० ४ १४-१४। २ दे० नीचे § १६४ छ। असु० नि० ६१२—१६, ६४०—४२। ४मानव गृ० सू० १.७ ११। भूजाश्व० १.६.१। हगौत० ४.४—११।

विधवा-विवाह और नियोग इस युग में भी खूब प्रचित्त ये, किन्तु उन्हें सीमित करने की एक इलकी सी चेष्टा धर्मसूत्रों में दीख पड़ती है ।

श्रायों का खाना-पीना पहले की श्रपेक्षा परिष्कृत होता जाता था। कई प्रकार के माँस—जैसे एक खुर वाले जानवरों, ऊँट, ग्राम्य सूकर श्रादि के—ग्रमक्ष्य गिने जाने लगे थे। तो भी गोमास इस युग तक मक्ष्य था; श्रीर श्रातिथ के श्राने पर, विवाह में तथा श्राद्ध में वह श्रावश्यक गिना जाता था?।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं १८, ४ म ।

रब्राप० १. ४. १७. २६-३१; श्रापस्तम्ब गृ० सू० १. ३. ६ ।

#### ग्रन्थनिर्देश

वाङ्मय के विषय में—
प्र० ऋ० प० ४३—४१ (प्रर

प्र० ऋ० पृ० ४३—४१ ( पुराण )।

बु० ६० घ्र० १० (बौद्ध वाङ्मय )।

हिं । रा॰ पृ॰ ४ टि॰ ४ ( अर्थ-वाङ्मय )।

तैलंग—भगवद्गीता का श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद, सैकेड बुक्स श्राव दि ईस्ट (प्राच्य-धर्म प्रनथ-माला) जि॰ म, भूमिका।

टिळक--भगवद्गीता रहस्य, गीता का बहिरंग परीचा ।

पाणिनि की तिथि के विपय में दे० & २४।

रामायण का तिथि-निर्णंय याकोबी ने श्रपने डास रामायण में किया है।

श्रार्थिक, राजनैतिक, सामाजिक श्रीर धार्मिक जीवन के विषय में—

हि० रा० § ४३; ग्र० ११-१२, ग्र० २७-२८ में विशेष कर §§ २४६— ४३, २४८-४९, २६१, २६४-६४, २७४—८२, २८३ ख, २८४, २८७ क, §§ २६४, २६६, ३०१, ३०३, ३१७, ३३६, ३६४।

्सा० जी०, प्र० २४-२४, १०७---६, १२६, १३८-३६, १४२, ३४१---४४, ३७८---८०।

मनु और याज्ञ०, व्याख्यान १; तथा परिशिष्ट घ्र ( ए० १३-१४ ) जिस में धर्मसूत्रों की तिथिविवेचना है।

वै० शै०, सम्बद्ध ग्रंश।

## परिशिष्ट उ

#### घटनावली की तालिकायें और तिथियाँ

सभी तिथियाँ ईसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथियां काले पाइका टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं। विभिन्न मतों के विषय में दे & २२।

[ १ | शैशुनाकों से पहले की घटनायें

| तिथि जायसवाल<br>के श्रनुसार | श्रन्य विद्वानों<br>का मत |
|-----------------------------|---------------------------|
|                             | १२००—८००                  |
|                             | (मैक्स मुइलर)             |
| १७२७                        |                           |
|                             | १४७१ (श्रोका)             |
| 3858                        | ९५० (पार्जीटर)            |
|                             | ८०० (मै० मु०)             |
|                             |                           |
|                             |                           |
|                             | १४०० (सर्वसम्मत)          |
|                             |                           |
| १३८८                        |                           |
|                             |                           |
|                             | . ~ \                     |
| ११६७११३२                    | ८५० (पार्जीटर)            |
|                             |                           |
|                             | (                         |
|                             | ८२० (पार्जीटर)            |
|                             | ८००—६००<br>(मैक्स मुइलर)  |
|                             | (मक्स मुइलर)              |
|                             | के श्रनुसार<br>१७२७       |

# [ २ ] शौशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटनाये

| घटना                                                                                                   | तिथि<br>जायसवाल<br>के श्रनुसार | तिथि मुनि<br>कल्याग्-<br>विजय के<br>श्रनुसार | तिथि<br>श्र० हि०<br>(३ संस्क)<br>के श्रनुसार |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| मगध में ब्राईद्रथ वंश<br>समाप्त कर शिशुनाक<br>ने राज्य लिया [ब्रव-<br>न्ति में वीतिहोत्र वंश<br>जारी ] | In 2 In                        |                                              | 5-7                                          | ,       |
| कोशल द्वारा काशी<br>पर पहली चढाई                                                                       | ७२७<br>६७५                     |                                              | ६०२                                          | ६४२     |
| महावीर का जन्म<br>राजा महाकोशल                                                                         | ३२३                            | ६०१                                          |                                              |         |
| द्वारा काशी का विजय<br>बुद्ध का जन्म<br>श्रग मगध में सम्मि-                                            | ६२५<br>६२४                     | ६२४                                          | પૂદ્દહ                                       | ६२४     |
| त्तित विम्यिसार मगध<br>का राजा                                                                         |                                | ६०१–५५२                                      | ५३०–५०२                                      | ५⊏२–५५४ |
| [कोशल में प्रसेनजित्]<br>ऋवन्ति में वीतिहोत्र<br>वश का ऋन्त कर                                         |                                |                                              | į                                            |         |
| प्रचोत गद्दी पर वैठा<br>स्रजातशत्रु मगध का                                                             | प्रह्द                         |                                              |                                              |         |
| राजा<br>[कौशाम्त्री में उदयन]<br>नये राजग्रह की                                                        |                                | ५५२–५१८                                      | ५०२–४७५                                      | ५५४-५२७ |
| स्यापना                                                                                                | પૂપ્ર                          | ,                                            |                                              |         |

| ५२० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ परि०                                                                                                                               |                      |              |                                      |          |                                            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| घटना                                                                                                                                                                    | तिश्<br>जायस<br>के ऋ | वाल          | तिथि सु<br>कल्यार<br>विजय<br>श्रनुसा | ए-<br>के | तिथि<br>ग्र॰ हि॰<br>(३ संस्क<br>के ग्रनुस  | ) (४ सस्क)                                   |
| मगध-कोशल-युद्ध<br>वत्स-ग्रवन्ति का मेल<br>प्रद्योत की मृत्यु,<br>पालक ग्रवन्ति का<br>राजा बना<br>महावीर का निर्वाण<br>बुद्ध का निर्वाण<br>ग्रजातशत्रु ने वैशाली<br>जीती | 44<br>48<br>48<br>48 | o<br>* * * 8 | <b>* ? = * 8 8</b>                   |          | ४८७                                        | <b>488</b>                                   |
| घटना  पारस के कुरु ने बावेर जीता कुरु की मृत्यु दारयवहु पारस की गद्दी पर त्राया पालक का श्रवन्ति की गद्दी से उतारा जाना, गोपालबालक                                      |                      | जार          | तेथि<br>ग्सवात्त<br>स्रनुसार         | (        | तिथि<br>प्र० हि०<br>३ संस्क)<br>इत्रुतुसार | तिथि<br>ग्र॰ हि॰<br>(४ संस्क)<br>के ग्रनुसार |
|                                                                                                                                                                         |                      | 3            | (                                    | (स       | विश्वम्मत)<br>वैसम्मत)<br>वैसम्मत)         |                                              |
| उर्फ विशाखयूप का गह<br>बैठना<br>दर्शक मगध का राजा<br>दारयवहु ने पञ्जाब का र<br>पच्छिम श्रांचल जीता                                                                      |                      | <b>५</b> १८  |                                      |          |                                            | <b>प्</b> ६७—-५०३                            |
| दारयवहु की मृत्यु, ख्रायारा<br>पारस का संप्राट् हुआ                                                                                                                     |                      |              | <b>5</b>                             | (ਚ       | र्वसम्मत)  <br>र्वसम्मत)                   |                                              |

| घटना                         | तिथि<br>जायसवाज<br>के श्रनुसार |             | तिथि<br>ग्र॰ हि॰<br>(४थे सस्क०)<br>के ग्रनुसार |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| श्रज उदयी मगध का राजा        | ४८३—४६७                        | ४५१—४१८     | ५०३—४७०                                        |
| उदयी अवन्ति का श्रिधिपति     |                                |             |                                                |
| वना                          | ४८१                            |             |                                                |
| पाटलिपुत्र की स्थापना        |                                |             |                                                |
| विशाखयूप का अन्त             | ४७१                            |             |                                                |
| श्रनुरुद्ध मगध का राजा       | ४६७—४५८                        |             |                                                |
| नन्दिवर्धन मगध का सम्राट्    | <b>४५</b> ८—४१८                |             | 860                                            |
| नन्द-सवत् का त्रारम्भ        | ४५८                            |             |                                                |
| कलिंग मगंघ साम्राज्य मे समिम |                                |             | 1                                              |
| लित बौद्धों की दूसरी सगीति   | 880                            |             |                                                |
| उत्तरपञ्जिम पञ्जाव से पारसी  |                                |             |                                                |
| सत्ता उठी                    | ४२५                            |             |                                                |
| श्रवन्ति मगध-साम्राज्य का    |                                | , ,         |                                                |
| प्रान्त बनाया गया            |                                |             |                                                |
| मुख्ड मगध का सम्राट्         | ४१८४१०                         |             |                                                |
| महानन्दी मगध का संम्राट्     | ४०९३७४                         |             |                                                |
| महानन्दी के दो वेटे मगध की   |                                |             |                                                |
| गद्दी पर                     | ३७४३६६                         | ~           |                                                |
| नव नन्द वंश                  |                                |             |                                                |
| महापद्म नन्द मगध का सम्राट्  | ३६६३३=                         | ₹७०—        | ४१३                                            |
| धन नन्द " "                  | ३३८३२६                         |             |                                                |
| सिकन्दर पुञ्जाब में          | ३२६                            | (सर्वसम्मत) |                                                |
| मौर्य वश                     |                                | >           |                                                |
| चन्द्रगुप्त मगध की गद्दी पर  | ३२६-२५                         | <b>३२२</b>  |                                                |
|                              | 1, 302,                        |             |                                                |
|                              |                                |             |                                                |

# टिप्पिग्याँ

## \* १५. नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश

भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जीटर ने इस प्रकार वर्णन कया है—"युद्ध में जो क्षत्रियों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में अस्थिरता और निर्वंतता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपिन्छम के राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था। फलतः इस में कुछ आश्चर्य नहीं कि उस समय के हत्तान्त विश्वञ्चलता (disorganisation) सूचित करते हैं। नागों ने तक्षशिला पर अधिकार कर लिया, और हस्तिनापुर पर हमला किया। इस से सूचित होता है कि पञ्जाव के राज्य जिन्हों ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निश्चय से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीक्षित् को मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें हटा दिया और शान्ति हुई। तो भी उत्तर पिन्छम में व बने रहे। इन्द्र-प्रस्थ का राज्य तथा सरस्वती-तट के राज्य लुप्त हो गये, और उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना हस्तिनापुर रह गया है।

कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तरिधिकारी ने हिस्तनापुर छोड़ दियां, श्रीर कौशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि (कहा जाता है) हिस्तनापुर को गङ्गा बहा ले गई थी। यह व्याख्या श्रपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नज़दीक के किसी नगर को नई राजधानी बना सकता था, श्रीर दक्षिण, पञ्चाल को लाँघ कर ३०० मील से श्रधिक परे कौशाम्बी तक जाने की श्रावश्यकता न थी। स्पष्टतः वह गङ्गा-जमना दोश्राब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने

को बाधित हुआ था, और इस में सन्देह नहीं कि पज्जाब की तरफ से दवाव पड़ने के कारण ही वाधित हुआ था।" (प्र० आ० प्र० २८५)

इस न्याख्या से मेरी पूरी असहमित है। उन दिनों उत्तरपिन्छम के राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ? नार्ग लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि सीमा पार के आकान्ता। आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान् लेखक ने अकारण ही प्राचीन काल पर मह दिया है। भारत युद्ध केवल १८ दिन की "सक्षिप्त लड़ाई" थी, उस में बहुत भयकर जनसंहार हुआ हो सो नहीं हो सकता। दूसरे, यदि हुआ भी हो तो यह बात निश्चय से गलत है कि पज्जाव के राज्यों के विषय में "फिर बहुत कम सुनाई देता है"। ठीक उल्टी वात है। सिकन्दर के समय हम पज्जाव में उन्हीं आर्य्य राष्ट्रो— अभिसार जुद्रक-मालव शिवि आदि—को फलता फूलता पाते हैं। सिकन्दर के समय हम पज्जाव में उन्हीं आर्य्य राष्ट्रो शिकन्दर के समय क्यों, भारत युद्ध के कुछ ही काल पीछे उपनिपदों के समय में और उस के ठीक बाद जातक कहानियों के समय में हम पज्जाव के राष्ट्रो—गान्धार केकय मद्र आदि—की समृद्धि और सम्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कभी नहीं सुन पाते।

पारिसयों द्वारा गान्धार जीते जाने तक वह प्रदेश विद्या श्रीर संस्कृति का केन्द्र था। फलतः पञ्जाब के राष्ट्रों की निर्वलता क्षिण्क थी, श्रीर तक्षशिला में नागों का उत्थान भी क्षिण्क। यह कहना ठींक नहीं है कि जनमेजय ने नागों को हरा दिया तो भी उत्तरपिष्ठिम में वे बने रहे। श्रनुश्रुति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढाई कर उन की सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया। इस कथन को न मानने का कोई कारण नहीं है।

फलतः कुरु राजा जव 'गङ्गा-जमुना दोत्राव का सारा उत्तरी भाग

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>प्रा० अ**०** प्र० २८३ |

छोड़ने को बाधित हुन्ना था' तब 'पञ्जाब की तरफ से दबाव पड़ने' का कोई प्रश्न ही न था। छान्दोग्य उपनिषद् में मटची ( लाल टिड्डी ) के लगातार उपद्रव से कुरु देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख है—

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिई चाकायण इभ्यआमे अद्राणक उवास ॥१॥ स हैभ्यं कुल्माषान् खादन्त विभिन्ने तं होवाच। नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च य म इम उपविहिता इति ॥२॥ ( छा० उप० १ १० )

हत शब्द से दुर्भिक्ष की भयंकरता सूचित होती है। हस्तिनापुर को बहा ले जाने वाली गड़ा की बाढ़ भी अकेली असम्बद्ध घटना न रही होगी, उस का कारण भारी अतिवृष्टि हुई होगी जिस ने गाँवों और फसलों को बहा कर दुर्भिक्ष को और भयंकर बना दिया होगा। इसी कारण न केवल हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोश्राब को छोड़ना पड़ा होगा। (मिलाइए रा० इ० पृ० २३)।

## \* १६. उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व प्रकाश

यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का न्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मूल स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता है; भारतीय जाति में, उस की संस्कृति में, विचार-और न्यवहार-पद्धित में और दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी जातियों से और सस्कृतियों से पृथक् करता है, जो उन के न्यक्तित्व का निचोड़ है, वह इसी काल में स्थापित और प्रकट होता है। यों तो भारतीय सस्कृति का मूल प्राग्वैदिक और वैदिक कालों में है, किन्तु उन युगों में अभी वह तरल-द्रव-रूप प्रतीत होती है, इस युग में उस की ठोस बुनियाद पड़ती है, उस का न्यक्तित्व मूर्च रूप धारण करता है। गौतम बुद के समय तक हम भारतीय जाति के जीवन में अनेक प्रथाओं सस्थाओं और न्यवस्थाओं (constitutions) एवं पद्धितयों और परिपाटियों को स्थापित

श्रीर बद्धमूल हुत्रा पाते हैं, उन के समय तक एक धम्मो सनातनो जड़ पकड़ चुका श्रीर खड़ा हो चुका था। वे पोराणक पहितों श्रीर पोराण ब्राह्मणों की वातों को श्रादरपूर्वक उद्धृत करते हैं।

वैदिक श्रीर प्राग्वैदिक काल का जीवन इतिहास विचार श्रीर कल्प-नायें वे उपादान हैं जिन्हें हाथ मे लेकर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उस्ताद कारीगर की तरह गढता ढालता श्रीर शकल देता है, श्रीर इस प्रकार भारतवर्ष के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शिक्षा-दीक्षा श्रीर जिस के सस्कार शताव्दियों के श्रांधी-पानी में मिटने नहीं पाते, श्रीर जो जातियों श्रीर सभ्यताश्रों के श्रनेक सम्मदीं श्रीर कशमकशों को भेल कर श्रपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता।

्वैदिक श्रायों के जीवन के लिए कोई वंधे हुए नियम न थे। वह एक तक्या स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो श्रपनी सहज बुद्धि से जीवन के श्रछूते त्वेत्र में श्रपनी राह श्राप खोजती श्रीर बनाती थी। उस की जीवनचर्या ने उस के वशाजों के लिये प्रथाये श्रीर सस्थायें वना दीं। जैसे वे बोले वैसे मन्त्र बनते गये, जैसे वे चले वही पद्धति हो गई, जो उन्हों ने किया वही श्रन्छान बन गया। वेद स्वतः प्रमाण है। उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल भारतीय जीवन की प्रथाश्रों का सकलन श्रीर वर्गीकरण, छानबीन श्रीर काटछाँट होती है। यहाँ श्रा कर पहले पहल प्रयाये श्रीर परिपाटियाँ कानून (धर्म-न्यवहार) सस्कार श्रीर सस्या का रूप धारण करती हैं। किन्तु उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम श्रन्ध श्रनुयायी की तरह बने बनाये नमूनों पर पकी पकाई ईटें नहीं रखता जाता। वह एक स्वतन्त्र उस्ताद कारीगर की तरह काटता तराशता श्रीर ढालता है, श्रीर स्वय नई रचना भी करता

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जातक ४, १४८; सु० नि० ब्राह्मणधम्मिक सुत्त (१६) की वरश्रुगाथा; इत्यादि ।

है। उस के लिए वैदिक आर्य जीवन एक द्रव उपादान है जिसे वह स्वतन्त्रतापूर्वक ढालता है। वह स्वतन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के अन्त—छठी शताब्दी ई० के आरम्भ—तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व स्पष्ट प्रकट हो जाता है, इस में सन्देह नहीं। विशिष्ट सारतीय विचार-व्यवहार और समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग में स्पष्ट है ही; भारतवर्ष की वे प्रादेशिक राज्यसस्थाये भी, जो ५०० ई० तक लगातार जारी रहती हैं, पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं।

#### \* १७. कम्बोज देश

कम्बोज देश की ठीक शिनाख़्त करना प्राचीन भारतीय इतिहास की अनेक गुत्थियाँ सुलमाने के लिए, विशेष कर आर्यावर्त्त ईरान और मध्य एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है; किन्तु अभी तक पुरातत्त्ववेत्ताओं को उस में सफलता न हुई थी। वि० स्मिथ एक नोट में लिखते हैं कि फूशे (Foucher) ने नेपाली अनुश्रुति के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं माना है—आइकनोआफी बूधीक (बौद्ध प्रतिमा-कला) पृ० १३४; किन्तु कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक ईरानी बोली बोलते थे। यह ईरानी बोली को बात स्मिथ ने डा० ग्रियर्सन की टिप्पणी, ज० रा० ए० सं० १९११ पृ० ८०२, का प्रमाण देकर दर्ज की है। डा० ग्रियर्सन ने उस टिप्पणी में यास्क मुनि के श्वतिगीतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते विकाराँस्त्वस्य आर्या मायन्ते (निरुक्त २ १. ३.४)—इस निर्देश की आरे ध्यान दिलाया है, और यह दिखलाया है कि शवति या शुदन घातु चलने के आर्थ में अब फारसी में बर्त्ता जाता है। यास्क का समय

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>त्र ० हि० पुं० १६३ ।

पाणिनि से पहले है, श्रीर उस के कुछ ही शताब्दियाँ पहले वंश-ब्राह्मण में कम्बोजों का नाम पहले-पहल सुना जाता है।

यास्क के उक्त निर्देश की ऋोर श्रियर्सन से भी सात बरस पहले, दस्तूर पेशोतनजी वहरामजी सजाना स्मारक ग्रन्थ (श्लाइपज़िंग १९०४) में जर्मन विद्वान् कुहन ने ध्यान दिलाया था। उस के ऋतिरिक्त उन्होंने वहाँ जातक (६, ए० २१०) की निम्नलिखित "गाथा भी उद्धृत की थी—

कीटा पतंगा उरगा च भेका हन्त्वा किर्मि सुरुक्ति मक्खिका च। एते हि धम्मा अनिरयरूपा

कम्बोजकानं वितथा बहुन्नन् ॥

श्रीर इस के श्राधार पर उन्हों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग प्राचीन ईरानी विश्वास के श्रनुसार ज़हरीले—श्रहरमनी—जन्तुश्रों को मारना श्रपने धर्म का श्रश मानते थे।

कुहन के लेख की तरफ निरमान ने ज० रा० ए० से की दूसरी जिल्द (१९१२, पृ० २५५) में ध्यान दिला दिया था। किन्तु सन् १९०४ अथवा सन् १९११-१२ के बाद अब तक किसी ने निरचय करने का जतन नहीं किया कि ईरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नाम कम्बोज था। अधिकतर विद्वान् इस बीच कम्बोज का अर्थ गोल-माल तरीके से पूरवी अफगानिस्तान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अफगानिस्तान का कौन प्रदेश श काफिरिस्तान श वह तो पुराना किपश—चिनयों का कि-पिन—है। तब लमगान श वह लम्पाक है। तब निग्रहार श वह नगरहार है। तब अफरीदी-तीराह से मुलेमान तक का कोई प्रदेश श नहीं, वह भी प्राचीन पक्थ है। तब चितराल श लेकिन वह अफगानिस्तान मे नहीं है। उसी प्रकार थागिस्तान भी उस से बाहर है, और वह प्राचीन उड्डीयान और पुष्करावती है। तब वस्त्रों श किन्तु वह तो

उत्तर-पूर्वी न कि पूरवी अफ़गानिस्तान है, और ठेठ अफ़गानिस्तान में नहीं है। जब हम अफ़गानिस्तान के एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनाक़्त करने के लिए टटोलते हैं तब कम्बोज मृगमरीचिका की तरह आगे आगे भागता जाता है।

इस गोलमाल को डा॰ हेमचन्द्र रायचौधुरी ने दूर कर दिया है। महामारत द्रोणपर्व ४.५ में कहा है—

#### कर्णं राजपुरं गत्वा काम्भोजा निर्जितास्त्वया।

इस के आधार पर उनका कहना है कि राजपुरी (= कश्मीर के दिक्खन आधुनिक राजौरी) के चौगिंद प्रदेश ही कम्बोज महाजदपद था (रा० इ० पृ० ९४-९५)। प्रो० मंडारकर ने भी इस शिनाख्त को स्वीकार कर लिया है (अशोक पृ० ३१); उन का कहना है कि दारयवहु का जीता हुआ कम्बुजिय और अशोक के अभिलेखों का कम्बोज वही है।)

दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट उक्ति की अनिश्चित र्व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के यह मनमाना फ़ैसला कर डाला है। अशोक से ठीक पहले सिकन्दर के समय राजौरी-पुँच-भिम्भर की उपत्यका अभिसार कहलाती थी , और पौन शताब्दी में उस का नाम बदल जाने का कोई कारण न था। अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी पाण्डवों की तरफ से लड़ने का महामारत में उस्लेख हैं ( § ६४ ), इस लिए महामारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कहा जा सकता। समूचे संस्कृत वाङ्मय में राजौरी प्रदेश का नाम लगातार अभिसार पाया जाता है, और वह कोई गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है। अभिसार और कम्बोज कभी समा-नार्थक शब्द रहे हों, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>नीचे § १२० ।

मिल सकेगा। कम्योज देश सदा भारतवर्ष की ग्रान्तिम सीमा पर माना जाता रहा है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान् उसे जेइलम नदी के पूरव और कश्मीर के दिक्खन ठेठ पञ्जाव में उतार लाये है। अर्थात् पूर्वी गान्धार के भी पूरव और केकय के ठीक उत्तर ! फिर विलकुल मनमाने ढंग से वे कहते हैं कि जेहलम और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में सिमालित था, जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी। किन्तु व्यथ ग्रीर सिन्ध के वीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। महाभारत समापर्व अ० २८ में अर्जन के दिग्विजय-प्रकरण में दार्व अभिसारी उरशा ( गलत पाठ उरमा ) कम्बोज सब का ग्रलग ग्रलग उल्लेख है। यदि कम्बोज हिमालय की उपत्यका में हो तो रघुवश सर्ग ४ में रघु के कम्बोज जीतने के बाद हिमालय पर चढ़ने (श्लोक ७१) श्रौर फिर किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवर्ष में उतरने (श्लोक = ) की बात कैसे चरितार्थ होगी ? यदि रघ्न दक्खिन से हिमालय चढा होता तो वजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता ! डा॰ रायचौधरी ने स्वय यह सिद्ध किया है कि सोलह महाजनपदो के युग में कश्मीर भी गान्धार महाजनपद के ग्राधीन था?। किन्तु यदि कश्मीर के दक्खिन श्रौर पिन्छम का छिभाल श्रौर हजारा प्रदेश-जिसे वे कम्बोज कहते हैं—स्वतन्त्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को ग्राधीन किये विना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह असगित उन्हें नहीं दीख पड़ी।

सव से बढ़ कर करमीर के किसी प्रदेश की शिनाख्त करते समय कल्ह्य की गवाही तो सुननी चाहिए थी। राजतरिंगणी तरंग ४ में राजा मुक्तापीड़ लिलतादित्य के दिग्विजय-प्रकरण में कम्बोजों का उल्लेख है

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऊपर § =२ ।

(श्लोक १६५), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर (१६३) रक्ला है, जब कि ये विद्वान् कश्मीर के ठीक दक्खिन उतार लाये हैं! राजौरी का प्रदेश लिलतादित्य के दादा ककेंं हिं-वंश-स्थापक दुर्लभवर्धन के समय से कश्मीर के ऋधीन था; यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की लिलतादित्य को कोई ज़रूरत न होती।

मैंने कम्बोज देश की तलाश राजतरिंगणी के उस प्रकरण के ही सहारे की है। वहाँ कम्बोज के ठीक बाद तु + खार या तुखार देश का नाम है (१६५), फिर मुम्मुनि नामक तुर्क राजा का। डाक्टर स्टाइन ने वहाँ कम्बोज का ऋर्थ वही पूर्वी ऋफ़गानिस्तान किया है। किन्तु पूरवी अफ़ग़ानिस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है ? कश्मीर के ठीक उत्तर दरद लोग हैं; श्रौर पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार ( पुष्करावती ) तथा किपश । दरदो का उक्त प्रसंग में ऋलग उल्लेख है ( १६९ )। कश्मीर के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक चितराल का ही पुराना नाम अज्ञात था, और वह है भी कश्मीर के उत्तरपञ्छिम, तथा तुखार देश ( बदख्शा ) से ठीक लगा हुआ। इस लिए सन् १९२८ ई० में रूपरेखा की कम्बोज-विषयक टिप्पणी में मैने कम्बोज को चितराल मानने का प्रस्ताव कुछ िक्सक के साथ किया था। किसक इस कारण कि चितराल के निवासी मूलतः दरद थे यद्यपि अब उन में थोड़ा मिश्रण है। भारतवर्ष की जातीय मूमियों का ब्राध्ययन करते हुए मैं यह सिद्धान्त स्थापित कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश ऋाधुनिक बोलियों के चेत्रों से प्रायः मिलते हैं । इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह दरद-देश का एक अश माना जाता; पर वैसी बात नहीं है। चितराल की बोली खोबार में श्रौर वहाँ के निवासी सो लोगों में दरद के अतिरिक्त ग़ल्चा मिश्रण है। ग़ल्चा बोलियों श्रीर जाति को पहले मैं भारत की सीमा के वाहर समभता था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० ऊपर § १०।

किन्तु सन् १९३० में जब मैं रुपरेखा के लिए भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना करने लगा, तव मुक्ते यह सुक्ता कि कहीं ग्रांट्या प्रदेश ही तो प्राचीन कम्बोज नहीं है। ग्रांट्या प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; श्रीर तुखार देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को छूता है, वहाँ वह ग्रांट्या-चेत्र की समूची पिन्छमी सीमा के साथ साथ चला गया है।

रघुवश में रघु के उत्तर-दिग्विजय में भी कम्बोज देश का उरुलेख है। ललितादित्य के उत्तर-दिग्विजय की विवेचना से मुभ्ते कम्बोज का जो श्रर्थ स्भा था, रघु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट श्रौर पका कर दिया। यही नहीं; ग़ल्चा-त्तेत्र को कम्बोज मानने से यह विकट पहेली भी सुलभ गई कि कालिदास ने क्यों कम्बोज के ठीक दिक्खनपूरव गङ्गा का उस्तेख किया है (रघुवश ४, ७३)। ग्रस्चा-चेत्र की पूर्वी सीमा सीता (यारकन्द) नदी है। प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार सीता ऋौर गगा का स्रोत एक ही था--- अनवतस सर। सीता उस के उत्तर तरफ से निकलती थी, श्रीर गगा पूरव तरफ से । इस प्रकार उस सर के उत्तर से पूरव परिक्रमा करने से रघु की सेना कम्बोज-देश के ठीक बाद गगा के स्रोत पर पहुँच सकती थी। कालिदास का अभिप्राय कश्मीर के उत्तर की किशन-गगा (कृष्ण), उत्तर-गगा ( व्यथ की शाखा सिन्ध ) या उत्तरगगा की एक शाखा के स्रोत गगा-सर से नहीं हो सकता, क्योंकि वे सब हिमालय की गर्भ-श्रञ्जला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघु की सेना कम्बोज के बाद हिमालय चढी श्रीर किन्नरों को जीतने के बाद उस पर से उतरों थी। स्पष्ट है कि हिमालय से ऋभिप्राय वहाँ गर्भ-शृङ्खला से कारकोरम शृङ्खला तक के पहाड़ों से है।

१वसुबन्धु—अभिधम<sup>६</sup>कोष (राहुत सांकृत्यायन-सम्पा०, काशी १६८८), ३, ४७, य्वान व्वाह १, पृ० ३२-३४।

प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि श्रनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास भी निरो गप्प श्रौर श्रन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता। उस विश्वास की कुछ बुनियाद दीख पड़ती है, श्रीर श्रनवतप्त सर को हम श्राधु-निक नक्शे पर अन्दाज़न अकित कर सकते हैं। सिन्धु उस सर के दिक्खन उतरती मानी जाती थी, श्रौर सीता उत्तर। यदि श्योक को सिन्धु की मुख्य धारा मान लें तो कारकोरम जोत के पास के गलों (glaciers) पर उक्त वात ठीक घटती है—सिन्ध उन के दक्खिन और सीता उत्तर उतरती है। किन्तु वंतु श्रीर गंगा का स्रोत वहाँ कैसे माना जा सकता था ? इस सम्बन्ध में हमें त्राधुनिक भूगोलशास्त्रियों के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर श्रौर कारकोरम की श्रनेक नदियों के प्रसवण-चेत्र गलों के रास्तों के पथरीली रचनात्रों (moraine formations) मे परिवर्त्तन होते रहने के कारण ऐतिहासिक युगों में बदलते रहे हैं। यह असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की ज़ोरकुल (विक्टोरिया) भील का पानी पूरव श्रीर चकमकतिन का पच्छिम-अाजकल से ठीक उलटा—बहता रहा हो । इस दशा में क्या यह सम्भव नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरव तरफ प्राचीन काल में कोई धारा बहती रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उप-रली धारा है ? वैसे भ्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते;— सन् १८८०-८३ में भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्धुक के ब्रह्मपुत्र दून का समूचा रास्ता टटोल न लोने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह निश्चय से न जानते थे कि तिब्बत की चाङ्पो ब्रह्मपुत्र की उपरती धारा है या इरावती या साल्वीन की । यह भी याद रहे कि हम अन-वतप्त सर को जहाँ पर त्राकित कर रहे हैं, वह प्रदेश संसार के उन इने-गिने भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक पड़ताल अभी तक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>बिटिश विश्वकोश, १३ संस्क०, जि० २०, पृ० ६४७।

नहीं हो पाई। भविष्य की पड़ताल से क्या मालूम हमें प्राचीन भार-तीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसगत कारण उसी रूप में मिल जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है ?

कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया है। हूणों का प्रदेश तब वत्तु की दो धाराश्रों—वक्षाब ( श्राधुनिक बक्ष ) श्रीर श्रक्साब ( श्राधुनिक श्रक्स या मुर्गाब )—के बीच का दोश्राब—पारसी लेखको का हैतल, श्रीर श्रवों का खुत्तल प्रदेश—या, सो विद्वान् लोग निश्चित कर चुके हैं। श्राजकल भी ग़ल्चा प्रदेश की उत्तरी सीमा उसी श्रक्स नदी के करीब करीब साथ कही जा सकती है। इस प्रकार समूचा ग़ल्चा चेत्र ही कम्बोज था, सो ठीक निश्चित होता है।

किन्तु यास्क मुनि ने २४०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के विषय में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज मिल सकता है ? चितराल की खोवार बोली में वह मुक्ते कहीं न मिला। किन्तु ग्रल्वा-चेत्र के कम्बोज देश होने में मुक्ते रत्ती भर भी सन्देह न रहा, जब मैंने देखा कि डा० प्रियर्सन ने उस की जितनी बोलियों के नमूने भा० भा० प० की जि० १० में दिये हैं, उन में से वखी के सिवाय अन्य मव के उन छोटे छोटे नमूनों मे भी शवित धातु आज भी गित के अर्थ में मौजूद है ! शिग्नी या खुग्नी में मुत=गया (पृ० ४६८), सरीकोली में सेत=जाना (४७३), स्यूत=गया, सोम=जाऊँगा (४७६), ज़ेबाकी या इरकामिशी में शुद=गया (४००), मुंजानी या मुंगी में शिक्षा=जाना (४११), और युहद्गा में शुई=गया (१२४)।

<sup>े</sup> कृष्णस्वामी एंयंगर—भारतीय इतिहास में हूण समस्या, इं० आ० १६९६, पृ० ६४ प्र।

बद्ज़्शीं लोग भी उसी ताजिक जाति के हैं जिस के ग़ल्चा; श्रीर ग्रियर्छन का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी<sup>9</sup>। हम ने देखा है कि त्र्राधुनिक भाषात्र्यों के त्तेत्र प्रायः प्राचीन जनपदों को सूचित करते हैं। तब वदक्शाँ भी कम्बोज में सम्मिलित था ? किन्तु वदक्शाँ का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, श्रौर कल्हण ने उक्त सन्दर्भ में उसे कम्बोज से ऋलग गिनाया है। तो भी इस से कोई कठिनाई नहीं होती, क्योकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति बलख बदक्शाँ श्रीर पामीर मे दूसरी शताब्दी ई० पू० मे आई थी<sup>२</sup>, श्रौर तभी से वे देश तुखार-देश कहलाने लगे। उस में पहले बलख का नाम वाह्नीक था, श्रीर पामीर का कम्बोज—सो हम ने अभी देखा; किन्तु बदक्शों का नाम तव क्या था ? पामीर श्रीर बदख़शाँ की भाषा श्रीर जाति तब एक थी, इसे देखते हुए हम इस परिगाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज मे बदख़शाँ भी सम्मिलित था,-क्योंकि कम्बीज एक जातीय नाम ही था। हमारी यह स्थापना महामारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६ ७४ १७ श्रौर २ २८ २२-२३ में ) काम्मोजवाहीकाः का नाम इकट्ठा एक इन्द्र में त्राता है; कम्बोज में यदि बदख़्शाँ सम्मिलित रहा हो ती उस की सीमा वाह्वीक से लगती थी। तुखार जाति के कम्बोज मे आ वसने से उस जनपद का तुखार नाम पड़ गया। धीरे धीरे तुखारों का राज्य खिखत हो जाने पर तुखार नाम केवल बदख़शाँ का-जहाँ तुखारों की राजधानी थी—रह गया, त्रौर पूरची भाग—पामीर—के लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा। मध्ययुगीन कम्बोह भी वही है। उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी भूलो न गई थी सो निम्नलिखित प्रसिद्ध फ़ारसी पद्य से सूचित होता है-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं, पृ० ४४६ । <sup>२</sup>नीचे **§ १**६२ ।

श्रगर् कहत्-उर रिज्ञाल् उफ़्तद् ज़े श्रॉकस् उन्स कम गोरी— विके श्रफ़गॉ, दोयम कम्बोह, सोयम बदज़ात करमीरी ! ज़े श्रफ़गॉं हीलॉ मीश्रायद्, ज़े कम्बोह कीना मिश्रायद्, ज़े करमीरी नमी श्रायद् बजुज़ श्रन्दोहो दिलगीरी !9

अपने पहाड़ी पड़ोसियों के विषय में फारिस के किव ने जो भाव प्रकट किये हैं, उन से सहमत हुए बिना भी यह कहा जा सकता है कि उन पड़ोसियों का भौगोलिक क्रम उसे ठीक मालूम था।

नेपाली अनुश्रुति कम्बोज को क्यों तिब्बत में समभती है उस का कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत के ठीक पच्छिम लगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का बढ़ाव प्रतीत हो सकता है। महाभारत ७ ४.५ का जो प्रतीक डा॰ राय-चौधुरी ने उद्धृत किया है, उस का या तो यह अर्थ है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरी होकर जाता था, या वहाँ राजपुर का अर्थ है राजगृह। य्वान् च्वाड् के समय भी बलख की राजधानी छोटा राजगृह कहलाती थी र , और वह कभी समूचे कम्बोज देश की राजधानी रही हो सकती है। ध्यान रहे कि भारतवर्ष में पहला राजगृह-गिरिव्रज मगध का नहीं प्रत्युत केकय देश का था अ, और उस के प्रवासियों ने बलख में एक राजगृह स्थापित किया हो सो बहुत सम्भव है।

डा॰ रायचौधुरी के प्रतीक के विषय मे उक्त बात मैंने सन् १९३० के अन्त में लिखी थी। दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज पिराइत ज्यू को नेवार लिपि में ताळपत्रों पर लिखी महामारत की एक प्रति

<sup>े</sup>इस पद्य के लिए मैं काशी के पं० रामकुमार चौबे, एम्० ए०, एल्० टी० का श्रनुगृहीत हूं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>य्वान च्वाङ् १, पृ० १०८ । <sup>3</sup>दे० ऊपर § १४ ।

मिली जो अन्दाज़न ८-९ सो वरस पुरानी है। सन् १६३२ के आरम्भ में नेपाल जाने पर मुफ्ते राजगुरु महोदय की कृपा से उस के विषय में सब जानकारी प्राप्त हुई। विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह प्रति मुक्त है। कर्ण का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत होता है कि वह प्रसग पीछे जोड़ा गया है।

' कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-दिग्वि-जय के बाकी श्रज्ञात प्रदेश श्रौर जातियाँ—उत्सव-सकेत श्रौर किन्नर— भी पहचाने गये, श्रौर फिर जब मैंने महामारत में श्रर्जुन के उत्तर-दिग्वि-जय की इसी श्रभिप्राय से जाँच की कि देखूं मेरा किया हुश्रा कम्बोज का श्रर्थ वहाँ घटता है कि नहीं, तब उससे भी न केवल मेरी शिनाख्त को पूरा समर्थन ही मिला, प्रत्युत एक श्रौर प्रसिद्ध जाति का खोया हुश्रा नाम पाया गया?।

प्राचीन उत्तरापय का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरो-त्तर श्रधिक स्पष्ट होता जा रहा है।

प्रो० तोमास्चेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाओं में से गृल्वा मुंजानी वोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नज़दीक है । यदि यह वात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद का उदय हमारे वाड्मय के अनुसार पहले-पहल नौवीं-आठवी शताब्दी ई० पू० मे हुआ। उसी समय या उस के कुछ ही पीछे महात्मा ज़रशुस्त्र प्रकट हुए। कम्बोज उस युग में आर्यावर्त्त और ईरानी के बांच सामा देश था। हम देख चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक की गाथा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन ईरानी धर्म का अनुयायी सिद्ध किया था। यदि ज़रशुस्त्र का कार्यचेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता वाङ्मय में आर्यावर्त्त और

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>दे० नीचे ∰ २८। <sup>२</sup>मा० मा० प०, १०, पृ० ४०६।

ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश हैं, उन की भी सुन्दर व्याख्या हो सकेगो। श्रौरतव ज़रशुस्त्रीधर्म के उद्भव श्रौर विकास का हमें एक नई दृष्टि से देखना होगा।

# \* १८. प्राग्वुद्ध भारत का पिन्छमी जगत् से सम्पूर्की

वैदिक काल में भी भारतवर्ष का पिन्छुमी जगत् से न्यापारिक श्रौर श्रन्य सम्पर्क रहने के श्रनेक चिन्ह हैं, जिन की विवेचना ऊपर (क्ष१२) कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल श्रौर सोलह महाजनपद-युग में वैसे चिन्ह श्रौर श्रधिक पाये जाते हैं, श्रौर श्रन्त में द्वीं-७वीं शताब्दी ई० पू० से तो भारतवर्ष का बाबुल कानान श्रादि पिन्छुमी देशों से व्यापार चलते रहने की बात सर्वसम्मत है।

बावेरु-जातक (३३९) में यह कहानी है कि भारतवर्ष के कोई व्यापारी एक कौए को पकड़ कर वावेरु-रह (बाबुल देश) में ले गये। उस समय बावेर में पंछी न होते थे (तिस्म किर काले बावेरुरहें सकुना नाम नऽित्य)। वह देसावर का कौ आ (दिसाकाक) सौ कहापन (कार्षापण) में विका! तब दूसरी बार वे व्यापारी एक मोर ले गये जो एक हज़ार कहापन में विका। इस कहानी की जड़ में कुछ सचाई ज़रूर है, इस का प्रमाण यह है कि बाबुली भाषा में मोर का वाचक शब्द तुकी था जो तामिल तोंगे का रूपान्तर है। इसी प्रकार चावल के लिए वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, और अन्य कई वस्तुओं के लिए भी। इस से यह भी सिद्ध है कि ये वस्तुएँ वहाँ द्वाविड भारत से जातीं थीं।

किन्तु श्रायीवर्त्त के साथ भी पिन्छुम के सामी राज्यों का न्यापार सम्पर्क होने के निश्चित प्रमाण हैं। श्रातपथ ब्राह्मण में जलस्पावन की कथा है; वह कथा बहुत देशों के वाड्मय में पायी जाती है, पर मूलतः वह बाबुली है। फिर उसी ब्राह्मण (३२.१.२३-२४) में सब से पहले म्लेच्छ शब्द का प्रयोग श्रमुरों के लिए हुआ है। संस्कृत वैयाकरणों

के अनुसार म्लेच्छ का अर्थ अन्यक्त बोली बोलना है, और उस धातु की निकक्ति कइयों ने म्लै (म्लान होना, मुरभाना) धातु से की है। जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्ति वैसी ही किएत है जैसी यह व्याख्या कि यवन लोग क्षत्रियों और शूदों के संकर से पैदा हुई जाति हैं; वास्तव में म्लेच्छ धातु में एक विदेशी शब्द छिपा है; वह उस सामी (सेमेटिक) शब्द का रूपान्तर है जो हिन्र (यहूदियों की भाषा जिस में मूल बाइवल लिखी गई है ) में मेलेखं बोला जाता है। संस्कृत मे उस का म्लेच्छ बन गया है, पर पालि श्रौर श्रर्धमागधी में वह मलिक्ख श्रीर मिलक्खु ही रहा है। सामी मेलेखँ शब्द का श्रर्थ है राजा। शतपथ के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि असुर म्लेच्छ लोग हेलवो हेलवा बोलते थे। जायसवाल का कहना है कि ये शब्द अर्शुर भाषा के ह-पॅलोवाः ( परमात्मा ) का रूपान्तर हैं । इस प्रकार श्रसुर शब्द शुरू में स्पष्टतः **अर्शुर लोगों का श्रीर म्लेच्छ उन के राजाश्रों का वाचक था; बाद** में वे शब्द विस्तृत ऋथौं में वर्त्ते जाने लगे जैसे ऋब यवन शब्द बर्त्ता जाता है । जायसवाल के इस मत को भएडारकर ने भी स्वीका<u>र किया हैं</u>र।

श्रश्शुरों के साथ श्रायिक्त के सम्पर्क का एक वड़ा प्रमाण दोनों देशों के ज्योतिषशास्त्र की तुलना से मिलता है। वेकटेश वापूजी केतकर का मत है कि भारतवासियों ने देव (फिलत ज्योतिष) भले ही यूना-नियों से सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय श्रीर यूनानी दोनों ने श्रश्शुरों से सीखा। किन्तु वह वात तो दूसरी तीसरी शताव्दी ई० की है। उस से पहले भी दोनों देशों की कालगणना श्रीर ज्योतिष में श्रनेक प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया है। सूर्यसिद्धान्त (१.२—४) में लिखा है कि कृतयुग के श्रन्त मे

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> नाइटश्रि्फर, ६**८ ( १६१४ ), ५० ७१६-२०** ।

२का० व्या० पृ० १४४ ।

मय नामक ऋसुर ने बड़ा तप किया जिस से प्रसन्न हो कर सूर्य, भगवान् ने उसे ग्रहों का चिरत बतलाया। उसी मयासुर के तप के विषय मे शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धान्त में लिखा है—

मुक्किकत्ताद्वादशेऽब्दे लंकायाः प्राक् च शास्मले।
सयाप्र प्रथमे प्रश्ने सूर्यवाक्यमिदं भवेत्॥
(१.१६८)

श्रर्थात् मय ने शाल्मय द्वीप में तप किया था जहाँ से लका की देशान्तर-रेखा भूमिपरिधि की नै अर्थात् ३०° पूरव है। आजकल बाबुल श्रीर लका का अन्तर ३१° १५ है, पर काल्दी और अश्शुर लोगों के पुराने तुलाशमान के अनुसार वह ३०° था। इस प्रकार केत-कर ने सिद्ध किया है कि शालमलद्वीप बाबुल देश का नाम था। ५५४ ई॰ पू॰ मे उसे काल्दी लोगों के राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अरशुर सामाज्य की नींव डाली थी; केतकर का अन्दाज़ है कि शास्मनेसर के ही नाम से हमारे देश में वाबुल देश शाल्मल कहलाने लगा । सूर्यसिद्धान्त के अर्शुर-मूलक होने के अन्य अनेक प्रमाण भी उन्हों ने दिये हैं । उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तग्रन्थों की रचना के समय (तीसरी—छठी शताब्दी ई०) मयासुर को एक अरशुर महापुरुष माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक श्रमानुष योनि का जीव। मटामारत मे पाएडवो की राजधानी इन्द्रप्रस्य भी उसी मयासुर की बनाई कही गई है। श्रश्शुर लोग न केवल ज्योतिष मे प्रत्युत वास्तुविद्या ( स्थापत्य, भवननिर्माण-कला ) मे भी बड़े प्रवीण थे, श्रौर भारतीय श्रायों ने उक्त दोनों विषयों में उन से वहुत कुछ सीखा था, यह इस से

१इडियन ऐन्ड फोरिन क्रोनों लोजी (भारतीय ख्रौर विदेशी कालगणना) जि व रा प ए सो , सं ७५ अ ( स्रतिरिक्त अक ), १६२३, पृ० १४६-६२।

प्रतीत होता है। सिद्धान्त-ग्रन्थों के समय मयासुर को कृत-युग के ग्रन्त में हुन्ना माना जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुन्ना था सो जानने के लिए त्रामी तक कोई साधन नहीं है। शालमल नाम से केवल यह सिद्ध होता है कि वृद्ध सिद्धान्त के समय वह देश शालमल कहलाता था, किन्तु मयासुर के समय भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार मयासुर-विषयक अनुश्रुति जहाँ दोनों देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती।

किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों ने उन्नत ज्योतिष जैसे अरुशुरों से सीखा था, वैसे ही आरम्भिक काल में पहले काल्दी लोगों ने भारतवासियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया था। आर्यावर्त्त का सब से पहला पञ्चाङ्ग वैदिक पञ्चाङ्ग था। उस के बाद हमारे देश में आर्य पञ्चाङ्ग चला जो ११९३ ई० पू० से २९१ ई० तक चलता रहा। केतकर का कहना है कि काल्दी और मिस्र मे द्र वीं शता-व्दी ई० पू० से चलने वाला नवोनस्सर का पञ्चाङ्ग ठीक वही है । यूनानी ज्योतिषी प्रोलमाय की गण्ना उसी नवोनस्सर-पञ्चाङ्ग के अनुसार थी। और क्योंकि वह आर्यावर्त्त में काल्दी और मिस्र की अपेक्षा चार शताव्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए आर्यावर्त्त से ही उन देशों में गया।

ज्योतिष-शास्त्र से विलकुल अनिभन्न होने के कारण मै केतकर की खोज के विषय मे अपनी कोई सम्मति प्रकटनहीं कर सकता हूँ; साधारण रूप से उन की बाते बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं।

जायसवाल ने सुप्पारक जातक (४६३) के भौगोलिक ज्ञान से भी वहीं बात सिद्ध करने की चेष्टा की है। उस जातक की अतीतवत्यु यह

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वहीं, पृ० १०७-११४, १४८।

है कि भरकच्छ के कई सौ व्यापारी एक जहाज़ ले कर श्रौर सुप्पारक नामी एक आदमी को अपना निम्यामक नियुक्त कर महासमुद्द की यात्रा को चले। सात दिन की अञ्झी यात्रा, के बाद उन्हें अकालवात का सामना पड़ा जिस ने उन की नाव को प्रकृतिसमुद्र ( श्रञ्जूते महासागर ) के तल पर चार महीने विचरा कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ खुर ( उस्तरे ) की सी नाक वाली आदम-कद मछलियाँ छुव्वियाँ लगाती थीं। सुप्पारक ने बतलाया कि वह खुरमाल समुद्द है। उस समुद्र में वज्र पैदा होता था। उस के बाद वे अगिगमाल समुद्द में पहुँचे जो जलती त्राग या दोपहर के सूरज की तरह चमकता था। उस में सोना पाया जाता था। फिर दिषमाल समुद्द आया जिस का पानी दूध या दही की तरह भत्तकता था, श्रीर जिस में चाँदी पाई जाती थी। फिर कुसमाली समुद्द आया जिस का रग नीली (हरी) कुशा के खेत की तरह था, श्रीर जिस में से नीलम निकाला जाता था। उस के श्रागे ने नळमाल समुद्द में पहुँचे जो नळ के वन या मूँगे की तरह लाल था; उस में मूँगा उपजता था। श्रन्त में वे एक समुद्र में पहूँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें **ऊपर उठतीं श्रौर घोर श**न्द करती हुई गिरतीं थीं। सुप्पारक ने वताया, वह वलमामुख समुद्द है, जिस में पड़ कर लौटना असम्भव है। उस नाव पर सात सौ त्रादमी थे, जो सब यह सुन कर चिल्ला उठे। किन्तु सुप्या-रक स्वय बोधिसत्त्व था, ऋौर ऋपनी सचिकिरिय ( सत्य-क्रिया ) से उस ने नाव को वापिस किया।

यह तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रों के नाम मूलतः श्रीर श्रीर कारगों से पड़े होंगे, श्रीर उक्त व्याख्याये वाद में कहानीकारों श्रीर लालबुभक्कड़ों ने बना लीं। जायसवाल उन नामों की व्याख्या यों करते हैं। खुरमाली समुद्र आधुनिक फ़ारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस के तट पर रहने वाले बाबुली लोग मत्स्य-मानुष को श्रपनी सम्यता का विधाता मानते श्रीर पूजते थे, श्रीर खुर भी एक बाबुली देवता था जिसु

का नाम राजा खम्मुराबी ( लग० २२०० ई० पूर ) के श्रिभिलेखों में पाया गया है। दिषमाल श्राधिनिक लाल सागर है, जिस में दही सी मोटी मोटी गाढ़ी चीज तैरती है, जिस के रङ्ग के कारण आजकल उस का नाम लाल सागर हुआ है। अग्गिमाल उन दोनों के बीच अदन के पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा। चौथा समुद्र कुशमाली जातक के अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नील नदी के निकास के देश और कुशद्वीप के तट-समुद्र का अभिप्राय है। पुराणों में कुशद्वीप मे नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार श्राधुनिक नूविया को कुशद्दीप मानना चाहिए। पुराणों के कुशद्दीप के वर्णन का अनुसरण कर के ही कप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था। नूविया का नाम कुराद्वीप वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही पड़ सकता था; कुशों का राज्य वहाँ २२००--१८०० ई० पू० मे था से वहाँ के अभिलेखों से सिद्ध हो चुका है। नळमाल समुद्र का अर्थ जायस्वाल करते हैं नहर की परम्परा । आधुनिक स्वेज नहर की तरह प्राचीन काल में भी एक नहर थी जो लाल सागर को नील नदी से मिला देती थी, श्रीर इस प्रकार 'भृ'-मध्यसागर श्रीर लाल सागर को नील नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नद्दर १३९० ई० पू० में जरूर थी, पर ई० पू० की पहली सहसाब्दी में--६०९ ई० पू० तक-न रही थी। वलमामुख समुद्र का ऋर्थ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र है, श्रीर जायसवाल के ब्रानुसार उस का ब्रार्थ 'भू'-मध्यसागर का पूरवी भाग है ।

त्रान्त में भारतीय श्रीर शेबाई लिपियों में परस्पर जो समानता है (ऊपर क्ष १४ उ) उस के श्राधार पर जायसवाल दोनों देशों का प्राचीन काल में सम्पर्क मानते हैं। लिपि का वह सम्बन्ध उलटे रूप में दूसरे बहुत से विद्वान् भी मानते हैं। किनंगहाम का कहना था कि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ज० वि० श्रो० रि० सो० १६२०, पृ० १६३ श।

शेवाई लिपि भारतीय लिपि से निकली है, और भारतवासी जिस प्रकार सोलह सौ मील पूरव जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पिन्छ्रम तरफ भी । मिस्र और शेवा का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से तथा भारतवर्ष और शेवा का १००० ई० पू० से निश्चित रूप से माना जाता है ।

#### \* १६. पौर-जानपद

जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से ग्रायांवर्त के राज्यों में पौर जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक सख्या थी<sup>3</sup> । उन की युक्तियों में से एक यह भी है कि ग्रामायण (लग० ५०० ई० पू०) ग्रादि में पौरजानपद या पौर श्रीर जानपद शब्दों का एक वचन में प्रयोग है, श्रीर इस लिए उन का ग्रार्थ शहर के लोग श्रीर देहात के लोग करने के बजाय शहर की सस्था श्रीर देश भर की सस्था करना चाहिए। लारवेल (नीचे §§ १५१, १५३) के श्रीभलेख में भी राजा के पौर-जानपद को श्रनुग्रह या कानूनी रियायतें देने का उल्लेख है।

दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हुई। प्रो० विनय-कुमार सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना गलत है, रामायण श्रादि के उल्लेखों में केवल जातावेकवचनम् है, श्रौर वे उल्लेख तथा खारवेल वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुश्रों के राज-नैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजासत्तापरक रुभान सूचित करते हैं,

<sup>°</sup>कौइन्स श्रॉव पन्ध्र्येंट इन्डिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), ए० ३६-४९।

र्टेलर—ज्ञाल्फावेट ( वर्णमाला ), जि॰ २, पृ॰ ३१४। ३हि॰ रा॰ ग्र॰ २७-२८।

श्रिविक कुछ नहीं । जहाँ तक उक्त युक्तियों से वास्ता है, प्रो॰ सर-कार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल की स्थापना कुछ श्रीर वातों पर भी निर्भर है, जिन्हें ऋासानी से नहीं उड़ाया जा सकता।

उन में से भी सब से स्पष्ट बात याज्ञवल्क्य-स्मृति की मध्यकालीन टीका मित्र मिश्र-कृत वीरमित्रोदय की विवेचना में है। मित्र मिश्र ने बृहस्पति का यह श्लोक उद्भृत किया है—

> ग्रामो देशश्च यत्कुर्यात्सत्यलेख्यं परस्परम्। राजाविरोधिधर्मार्थं संवित्पत्रं वद्नित तत्॥

श्रर्थात्, ग्राम श्रौर देश परस्पर मिल कर राजा के श्रविरुद्ध जो धर्म विषयक सच्ची तहरीर करें उसे सिवत्पत्र कहते हैं। इस से सिद्ध है कि समूचा देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था।

उसी लेखक का फिर कहना है कि पौरः पुरवासिना समूहः-पौर पुरवासियों के समूह को कहते हैं-, श्रीर समूह शब्द हिन्दू कानून की परिभाषा में एक संगठित संस्था ( निकाय ) के अर्थ में आता है, न कि जमघट (निचय) के ऋर्थ में। इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमाण दिये हैं। चराडेश्वर के विवादरताकर में कात्यायन श्रौर वृहस्पति के मत उद्भृत हैं, जिन में गए। पाषराड पूग बात श्रेणि ब्रादि समूहस्य वर्गों का, विशाज त्रादि के समूह पूरा का, समूहों के धर्म (कानून) का श्रीर समूह श्रीर उस के मुखिया के बीच मुकद्दमा होने का उल्लेख है। समूहस्था वर्गाः का त्रर्थ चरडेश्वर ने किया है मिलिताः। फिर वीर-मित्रोदय में कहा है कि ग्राम, पौर, गर्ण श्रीर श्रेणि के लोग सब वर्गी होते हैं। इस प्रकार इन मध्यकालीन टीकाकारों के मत में पौर एक

भेपोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स ऐन्ड थियरीच ऑव दि हिन्दूच (हिन्दुओं की राजनैतिक संस्थायें श्रौर स्थापनायें ) लाइपज़िग १६२२, पृ० ७१-97 1

समृद्द या वर्ग था, सो स्पष्ट है। अमरकोष (२. ८. १८) में प्रकृति शब्द के दो अर्थ दिये हैं—(१) स्वामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग, (२) पौरों को श्रेणियाँ। उस की टीका में क्षीरस्वामी उसी कात्या-यन का वचन उद्भृत करता है, जिस के अनुसार प्रकृति के दो अर्थ हैं—अमात्य और पौर। अर्थात् जिस अर्थ में कात्यायन पौरा: कहता है, उसी अर्थ में अमर ने पौराणां श्रेणय कहा है। इस प्रकार पौरा: की व्याख्या पुरिनवासियों का साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पौर अर्थात् समृद्दस्य पौर—यानी पौर निकाय है।

टीकाकारों की इन व्याख्यात्रों को ध्यान में रख कर हमें धर्मशास्त्रों की गवाही पर विचार करना चाहिए। उसी वीरिमत्रोदय में वृहस्पति का एक श्रीर उद्धरण है—

देशस्थित्यानुमानेन नैगमानुमतेन वा । क्रियते निर्णयस्तत्र न्यवहारस्तु वाध्यते ॥

इस मे देश (जनपद) की स्थिति (ठहराव) का उल्लेख है, किन्तु स्थित का अर्थ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए इसे सन्दिग्ध बात कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक में तो सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है—

> यो प्रामदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम् । विसंवदेशरों लोभात्तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत् ।

> > (= 398)

— "ग्राम श्रीर देश के सघों की सचाई के साथ सिवद् कर के जो मनुष्य लोभ से उसका विसवाद करे, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर दे।" यहाँ देश (जनपद) के सघ श्रीर उस सघ की सिवत् (ठइराव) का स्पष्ट उल्लेख है, इस से श्रिधिक क्या चाहिये? इसे ध्यान में रखते हुए श्रव मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये—

जातिजानपदान् धर्मान् श्रेणिधर्मांश्च धर्मवित्। समीच्य कुलधर्मांश्च स्वधर्मा प्रतिपादयेत्॥

(5.83)

जानपद धर्म क्या जनपद के ठहराव नहीं हैं ? देश के रिवाज अर्थ करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ ही श्रेणी-धर्मों का उल्लेख है, दूसरे देश-संघ की सवित् होती थी यह मनुस्मृति के ही उपरत्ने उद्ध-रण से निश्चित हो चुका है। श्रीर समृचा जनपद किसी संस्था मे संगठित हुए बिना कैसे ठहराव कर सकता था ?

धर्मशास्त्रों से ग्रीर पहले की अर्थशास्त्र की गवाही है। कौटित्य देश-जाति कुल ने स्वां समयस्यानपाकर्म (देश जाति कुल के स्वां के समय का न विगड़ने देना) (पृ० १७३) की विवेचना करता, ग्रीर फिर ग्राम-सच ग्रादि के साथ देश-सच का भी उल्लेख करता है (पृ० ४०७)। जाति कुल ग्रीर ग्राम के सचों से उन की सस्थाये ही समभी जाती हैं, ग्रीर उन के समय से उन संस्थाग्रों में स्वीकृत ठहराव; तब देश के सघ ग्रीर उस के समय से क्या देश का सस्थात्व निश्चित नहीं होता ?

कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम धर्मसूत्र की गवाही है। श्रिमवादन श्रौर सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि समुर चचा मामा श्रादि
यदि श्रपने से वय में छोटे हों तो उन के श्राने पर प्रणाम करने के
बजाय उठ खड़े होना चाहिये, श्रायं वय में छोटा भी हो तो श्रद्ध को
उस के श्राने पर उसी प्रकार उठना चाहिये, श्रुद्ध भले ही श्रस्धी बरस
से छोटा हो किन्तु यदि वह भूत-पूर्व पौर हो तो उस के श्राने पर भी
उसी प्रकार सत्कार करना चाहिये (६ ९—११)। यहाँ पूर्वः पौरः
का श्रर्थ क्या 'भूतपूर्व शहराती' हो सकता है ? श्रस्की वरस से बड़े
श्रद्ध के सामने उम्र में छोटा श्रार्थ उठे यह बात समक्त में श्रा सकती
है, किन्तु उम्र में भी छोटे श्रद्ध के सामने जब श्रार्थ को उठने को कहा

जाता है तब उस श्रूद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए। क्या केवल शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा सत्कार-भाजन बन जाता १ पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का श्रौर कोई श्रर्थ नहीं हो सकता।

इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि वैदिक श्रीर उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई सस्था ज़रूर थी; उस का ठीक ठीक रूप श्रभी तक हम नहीं जान पाये। विम्विसार का गामिक-सित्तपात क्या वहीं जानपद संस्था न थी १ उस जुटाव के लिए सित्तपतन श्रीर उपसक्तमण शब्द वर्त्ते गये हैं, जो पालि वाड्मय मे हमेशा सुसगठित सस्थात्रों के जुटाव के लिए प्रयुक्त होते हैं (जैसे जातक, ४ १४५, १४७ पर शाक्यों का सन्यागार में सित्तपतन)।

समय स्थिति श्रीर सिवत् शब्द हमारे वाडमय श्रीर इतिहास में ठहराव-मूलक कानून के वाची हैं। जायसवाल ने यह विवेक करने का यत्न किया है कि सिवत् केवल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था (हि॰ रा॰ २, पृ॰ १०६-७)। किन्तु इस श्रश में वे सफल नहीं हुए। इन शब्दों में यदि कुछ मेद रहा हो तो श्रभी तक हम उसे नहीं जानते।

जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद सस्था की सत्ता में विश्वास वाड्मय के उक्त प्रमाणों के आधार पर ही किया था। अब नालन्दा से मिली एक मिट्टी की मोहर ने उन के मत की आश्चर्यजनक पुष्टि की है। वह मोहर सन् १९२०-२१ की खुदाई में निकली थी, और उस पर गुप्त-युग की लिपि में लिखा है—पुरिकाआमजानपदस्य—पुरिका के आमों के जानपद की। आन्धों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख पुराणों में है। (इ० आ० १९२९, पृ० १३९-४०)। इस मोहर के आविष्कार के वाद अब जायसवाल जी की स्था-पनाओं को सिद्धान्त मानना होगा।

मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतमेद है

ज़ो कि नीचे §§ १४२ ऋ-१४३ ऋ में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित संशोधन के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी कठिन न, होना चाहिए।

## \* २० चत्रियों और ब्राह्मणों का संघर्ष ?

हिन्दुत्रों की जात-पाँत सनातन नहीं है। इतिहास की अन्य सब मानव सस्थात्रों की तरह वह भी विकास की उपज है। किन्तु जात-भेद का विचार हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थात्रों को भी सुप्तत में ही जात ऋौर बहुत से दूसरे विचारों को भी मुफ्त में ही जात-भेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो गया है। जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय कुटुम्बी या कुम्भकार त्र्यादि शब्द हों, उन का ऋर्ष बिना विचारे और बिना प्रसग देखे ब्राह्मण जात क्षत्रिय जात कुनवी जात कुम्हार जात आदि न कर देना चाहिए। किन्तु बड़े बड़े विद्वान् भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। नमूने के तौर पर घोनसख जातक ( ३५३ ) की यह अतीतवत्थु है कि बनारस में जब ब्रह्मदत्त राज्य करता था तव तक्किंसिला में बोधिसत्त एक दिसापामोक्ख आचरिय ( जगत्प्रसिद्ध **ब्राचार्य** ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुद्दीप के ब्रानेक खत्तिय माण्व श्रीर ब्राह्मण माण्य उन के पास जा कर शिल्प ग्रहण करते थे ( जि॰ ३, पृ॰ १५८ ) मागाव शब्द वहाँ स्पष्टं ही संस्कृत मागावक (पंजाबी मुगडा ) अर्थात् कुमार के अर्थ में है; किन्तु अंग्रेजी अनुवादकों ने वहाँ मुफ़ में ही क्षत्रिय जात स्त्रीर ब्राह्मण जात बना डाली है! इसी प्रचलित भ्रम के कारण त्र्राधुनिक विद्वानों मे से भी बहुतों ने जात-पॉत को बहुत प्राचीन मान लिया है।

जात-पाँत के बीज श्रीर श्रकुर के क्रमविकास की श्रवस्थाश्रों का सब से श्रधिक युक्तिसगत श्रीर संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नज़र में पड़ा है, डा ॰ रमेशचन्द्र मज्मदार के सामृहिक जीवन के अन्तिम अध्याय में है मिंने प्रायः सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु मुक्ते ऐसा जान पड़ता है कि एक आध जगह डा॰ मजूमदार भी प्रचलित भ्रम में पड कर सामाजिक ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को जात-भेद के विचार मान वैठे हैं। उन का कहना है कि जात-पाँत का श्रंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग मे फूटने लगा, तब क्षत्रियों श्रौर ब्राह्मणों में परस्पर सघर्ष रहा, ब्राह्मण अपने को सब से बडा कहते पर क्षत्रिय उन्हें श्रपने से बड़ा न मानते; उस समय तक साधारण समाज में क्षत्रिय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद मे ब्राह्मण अपनी चतुराई श्रीर धूर्तता से बड़े बन बैठे। उन्हों ने इस बात के जितने उदाहरण दिये हैं, उन में से एक में भी मुक्ते वैसा सघर्ष नहीं दीख पड़ा; विस्क समूचे प्राचीन इतिहास में कहीं खोजने पर भी नहीं मिला। यदि वैसा संघर्ष होता तो ब्राह्मणों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से वे क्षत्रियों को पछाड़ सकते ? डा॰ मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते हैं, पर क्षत्रियों की राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दबा सकते थे, या स्वय क्षत्रियों को भी ? डा॰ मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण की वेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय श्रीर ब्राह्मणी या ब्राह्मण श्रीर क्षत्रिया की सन्तान को ऋपने में नहीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण् क्षत्रियों की वेटी को त्रादर-पूर्वक लेते त्रौर वैसी मिश्रित सन्तान को त्रपने में त्रादर पूर्वक शामिल करते हैं । मेरी विनम्र सम्मति मे ऐसे उदाहरणों से ब्राह्मणों का नीची जात होना या क्षत्रियों बाह्मणों का सघर्ष कुछ सिद्ध नहीं होता । उन से केवल एक वात सिद्ध होती है जो रूपरेखा में लिखी गई है। ऋौर वह यह कि क्षत्रियों में ऋपनी कुलीनता ऋौर गोत्र-शद्धि का भाव ब्राह्मणों से पहले उपजा, श्रीर ब्राह्मणों ने वह भाव उन की नकला कर के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस पर विवाद रहा, श्रीर इसी लिए यह भाव उन में एक जमाने तक ' पक्का न ही 'सका रिएसा होना सर्वथा स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वाभाविक ऊँची श्रेणी थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेणी कृत्रिम थी।

## \* २१. बडली का अभिलेख और पिन्छम भारत में जैन धर्म के प्रचार की प्राचीनता

राजपूताना-म्यूजियम अजमेर मे बडली-गाँव से उपलब्ध एक टूटे सफ़ोद चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े ब्राह्मी अक्षरों में निम्नलिखित खिरडत लेख है—

> वी राय भगवत चतुर सीतिवसे माककि....

श्रर्थात् "भगवान् वीर के लिए ' ' द्वि वे वरस में मध्यमिका के ।'' श्रद्धेय श्रोभा जी ने मेरा ब्राह्मी लिपि की शिक्षा का श्रारम्भ इसी लेख से कराया था। प्रा० लि० मा० प्र० र--३ पर भी उन्हों ने उस का उल्लेख किया है। विद्वानों का ध्यान श्रभी तक उस की श्रोर नहीं गया; किन्तु वह छोटा सा लेख बड़े महत्त्व का है। एक तो वह भारतवर्ष के प्राचीनतम उपलब्ध शिलालेखों में से एक है। दूसरे, वह प्राचीन काल में पिच्छिम भारत में एक बाकायदा संवत् की सत्ता सिद्ध करता है। उस युग में दो ही सवतों के रहने की सम्भावना है—वीर संवत् या नन्द संवत्। यदि द्वर वा बरस वीर सवत् का हो तो महावीर के वाद की पहली ही शताब्दी में, श्रीर यदि नन्द संवत् (दे० नीचे क्ष २२ श्री) का हो तो वीर-निर्माण की दूसरो शताब्दी में मध्यमिका (जिसे चिचीड़ के पास श्राधुनिक नगरी के खंडहर सूचित करते हैं) श्रर्थात् दिस्वन-पूरव राजपूताना में जैन श्रावकों की सत्ता सिद्ध होती है। यह उस लेख से पायी जाने वाली तीसरी महत्त्व की बात है

उस लेख का सम्पादन पित्राफियां इडिका मे हो जाना अभोष्ट है ।

\* २२ शैशुनाक श्रौर नन्द इतिहास की समस्यायें

(भगवान बुद्ध के समय से पौराणिक श्रनुश्रुति के श्रतिरिक्त बौद्ध श्रीर जैन श्रनुश्रुति भी हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती है। स्व श्रीयुत पार्जीटर ने पुराणों की विभिन्न प्राचीन प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन से <u>भारत-युद्घ के बाद</u> के राजवशों विषयक पौरा-र्णिक वृत्तान्तों का सम्भावित मूल पाठ तैयार किया, श्रौर पुराण टेक्स्ट श्रॉव दि डिनैस्टीन श्रॉव दि कलि एन ( कलियुग के वशों विषयक पुराख-पाठ ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था ( ब्राक्सफर्ड, १९१३ )। जायसवाल जी ने उस कार्य को श्रीर श्रागे बढ़ा कर पौराशिक के साथ बौद्ध श्रौर जैन श्रनुश्रति के तथा श्रन्य सामग्री के तुलनात्मक श्रध्ययन से शैशनाक और नन्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक मोटा सा ढाँचा खडा किया ( ज० बि० ऋो० रि० सो० १, पृ० ६७-११५)। उन्हों ने उस युग के तीन राजात्रों की प्रतिमात्रों और उन पर के सम-कालीन छोटे छोटे स्रभिलेखों का भी उद्धार किया (वहीं, जि॰ ५, पृ॰ ८८ प्र, ५५०-५१; जि॰ ६, पृ० १७३ प्र)। तो भी अभी तक उस इतिहास में बहुत कुछ अस्पष्टता ध्ंधलापन और विवाद बाकी है, अनेक समस्याये इल की जाने को हैं। भारतीय इतिहास के नवीन सशोधकों का जो सम्प्रदाय पौराणिक अनुअति की उपेक्षा और अवहेलना करता, श्रीर इन युगों का इतिहास केवल दिक्खनी (सिंहली) बौद्घ श्रनुश्रुति के आधार पर बनाना चाहता है, वह जायसवाल के बहुत से परिखामों

<sup>े</sup>यह लिखने के बाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस लेख की तरफ़ दिलाया, श्रीर उन्हों ने श्रोक्ता जी से लेख की छाप मँगा कर ज० बि० श्रो० रि० सो०, १६३०, में उस का सम्पादन कर दिया है।

को स्वीकार नहीं करता। शैशुनांक राजाओं की प्रतिमाओं के विषय मे भी बड़ा विवाद है। रूपरेखा में मैने जायसवाल जी का अनुसरण कर इस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मैने उन की स्थापनात्रों को आरजी तौर से ही माना है। कई विवादग्रस्त प्रश्नों के विषय मे मेरी तसल्ली नहीं हो पाई । इस इतिहास के घुँ घलेपन श्रस्पष्टता श्रौर विवाद को दूर करने का तथा इस काल के राजनैतिक इतिहास को ठोस बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर ने जिस शैली से त्रादिम काल के इतिहास की छानबीन की है, उसी ्शैली का प्रयोग परीक्षत्-नन्द काल के लिए भी किया जाय। इस युग के लिए पहले युगों से कही ऋधिक उपादान हैं; ब्रह्मवादी जनकों के -युग के लिए उत्तर वैदिक तथा बाद के युगों के लिए बौद्ध-जैन वाङ्मय की सामग्री पौराणिक सामग्री के श्रातिरिक्त मौजूद है।) किन्तु जब तक कोई विद्वान् इस काम को हाथ नहीं लगाते, तब तर्क हमारा इस काल का कामचलाऊ वृत्तान्त क्रमशः किन स्थापनात्रों पर त्राश्रित है, त्रौर उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक निर्विवाद या विवादग्रस्त है, सो संत्तेप में स्पष्ट करने का यत्न यहाँ किया जाता है। नीचे के पृष्ठों मे जहाँ ग्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्द का उल्लेख किया गया है, वहाँ जि बि और रि सो की जिस्दों से अभिप्राय है।

## - श्र. प्रद्योत वंश का वृत्तान्त पाद्टिप्पणी के रूप मे

पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के अनुसार मगध मे ब्राईद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश और उस के बाद शैशुनाक वंश ने राज्य किया। किन्तु प्रद्योत वंश अवन्ति में राज्य करता था, और शैशुनाकों का समकालीन था। जावसवाल यह व्याख्या करते हैं कि मगध-ने जब अवन्ति का विजय किया, तव अवन्ति का वृत्तान्त प्रसग-वश मगध के इतिहास मे आया, वह वृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक में या पाद-टिप्पणी के रूप में पढ़ा जाता था। उस के अन्त में यह

ं .....स (त ?) त्सुंती नन्दिवर्धनः। हत्वा तेपां यशः कृत्स्नं शिशुनाको भविष्यति।

यहाँ शिशुनाक का अर्थ था शैशुनाक (शिशुनांक-वंशज), और वह निन्दिवर्धन का विशेषण था। किन्तु बाद में पिछले लेखकों और प्रति-लिपिकारों ने यह न समक्त कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, और निन्दिवर्धन को प्रद्योत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर्थ पहला शिशुनाक राजा समक्त कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशुनाकों का पूर्ववर्त्ती मान लिया, अभैर उन के वृत्तान्त को वाईद्रथों और शैशु-नाकों के वीच रख दिया।

पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के वृत्तान्त को पुराण-पाठ में मगध के वृत्तान्त से ऋलग रख दिया है। इस सुलभाने पर कोई ऋापात्त नहीं की जा सकती। यहाँ तक यह विषय निर्विवाद है।

#### इ. दर्शक=नागदासक ?

सिंहल की वौद्ध अनुश्रुति के दो अन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं—दीपवंस (=द्वीपवश अर्थात् सिंहली द्वीप के राजवंश) और महावस। दीपवस का संकलन अदाज़न चौथी शताब्दी ई० मे और महावंस का ६ ठी शताब्दी ई० में हुआ माना जाता है। उन दोनों के वृत्तान्त का आरम्भ बुद्ध-कालीन मगध के इतिहास से होता है। मगध से बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध अनुश्रुति भी सिंहल गई थी; इसी प्रकीर सिंहल से वरमा।

विद्यमान दक्किती बौद्ध (सिंहली श्रौर वरमी) श्रनुश्रुति में श्रजात-शत्रु के ठीक वाद उदयी की राज्य वताया है। दीपवस में उदयी के ठीक वाद नागदासक है, किन्तु महावस श्रौर वरमी श्रनुश्रुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और मुंड, और तब नागदासक है। उत्तरी बौद्ध अनु-, श्रुति के अन्थ दिन्यावदान में मुराड के बाद काकविशा का नाम है। पुराणों में अजातशत्रु और उदयी के बीच दर्शक हैं। जायसवाल का कहना है कि नागदासक = दर्शक शिशुनाग (=शैशुनाक), जिस में शिशुनाग खाली विशेषणा है। यह विशेषणा लगाने की उस समय विशेष ज़रूरत थी, क्योंकि उसं कें समकालीन विनंध पामोक्ख (बौद्ध धघ के चुने हुए मुखिया ) का नाम भी दर्शक था। काकवर्णि भी दर्शक का ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार शिशुनाक का बेटा काकवर्ण था, इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्णि कहला सकता है। यदि नागदासक = दर्शक = काकवर्णि, तो यह कहना होगा कि बौद अनुश्रुति उसे ग़लतो से उदयी के पीछे ले गई है; क्योंकि भास के नाटक स्वप्रव:-सवदत्तम् से दर्शक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है। पा० देवदत्त रा० भगडारकर भी नागदासक श्रीर दर्शक को एक ही मानते हैं, किन्तु भास की बात की प्रामाणिकता उन्हें स्वी-कृत नहीं है। उन्हों ने सिद्ध किया है कि दर्शक को यदि स्रजातशत्र का बेटा माना जाय तो उस के गद्दी बैठने के समय उदयन कम से कम ५६ बरस का रहा होगा; इस दशा में ५७ वरस के वय में उसका दर्शक की बहन पद्मावती को ब्याहना सर्वथा असगत है, श्रौर भास ने अपने समय की ग़लत अनुश्रुति का अनुसर्ग किया है (का० व्या० पृ० ६९-७०)। किन्तु वैसे न्याह में असंगति भले ही रही हो, कठिनाई तो कुछ न थी। उसी ज़माने में ऋजातशत्रु से द्वार या जीत कर श्राये बूढ़े राजा प्रसेनजित् के साथ इम श्रावस्ती के मालाकार-सेट्ठी की सोलइ बरस की वेटी मिल्लका को अपनी खुशी से व्याह करता देखते हैं ( जातक ३. ४०५-६ )।

बौद्ध अनुअति मे अजातशरू को पितृघाती कहा है, महावंस में - लिखा है कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशत्रु को मारा, और नागदासक तक यही पितृघातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक ऐतिहासिक अब अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलजाम को भूठा मानते हैं, वह कई अशों में बुद्ध के प्रतिद्वन्दी देवदत्त को सहारा देता था, इसी कारण उस पर यह इलजाम लगाया गया होगा।

उस के वशनों के पितृघात की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उदयी को गर्गसहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र अन्य है, उत्तटा धर्मात्मा कहा है।

#### उ. श्रनुरुद्ध श्रीर मुख्ड की सत्ता

महावस तथा बरमी अनुश्रुति में उदयी के बाद अनुरुद्ध और मुगड राजास्रों के नाम हैं। दिन्यावदान में भी मुगड का नाम है। तिब्बती ब्रनुश्रुति ( लामा तारानाथ की पुस्तक जो १६०८ ई० में पुरानी सामग्री के त्राधार पर तिब्वती भाषा में लिखी गई ) में त्रजातशत्रु के बाद के सभी राजाश्रों के नाम भिन्न हैं, किन्तु उन की सख्या स्चित करती है कि उस में दर्शक अनुसद और मुख्ड तीनों गिने गये हैं। मुगड की सत्ता ऋगुत्तर निकाय, ५. ५० से, जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य करता लिखा है, सिद्ध है (पुराखों में कुल दस शैशुनाकों का होना लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश वै के बजाय दश द्दी पाठ है। पुराणों की यह रीति है कि गौण नामों को छोड़ देते हैं, विशेष कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों — श्रर्थात कई भाइयों ने एक के बाद दूसरे राज्य किया हो -- , श्रौर उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला देते हैं। पुरागों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब कि वौद्ध अनुश्रति में केवल १६। फलतः उदयी के राज्य-काल में अनु-रुद्ध श्रौर मुएड के ९ तथा ८ वर्ष सिमिलित हैं।

ऋ. शिशुनाक विम्विसार का पूर्वेज या नागदासक का अमात्य ? सब से अधिक विवाद का प्रश्न यही है। बौद्ध अनुश्रुति विम्विसार् से शुरू होती है, उस के पूर्वजों से उसे कुछ मतलब नहीं। दक्खिनी बौद्ध अनुश्रति में उत्तटा एक सुसुनाग को नागदासक का अमात्य और कालाशोक का पिता कहा है । उस के श्रनुसार पाँच पितृघातियों के पापों से तंग श्रा कर प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया। पहले शिशुनार्क को बाईद्रथों के राज्य की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया था, यह बात पुराखों में भी है। जायसवाल का कहना है कि बौद्ध श्रनुश्रुति का सुसुनाग वास्तव में किसी राजा (दर्शक) का विशेषण था, जो बाद में एक पृथक् राजा बन गया, श्रौर पहले शिशुनाक की बाते उस पर लग गई (प्रद्योत वंश का अन्त करने वाले शिशुनाक की जो न्याख्या की गई थी, वही न्याख्या इस सुसुनाग की भी वे करते हैं। कालाशोक सुसुनागं का पुत्र था, इस का ऋर्य केवल यह है कि वह शिशुनाक-वंश का था। शिशुनाग विम्बिसार का पूर्वन था, इस का सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के ग्रन्थ गर्गसहिता के युग-पुराण नामक अध्याय में उदयी को शिशुनाग-वंशज कहा है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुति ( दिव्यावदान, तारानाथ आदि ) में भी ससुनाग का कहीं नाम नहीं है।

परखम गाँव से पाई गई मथुरा अद्भुतालय वाली प्रतिमा पर के श्रभितेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे श्रजातशत्रु की प्रतिमा सिद्ध किया है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनाक या शिशुनाग शब्द प्राकृत शेवासिनाग का संस्कृत बनाया हुआ रूप है। पालि अनु-श्रंति का अनुसरण करने वाले प्रो॰ देवदत्त रा॰ भएडारकर बिम्बिसार को ही वंशस्थापक मानते हैं। डा॰ रायचौधुरी ने उस के वंश का नाम हर्यद्भ कुल ढूढ़ निकाला है (इ० हि० का० १. १)।

लृ. अवन्ति का अज और निन्दवर्धन = मगध का अज उदयी श्रीर निद्वर्धन

पुराणों के प्रद्योत-वंश-विषयक सन्दर्भ को मगध के वृत्तान्त से

श्रलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों वश निन्दवर्धन पर श्रा कर समाप्त होते हैं) श्रीर दोनों वंशों की कालगणना करने पर श्रवित का निन्दवर्धन श्रीर मगध का निन्दवर्धन समकालीन निकलते हैं। श्रन्त में स्पष्ट रूप से श्रवित के निन्दवर्धन को शेशुनाक कहा ही है। फलतः न केवल दोनों समकालीन हैं, प्रत्युत एक ही हैं। मगध द्वारा श्रवन्ति का विजय तो निश्चित है ही। इसी से सन् १११५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था कि मगध के राजाश्रों में से निन्दवर्धन ने ही श्रवन्ति को जीता। जैन अन्थों के श्रवसार श्रवन्ति में पालक के वंश के बाद नन्द वश ने राज्य किया। निन्दवर्धन नन्द कहलाता था, सो श्रागे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में उस का नाम वर्त्तिवर्धन भी है।

त् अवन्ति के वश में पुराण के अनुसार प्रचीत का उत्तराधिकारी पालक त्रीर उस का विशाखयूप है। विशाखयूप के बाद त्रीर एक राजा का नाम अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है। कथासरित्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-बालक था, श्रीर मृच्छकटिक के स्रनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा ने गोपालदारक को ऋार्यक नाम से राजा बनाया था। उक्त लेख लिखते समय जायसवाल का ख्याल था कि अजक आर्थक का ही प्राकृत रूप होगा, विशालयूप त्रार्यक का बेटा रहा होगा, श्रीर कई प्रतियों में जो अजन का नाम विशाखयूप के बाद है वह गलती से होगा। उधर मगध के वश में उदयो के बजाय श्री मद्भागवत पुरास में अजय (अज का अपपाठ) लिखा है, श्रीर नन्दिवर्धन को आजेय लिखा है, जिस से उदयी का नाम ऋज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय जायस-वाल को यह नहीं सुका । सन् १९१९ में उन्हों ने कलकत्ता अद्युतालय में पड़ी पटना वाली मूर्तियों का उद्धार किया, उन में से एक राजा अज की श्रोर दूसरी वर्त्तनन्दी की निकली । तब यह जानने पर कि पटना

में भी कोई राजा ऋज था, स्पष्ट हुऋा कि ऋज ऋौर उदयी एक ही हैं, तथा श्रवन्ति का श्रजक भी वही है। श्रवन्ति के विजय का श्रेय भी तब निन्दिवर्धन के बजाय अज. उदयी को दिया गया, और नन्दी के दूसरे नाम वर्त्तिवर्धन का अर्थ समभा गया (ज० बि० ऋो० रि० सो० १९१९, पृ० ९६-९७, ५२२--- २६)। यह स्पष्ट है कि मूर्तियों की शिनाख्त से अवन्ति और मगर्धं के अज उदयी की एकता प्रकट हुई है, किन्तु मूर्त्तियों की शिनाख्त पर वह स्थापना निर्भर नहीं है, वह अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है ।

## ए. शैशुनाक प्रतिमार्ये

पटना की बस्ती ऋगम कुआँ से सन् १८१२ में दो ऋादमकद मूर्त्तियाँ मिली थीं, जो अब कलकत्ता अद्भुतालय में हैं। पिछाली शता-ब्दी में जनरल कनिंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ कर उन्हे यक्षों की मूर्त्तियाँ कहा। सन् १९१९ मे जायसवाल ने उन लेखों को ध्यान से पढ़ कर उन की श्रमलीयत का श्राविष्कार किया। जायसवाल के अनुसार सिर वाली प्रतिमा पर पाठ है-

#### . भगे श्रचो छोनीधोशे

—मगवान् अजः चोएयचीशः, स्रर्थात् श्रीमान् स्रज पृथ्वीपति; स्रौर , बेसिर वाली पर

#### सपखते वटनन्दी

सर्वत्तेत्रो वर्त्तनन्दी-सम्पूर्ण साम्राज्य वाला वर्त्तनन्दी। इस विषय पर भारी विवाद हुआ। पहले ये मूर्तियाँ पहली दूसरी, शताब्दी ईसवी की यक्ष-मूर्त्तियाँ मानी जाती थीं। यदि ये ५ वीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय राजात्रों की समकालीन प्रतिमाये हैं, तो भारतवर्ष में अशोक से पहले भी प्रतिमा-निर्माण-कला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों का यह मत था कि वह कला भारत मे पारस से मौर्य काल में ऋाई

थी । उन मूर्तियों पर मौर्य ज़िलम्र (पालिश ) है; वह भी पहले पारस से सीखी वस्तु मानी जाती थी। तीसरे, प्राचीन भारंत मे देवमूर्त्तयों के अलावा पुरुष-प्रतिमाय वनना भी सिद्ध हुआरे। चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-दूसरी शतब्दी ई॰ की मानी जाती थी। यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढ़ें जाँय, श्रीर इन श्रक्षरों की मीर्य माना जाय तो बुइलर की इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राह्मी लिपि पिन्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्योंकि उक्त कल्पना के श्रनुसार श्रशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से श्रधिक साहश्य होना चाहिये, जव कि इन लेखों से उत्तटी बात सिद्ध होती है ( जपर + १४ उ )।

् इसी विवाद में एक विद्वान ने परखम-मूर्ति की पटना-मूर्तियों से सहशता की ग्रोर ध्यान दिलाया; ग्रौर जायसवाल ने जब उस पर के ग्राभ-लेख को पढ़ा तो वह भी कुिएक शेवासिनाग मागघों के राजा अजातशत्रु की प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यक्ष-मूर्त्ति मानी जाती थी, अब एक ऐतिहासिक व्यक्ति की प्रतिमा वनी। इन प्रतिमाश्रों के उद्धार से पौराणिक इतिहास की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलतः भार-तीय इतिहास के नवीन संशोधकों के अनेकं सनातनी विश्वासों की जड़ पर इन श्राविष्कारों से चोट लगी।)

यहा सत्तेप से विभिन्न विद्वानों के इस विपय पर के मतों का उल्लेख मात्र किया जाता है । श्रीयुत राखालदास वैनर्जी ने उन्हें शैशुनाक राजाश्रों की समकालीन प्रतिमार्ये मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीधीशे के बजाय छोनीवीको पढ़ा, जिस से कुछ अर्थ नहीं बनता, श्रौर दूसरे लेख पर सप के वजाय सब पढा, जिस से अर्थ में कोई मेद नहीं होता। उन का कहना था कि राजात्रों के नामों अची त्रीर वटनन्दी के पाठ के विपय में दो मत हो ही नहीं सकते। उन का मुख्य मतमेद यह या कि वे श्रभिलेखों की लिपि को पीछे का, श्रीर इस लिए श्रभिलेखों के वाद का

खुदा हुआ मानते थे (वहीं, पृ० २१०-१४)। लंडन में इस विषय पर जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेंट स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आग्रह-पूर्वक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। किन्तु डा० बार्नेंट ने कहा कि आभिलेख मूर्तियां बनने के पीछे के हैं, और बुइलर के मत का अनुसरण करते हुए उन्हों ने उन की लिपि को २०० ई० पू० के बाद का माना, जायसवाल के पाठों को प्राकृत व्या-करण से असंगत बतलाया, और स्वयं दोनों लेखों को इस प्रकार पढ़ा (क) मगे अच छनीवीके (ख) यखत वटनन्दी। अपने पाठों का कुछ अर्थ उन्हों ने न बताया, अच और वटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो माना, किन्तु शैशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया।

प्रो० रमाप्रसाद चन्द श्रीर श्रीर डा० रमेशचन्द्र मज्मदार को भी जायसवाल का मत पसन्द नहीं श्राया। केवल यही दो विद्वान् हैं जिन्हों ने श्रभिलेखों के दूसरे सार्थक पाठ उपस्थित किये। प्रो० चन्द के मत में पाठ क्रमशः यो है—(क) मग श्रचछनीविक (= मगवान् श्रक्षयनीविकः =कुबेर) (ख) यस सर्वट नन्दी (= यक्ष "नन्दी)। डा० मज्मदार के पाठ यो हैं—(क) गते [ यसे ] लेच्छई [वि] ४०,४ (लिच्छवियों का सं० ४४ बीतने पर), (ख) यसे सं विजनं ७० (यक्ष, सं० विजयों का ७०)। डा० मज्मदार ने लिखा है कि पुराण में उदयी का दूसरा नाम श्रज नहीं श्रजय है, श्रीर श्राजय से भी श्रज का श्रनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का श्रर्थ श्रजय का बेटा है। ये दोनों विद्वान् बुइलर के श्रनुयायी होने के क़ारण श्रभिलेखों की लिपि को उतना प्राचीन नहीं मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल है।

जायसवाल ने बानेंट के एक एक श्रात्तेप का पूरा पूरा उत्तर दिया। उन का कहना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान् नहीं कह सकता कि कला की हिन्ट से प्रतिमार्थे मौर्य काल के पीछे की हैं; उन पर ज़िलश्र (पौलिश) भी मौर्यकालीन है। तो भी उन के श्रभिलेखों की लिपि

बुइलर की कल्पना के आधार पर पीछे की मानी जाती है, और इस कारण वे अभिलेखों भी प्रीछे, के,। किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपट्टे की सलवटों की धारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचा बचा कर खोदी गई प्रतीत होती हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि लेख मूर्ति बनाते समय ही धारियों से पहले खोदे गये, ये। इस विषय पर कलकत्ते के एक युरोपियन मूर्त्तितक्षक मि॰ ग्रीन को सम्मति ली गई, जिन्हें इस विवाद के अभिपाय का कुछ पता न था। मि॰ ग्रीन ने प्रतिमात्रों की जाँच कर कहा कि लेख धारियों से पहले के हैं! प्राचीन कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुण सेन ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं को आप्रहपूर्वक प्राड्मीर्य-कालीन कहा । किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्री-युत अर्धेन्दुकुमार गागुलि ने यक्ष-वाद को इस प्रकार बचाना चाहा कि यदि प्रतिमार्ये प्राड्मीर्य हों तो भी वे यक्ष-मूर्तियाँ ही हैं, श्रीर उन पर के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पढ़ा है तो भी वे क़हेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यक्ष-मूर्त्तियाँ हैं तब उन्हों ने राजात्र्यों के नाम खोद डाले !

प्रो॰ चन्द श्रीर डा॰ मज्मदार की श्रापत्तियों के विषय में जाय-सवाल ने कहा कि कोई सस्कृत प्राकृत जानने वाला क्षरा भर के लिए भी न मानेगा कि अचछ = अत्तय, श्रौर 'श्रजय का वेटा = श्राजेय' वहीं , कहेगा जिसे व्याकरण की यह आरम्भिक बात भी न मालूम हो कि तिद्धत प्रत्यय विशेषयों के साथ नहीं लगा करते।

इस के बाद तीसरी शैशुनाक प्रतिमा—ग्रजातशत्रु वाली—का उद्धार हुन्ना । महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने जायसवाल से अपनी पूरी सहमति प्रकट की, केवल वट नन्दी का ऋर्थ ब्रात्य नन्दी किया। समूचा विवाद ज० वि० ऋो० रि० सो० जि ५, ए० ५१२-५६५ मे है। प्रो॰ चन्द और डा॰ मजूदार के लेख इ॰ आ॰ १९१९ पृ॰ २५— ३६ पर हैं; तथा श्रीयुत गागुलि का मौडर्न रिव्यू में । बाद में प० गौरी- शंकर हीराचन्द श्रोभा श्रीर पं० चन्द्रधर गुलेरी ने जायसवाल जी से श्रपनी पूरी सहमित प्रकट की (ना० प्र० प० १ प्र० ७९), श्रीर डा॰ मजूमदार ने लेखों के श्रन्त में जो संवत् पढ़ें थे, श्रोभा जी ने उन पाठों को दुःसाहस कहा। हरप्रसाद शास्त्री, श्रोभा श्रीर बैनजों जैसे प्राचीन-लिपि-विशेषच तथा गुलेरी जैसे संस्कृत-प्राकृत-भाषाविच की सम्मितयों की बड़ी कीमत है। कला की हिंद से स्मिथ श्रीर श्रच्या सेन की सहमित होना उस से कम कीमती नहीं है। दूसरे वर्ष जायसवाल ने श्रजातशत्रु की प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, श्रीर उस श्राधार पर बुइलर की स्थापना की श्रामूल श्रालोचना की (वहीं जि० ६, पृ० १७३ प्र)। तो भी इस विवाद का श्रन्तिम फैसला नहीं हुआ।

#### ऐ. कालाशोक = निद्वर्धन ?

कालाशोक श्रौर नित्वर्धन के एक होने की स्थापना भी जाय-सर्वाल ने १९१५ में की थी। सभी बौद्ध प्रन्थों ने वैशाली में भिक्खु यश की चेष्टा से ७०० भिक्खुश्रों की दूसरी संगीति का होना लिखा है, श्रौर उस की तिथि विभिन्न प्रन्थों के श्रनुसार निर्वाण के १०० या ११० वर्ष बाद है। पौराणिक काल-गणनानुसार उस समय नित्वर्धन राज्य करता था। बौद्ध प्रन्थों में कालाशोक के राज्य में संगीति होना लिखा है। इस से नित्वर्धन श्रौर कालाशोक का एकत्व सम्भव दीखता है। किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि यश ने ७०० भित्तुश्रों की सभा राजा नन्दी की संरक्षकता में वैशाली में जुटाई। फलतः नन्दी =काला-शोक। दूसरी तरफ तारानाथ ने एक श्रध्याय इस पर लिखा है कि यश ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक बनाया। उस के सामने नन्दी श्रौर कामाशोंक दोनों नामो-विषयक श्रनुश्रुतियाँ थीं। दोनों की एकता पहचाने विना उस ने दोनों दर्ज कर दीं। खोतानी श्रनुश्रुति ('रौकहिल की लाइफ आँव दि बुद्ध में ) 'के अनुसार भी नन्द के राज्य 'में सगीति हुई थी। हम देखेंगे कि नन्दिवर्धन भी नन्द कहलाता था।

नित्वर्धन ने श्रवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल के लेख से (नीचे § § १५१, १५३) नन्द द्वारा कलिंग जीता जाना प्रकट है। पाटलिपुत्र में नन्द की सभा में पािण्ति के श्राने की बात प्रसिद्ध है, जिस से प्रतीत होता है कि नन्द का सम्बन्ध श्रफगान सीमान्त से भी था। उधर तारानाथ के श्रनुसार कामाशोक ने दिक्खनीपूरवी तथा पिच्छमी समुद्र-तट के देशों (किलंग श्रीर श्रवन्ति ) को जीता, श्रीर हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय भी किया था; कश्मीर श्रीर पड़ोस के प्रदेश उस के श्रधीन थे। इस से भी दोनों की एकता की बात पुष्ट होती है।

इस के श्रांतिरिक्त दिन्यावदान का सहाली भी, जिस का सस्कृत रूप सहारी होना चाहिए, जायसवाल के श्रनुसार काल ( = सहारी )-श्रशोक का दूसरा नाम है।

#### श्रो. पूर्व नन्द और नव नन्द

श्रव इम पूर्व नन्दों श्रीर नव नन्दों की बात को ले सकते हैं।
(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मीर्य से पहले नन्दों का राज्य था,
नन्दों की दो पीढियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी मे महापद्म नन्द था,
दूसरी में उस के श्राठ बेटें। ये सब मिला कर नव (नी) नन्द थे। वायु
पु० में महापद्म नन्द का राज्य-काल २८ वर्ष दिया है, किन्तु वाकी
पुराखों मे महापद्म के ८८ वर्ष श्रीर दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष मिला कर
,१०० वर्ष पूरे किये हैं। इस प्रकार नन्दों के १०० वर्ष राज्य करने की
श्रनुश्रुति है। जायसवाल का कहना है कि श्रनुश्रुति का यह श्राधुनिक
रूप नया, श्रीर किसी प्राचीन श्रनुश्रुति की भ्रान्त व्याख्या पर निर्भर है।
महापद्म का राज्यकाल २८ वर्ष ही था। नव नन्द का श्रर्थ है नये नन्द/

न कि नौ नन्द । सौ वर्ष नन्दों का राज्य था यह बात सूचित करती है कि नन्दों में कुछ श्रौर राजाश्रों की गिनती भी थी। १९१५ में जायसवाल का यह विचार था कि निन्दिवर्धन श्रौर महानन्दी का श्रमल नाम नन्द रहा होगा, नन्दी बाद का भ्रान्त रूप होगा ( पृ० ८१ ), तथा सी वर्ष की गिनती नन्द-वर्धन के समय से ही शुरू होती होगी। किन्तु नन्दि-वर्धन से अन्तिम् नन्द तक का कुल राज्य-काल १२३ वर्ष है; इस लिए या तो १०० का ऋर्य लगभग १००, या यह ऋनुश्रुति भ्रान्त है। किन्तु १९१९ में नन्दी की प्रतिमा निकालने पर नन्दी नाम तो निश्चत हो गया, श्रौर जायसवाल की यह धारणा हुई कि नन्दी का नाम नन्द बाद में हुआ ( पृ० ९७ ) । १०० वर्ष के हिसाब की तब उन्हों ने इस प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वर्ष नव नन्दों के ऋौर बाकी ८३ पूर्व नन्दों के हैं। किन्तु नन्दिवर्धन के पूर्ववर्त्ती अनुरुद्ध और मुख्ड भी, जो शायद उस के भाई थे, श्रीर जिन के १७ वर्ष पुराणों ने उदयी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्द ही थे; इस प्रकार ८३ +१७ = १०० वर्ष पूर्व नन्दो के ही हुए, नव नन्दों का काल उस में शामिल नहीं है ( पृ० ९८ )।

यह न्याख्या कौशलपूर्ण है, किन्तु मुक्ते इस से पूरा सन्तोष नहीं होता। नन्दों के सौ वष की बात स्वयं धुंधली श्रौर श्रस्पष्ट है; पूर्व नन्दों की पृथक् सत्ता सिद्ध करने के लिए उस का श्राधार बहुत कच्चा है।

(२) वह सत्ता मेरी दृष्टि में जैन अनुअति से सिद्ध होती है। जैन अनुअति के अनुसार अवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्दों ने १५५ वर्ष राज्य किया। स्पष्टतः वे अज उदयी और उस के वंशजों को नन्द राजा कहते हैं (जि० १ पृ० १०२; जि० ५ पृ० ९८, १००, ५२४)। उन के नन्दों के १५५ वर्ष = पुराण वाले नन्दों के १२३ वर्ष + उदयी के ३२ वर्ष (जो कि अब बौद्ध अनुअति की सहायता से उदयी के १५ म अनुकद्ध ९ + मुएड के ८ वर्ष सिद्ध होते हैं)।

जैन अनुश्रुति में अवन्ति का इतिहास है; उक्त गणना से प्रतीत होता है कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दूसरे ही वर्ष में अवन्ति को ले लिया या। हेमचन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्द कहता है (जि॰ ५, पृ॰ ५२४)। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से हारने वाले नन्द को एक वचन में नव नन्द कहा गया है—दिजो वरकचिरित्यासीन नवनन्द स शंसति (वहीं पृ॰ ९८)।

(३) इस के श्रितिरक्त यह समभा गया था कि खारवेल का श्रिमिल भी निन्दिवर्धन = नन्द सिद्ध करता है। सन् १९१७ में जब जाय-स्वाल ने उस लेख का पहली वार ठीक ठीक श्रध्ययन शुरू किया, उन्हों ने उस के श्रन्त में 'मीर्य काल १६५' पढ़ा जो खारवेल के राज्य का १३वां वपं था। उसी लेख में खारवेल के ५ वें वर्ष के एक कार्य के सम्बन्ध में नन्द राजा का उल्लेख हैं—नन्दराजितवससतीधारितम् '' इत्यादि, जिस का यह श्रर्थ किया गया था कि नन्द राजा द्वारा ३०० वर्ष पहले खोदी गई नहर को खारवेल उस वर्ष श्रपनी राजधानी में लाया। चन्द्र-गुप्त मीर्य का श्रमिषेक जायसवाल के श्रनुसार ३२६ ई० पू० श्रीर स्मिथ के श्रनुसार ३२२ ई० पू० में हुश्रा था। इस प्रकार मीर्य सं० १५७ (खारवेल का भवां वर्ष) = १६९ या १६५ ई० पू०; श्रीर नन्द राजा का समय = ४६९ वा ४६५ ई० पू०। यह नन्द नन्दिवर्धन नहीं तो कीन हो सकता था १ (राखालदास चैनर्जी—उ० वि० श्री० रि० सो० ३, १० ४९६-९९)।

किन्तु वाद में एक ती 'मौर्य काल १६५' वाला पाठ स्वय जाय-सवाल ने छोड़ दिया, यद्यपि खारवेल का काल उन के मत में फिर भी लगभग वही रहता है। दूसरे नन्दराजितवससतः .... का ग्रर्थ डा० स्टेन कोनौ ने किया—नन्दराज के समय सं० १०३ में खोदी गई नहर...। तिवससत का ग्रर्थ स० १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया। कोनौ के मत में वह वीर-संवत् है। तब १०३ वीर सं० = ४४२ ई० पूर्व में

( कोनौ के हिसाव से ४२४, में क्योंकि उन्हों ने वीर-सवत् का ब्रारम्भ ५४५ के बजाय ५२७ ई० पू० से माना है, ) नन्द राजा था। किन्तु पुराग के अनुसार नन्दों ने १०० वर्ष राज्य किया, अर्थात् ४२३ ई० पू० ( चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ई० पू० में गिन कर; यदि कोनी ३२६ ई० पू० से गिनते तो ४२६ ई० पू० में नन्दों के आरम्भ और ४२४ ई० पू० मे नन्दो की सत्ता में कोई विरोध न होता )। तब या तो परम्परागत वीर-संवत् गलत है, या नन्दों के १०० वर्ष वाली बात में कुछ गलती है, और जैन अनुश्रुति के नन्दों के १५५ वर्ष वाली बात श्रिधिक ठीक़ हैं ( ऐक्टा श्रोरियटेलिया १ १, पृ० १२ प्र ) I

श्रागे डा॰ कोनी मेरुतुङ्ग श्रीर श्रन्य जैन लेखकों की कालगणना-परक गाथा श्रों र पर विचार करते हुए सुकाते हैं कि 'महावीर के बाद ६० वर्ष पालक का राज्य फिर १५५ वर्ष नन्दों का राज्य \*\*\* इत्यादि का मूल रूप श्रीर श्रर्थ यह तो नहीं था कि वीर स० ६० तक पालक का राज्य ऋौर वीर सं० १५५ तक नन्दो का इत्यादि ? यहाँ डा० कोनौ स्वय भूल मे पड़ गये हैं, क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे 'मौयों के १०८ वर्ष पुष्यमित्र के २०वर्ष ' का ऋर्थ क्या मौर्यों का ऋन्त १०८ वीर सं॰ में •••इत्यादि होगा ?

खारवेल की उक्त पंक्ति मे वीर सं० होने की कल्पना जो डा० कोनी ने की है वह निरी कल्पना है। किन्तु यदि खारवेल के लेख का अर्थ डा० कोनौ वाला वीर स० का स्रारम्भ ५४५ ई० पू० मे माना जाय, तो नन्दों के १०० वर्ष वाली अनुशुति ठीक है या गलत, या उस का

१ डेनमार्क तथा स्कन्दनाविया की प्राच्य-खोज-पत्रिका ।

<sup>े</sup> उन गाथास्रों की विवेचना पहले याकोबी ने जैन कल्पसूत्र के स्रातु-वाद ( प्राच्य-धर्म-पुस्तक माला, २२ ) की भूमिका में तथा शापेंन्तियर ने इ॰ आ० १६१४, ए० ११८ म में की है।

क्या द्रार्थ है, इस भगड़े में पड़े विना यह निश्चित होता है कि ५४५— १०३ = ४४२ ई० पू० में नन्दों का राज्य था। नव नन्दों का राज्य १०० भी नहीं, ४० ही वर्ष था। तब ४४२ या ४२४ ई० पू० में पूर्व नन्द ही हो सकते थे।

परन्तु नन्दाराजितवसंसत्रज्ञोघाटित । का ग्रर्थ ग्रव स्वयं जायसवाल यों करते हैं कि 'नन्दराज के सं० १०३ में खोदी । उन का कहना है कि यदि 'नन्द राज ने स० १०३ में खोदी । अभिप्रेत होता तो तिवससत्तनन्दराजश्रोघाटित । पाठ होता ( ज० वि० श्रो० रि० सो० १३, पृ० २३९ )। फलतः खारवेल लेख पूर्व नन्दों की सत्ता का कोई सीधा प्रमाण नहीं देता, किन्तु नन्द संवत् की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष रूप से नन्दिवर्धन = नन्द सिद्ध करता है।

#### श्रौ. नन्द संवत्

राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक सबत चलाया था यह अनुश्रुति पुरानी है, और चालुक्य विक्रमादित्य (११ वीं शताब्दी ईसवी) के अभिलेख से जानी जाती है। खारवेल के उक्त लेख से भी उस की पृष्टि हुई। पर वह सवत् कब चला ? अलवेलनी कहता है कि ४५८ ई० पू० से हथं-संवत् शुरू होता था, और वह उस के समय (११ वीं शताब्दी ई०) तक मथुरा और कजीज में जारी था। ४५८ ई० पू० में राजा हुएं तो कोई प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु हुएं और नन्द समानार्थक शब्द हैं, और प्राचीन भारत में ऐसे प्रयोग करने की प्रथा थी।

१९१५ में जायसवाल ने पौराणिक श्रौर वौद्ध श्रनुश्रुति के सामझस्य से इस प्रकार तिथिनिर्णय किया था—

श्रनुरुद्ध—४६७—४५८ ई० पू०, मुरुड—४५८—४४१ ई० पू०, नन्दिवर्धन—४४९—४०९ ई० पू०। ( पृ० ११५) यदि मुग्ड श्रौर श्रनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्दी के बाद हुश्रा हो तो नन्दी का राज्य ठीक ४५८ ई० पू० से शुरू होता है जो श्रलबे-रूनी के श्रनुसार हर्ष (= नन्द)-संवत् शुरू होने का वर्ष है।

फलतः उक्त कालगणना में यह संशोधन करना श्रमीष्ट है (जिं १३, पृं २३९)।

## त्रं. महानन्दी श्रौर उस के बेटों की सत्ता

दीपवंश में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य लिखा है, श्रीर फिर एकदम चन्द्रगुप्त मौर्य श्रा जाता है। महावस मे कालाशोक का राज्यकाल २८ वर्ष है ( जो पुराण के ऋनुसार महापद्म नन्द का राज्य-काल था ), उस के बाद उस के दस बेटों का राज्य है, फिर नव नन्दों का ऋौर तब मौयों का। बरमी बौद्ध ऋनुश्रुति मे भी कालाशोक ( राज्यकाल २८ वर्ष ) के बाद भद्रसेन श्रौर उस के श्राठ भाइयों ( कालाशोक के बेटों ) का राज्य है, ऋौर फिर उग्रसेन ( महापद्म ) नन्द श्रीर उस के श्राठ भाइयों का। जायसवाल का कहना है कि पूर्व नन्द श्रौर नव नन्द का भेद भूलने पर यह गोलमाल हुश्रा-नव नन्द का राज्यकाल ( २८ वर्ष ) ऋौर उस के बेटे दोनों पूर्व नन्द ( नन्दि-वर्धन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये। वास्तव में न तो कालाशोक का राज्य-काल २८ वर्ष था, न उस के ९ या १० बेटे थे। दीपवस ने तो पूरी सफाई से नव नन्दों की बात पूर्व नन्दों पर लगा कर नव नन्दों का वंश ही गुम कर दिया; किन्तु महावस और बरमी अनुश्रुति ने काला-शोक के बेटों के बाद नव नन्द वंश भी रहने दिया।

महावस स्रोर बरमी श्रनुश्रुति का ऐसा करना यह स्चित करता है कि पूर्व श्रोर नव नन्दों में गोलमाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या उन के सामने उपस्थित थी। कालाशोक के बेटों वाली पीढ़ी पुराणों के महानन्दी को सूचित करती है। तारानाथ वैशाली के नन्दी के बाद राजा नन्द को रखता है, श्रौर महापद्म को उस का बेटा बतलाता है। इस लिए तारानाथ का नन्द = पुराण का महानन्दी। दिन्यावदान में सहाली के बाद तुलकुत्ति है, श्रौर फिर महामण्डल, महामण्डल = महापद्म प्रतीत होता है, श्रौर सहाली (कालाशोक) श्रौर महामण्डल के बीच में तुलकुत्ति महानन्दी को सूचित करता है। तुलकुत्ति उस के श्रसल नाम का या किसी पद का प्राकृत रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की सत्ता सिद्ध होती है (जि० १ पृ० ८५, ९१)।

पुराण में शैशुनाक प्रसग में महानन्दी का राज्य-काल ४३ वर्ष लिखा है। किन्तु जहाँ किलयुग की गणना दी गई है, वहाँ परीक्षित् के जन्म (भारत युद्ध ) से नन्द (= महानन्दी) के श्रिभिषेक तक १०१५ वर्ष तथा महापद्म तक १०५० वर्ष लिखा है—श्रर्थात् महानन्दी का राज्य-काल ३५ वर्ष। यूनानी लेखक कुर्त्तिय (Curtius) के श्रनुसार सिकन्दर के समकालीन मगध के राजा का बाप नाई था, श्रोर वह पहले राजा के वेटो का श्रिभावक था। फलतः जायसवाल यह परिणाम निकालते हैं कि महानन्दी के ४३ वर्ष में उस के वेटों के द्र वर्ष सिम्मिलत हैं, उस का श्रपना राज्यकाल ३५ वर्ष का था, श्रोर किलयुग के जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्ष का वाद महापद्म का उल्लेख करने का श्रर्थ यह है कि उस के वेटों के समय भी वास्तविक शासक वही था। (जि० १, पृ० १०९-११; जि० ३, पृ० २४६)।

#### अ: . निर्वाण-संवत्

सिंहल वरमा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण-सवत् ५४४ ई० मे शुरू होता है। किन्तु पूर्वोक्त बौद्ध अनुअति-प्रन्थों मे शैशुनाक और नन्द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के कारण अजात-शत्रु और अशोक के बीच मे अन्तर बनता है, उस का हिसाब अथवा अन्य तरह से हिसाब करने से वह सवत् नहीं आता। इसी प्रकार

प्राचीन जैन अनुअतियों में कुछ गोलमाल और अस्पष्टता आ जाने के कारण वीर-संवत् का जो श्रारम्भ श्रव माना जाता है, उस की वास्त-विकता में विद्वानों को सन्देह हो गया। इस प्रकार बुद्ध श्रौर महावीर के निर्वाग-सवत् आधुनिक विद्वानों ने ४८७ ई० पू० और ४६७ ई० पू० या उन के ऋड़ोस-पड़ोस में मान लिये। वे सब ऋन्दाज़ थे, ऋौर सर्वसम्मति 'कभी किसी मत पर नहीं हुई। किसी समय विद्वानों ने ४८८ ई० पू० को बुद्ध-निर्वाण का लगभग अन्तिम रूप से निश्चित सवत् मान लिया था ( ऋ० हि०, ३य संस्क०, पृ० ४६-४७, जहाँ संदोप से उस के पक्ष की युक्तियाँ श्रौर उन के प्रतीक दिये हैं )। किन्तु जायसवाल ने बौद्ध श्रनुश्रुति की प्रत्येक गोलमाल को सुलभा कर फिर ५४४ ई० पू० मे बुद्ध-निर्वाण तथा ५४५ ई० पू० मे वीर-निर्वाण होने की स्थापना की है ( जि॰ १, पृ॰ ९७---१०४ )। श्रजातशत्र के कालनिर्णय के श्रलावा बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर श्रशोक के समकालीन मोग्गलिपुत्त तिस्स तक बौद्ध सङ्घ के जितने विनयपामोक्ख हुए उन का विनय-पामोक्खता-काल जोड़ कर वे उसी परिणाम पर पहुँचते हैं। उन की एक त्रौर युक्ति है कि बुद्ध के समय तक्किसला स्वतंत्र राज्य था, त्रौर वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ ई० पू० में पारिसयों ने समाप्त कर दी। यदि यह घटना बुद्ध के जीवन-काल की होती, तो बौद्ध ग्रन्थ इस का उल्लेख करते श्रीर तक्किसला को स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते।

स्वर्गीय डा० विन्सेट स्मिथ ने अपनी अली हिस्टरी ऑव इंडिया के तीसरे संस्करण (१९१४) में ४८७-८६ ई० पू० को बुद्ध के निर्वाण की निश्चित तिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चौथे संस्करण में जायसवाल के मत की ओर अपना भुकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण स्मिथ ने जायसवाल का मत माना था, कह कारण अब लुप्त हो चुका हैं। जायसवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा था,

उस से यह समभा गया था कि खारवेल श्रीर नन्दिवर्धन में ३०० वरस का अन्तर है, और फलतः नन्दिवधन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती थी। उसी कारण सब शैशनाकों की तिथि पीछे जाती थी। ग्रब खार-वेल के लेख का वह अर्थ स्वय जायसवाल नहीं करते। इसी लिए उस श्रमिलेख का इस विवाद पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, श्रीर यह विवाद बना ही हुआ है।

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइक्म् ऐंड बुधिक्म् (हिन्दू मत और बौद्ध मत ) के लेखक सर चार्लस ईलियट ने भी लिखा है कि "बहुत समय तक पाश्चात्य विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ई० पू० को गौतम बुद्ध की मृत्यु की अन्दाजन तिथि मान रक्खा था; किन्तु शैशुनाक वश के इतिहास-विषयक बहुत नये त्राविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर ५४४ ई० पू० पर ले जाना चाहिए।" (जि० १, मूमिका पृ० १९)।

जैन विद्वान् मुनि कल्याण्विजय ने भी इस समूचे विपय पर पुनर्वि-चार किया है ( वीर निर्वाण-सवत् ऋौर जैन कालगणना, ना॰ प्र॰ प० १०, ५८५ प्र )। वे महावीर का निर्वाख ५२८ ई० पू० में मानते हैं, श्रन्य वातों मे प्रायः जायसवाल से सहमत हैं।

मैंने अभी आर्ज़ी तौर पर इस काल की तिथियों के सम्बन्ध में जायसवाल जी का अनुसरण किया है।

#### \* २३. "सत्त अपरिहाणि धम्म"

महापरिनिन्वाण-सुत्त के सत्त अपरिहाणि धम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद करना कठिन है। श्रग्रेजी श्रनुवाद तो हो चुका है, पर उस में मुक्ते एक वड़ी गलती दीखी। उस के श्रलावा, बुद्धदेव का श्रीर प्राचीन भारत-वासियों का गण-राज्यों के राष्ट्रीय कर्त्तव्य का ख्रादर्श क्या था, उसे ठीक उन्हीं के शब्दों में समभाना चाहिए। इसी लिए हिन्दी मुहाविरे की परवा न कर के भी मैंने मूल का भरसक शब्दानुवाद करने का जतन किया है। मूल इस प्रकार है—

किं ति ते आनन्द सुतं वज्जी अभिन्हं (= अभी च्यां)-सन्निपात सिन्निपातबहुना' ति ? सुतमेतं भन्ते वन्जी श्रभिन्हं ... । याव किं च श्रानन्द वज्जी श्रमिन्हं-सन्निपाता सन्निपातबहुत्ता भविस्सन्ति बुद्धियेव श्रानन्द वज्जीनं पाटिकंखा नो परिहािण । किं ति ते ... ... .. वज्जी समगा संनिपतन्ति समगा बुठ्ठहन्ति समगा वज्जीकरणीयानि करो-न्तीति ? .... वज्जी अपन्नतं न पज्जपेन्ति, पज्ञतं न समुन्छि-न्दन्ति, यथा पञ्जते पोराखे विजिधम्मे समादाय वत्तन्तीति ? ... ... वज्जी ये ते वज्जीनं वज्जीमहरूलका ते सक्करोन्ति गर्करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति रियो ता न श्रोकस्स पसद्य वासयन्ति ? "वडजी यानि तानि वडजीनं वजीचेतियानि अब्भन्तरानि च बाहिरानी च तानि सक्करोन्ति गरुकरोन्ति •••• ''तेसं च दिन्नपुट्वं कतपुट्वं धम्मिकं बिलं नो परिहापेन्तीति ? ं वज्जीनम् अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंविहिता ? किं ति श्रनागता च श्ररहन्तो विजितम् श्रागच्छेय्युं श्रागता च श्ररहन्तो विजिते फासुं विहरेखुं ' ति ?

सितपात घातु के विषय में दें अपर § ८५ उ पर टिप्पणा । उठ्ठ-हिन्त में का उठ्ठान (उत्थान ) घातु संस्कृत श्रीर पालि में सदा सचेष्ट जागरूक श्रीर श्रप्रमत्त रहने के श्रर्थ में श्राता है, दें धम्मपद, २४-२५, तथा सु िन का उठ्ठानसुत्त (२२)। 'श्रपञ्जतं न पञ्जपेन्ति ' '''' का श्रर्थ श्रंग्रेजी में किया गया है कि पुरानी संस्थाश्रों श्रीर प्रथाश्रों के विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, उन प्रथाश्रों को नहीं तोड़ते, वृजियों के पुराने स्थापित (पञ्जत ) धर्म के श्रनुकूल चलते हैं। किन्तु पञ्जत का श्रर्थ 'स्थापित' मुक्ते ठीक नहीं जचता। पञ्जत शब्द का जित्त ( जिति ) शब्द से स्पष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक नथा विधान बनाने लिए बाकायदा जित द्वारा प्रस्ताव करना होता था। इसी लिए मैंने अर्थ किया है—( समा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये विना कोई आजा जारी नहीं करते, इत्यादि। आभ्यन्तर और वाह्य चैत्यों से क्या अभिप्राय है, कह नहीं सकते। विजित शब्द राज्य के अर्थ में अशोक के अभिलेखों में भी लगातार आता है।

## % २४. सिंहल-विजय का काल और दिक्लन भारत में आर्थों के फैलाव का सामान्य क्रम

विहली दन्तकथा और बौद्ध अनुश्रुति विहल में विजय के पहुँचने की घटना को बुद्ध भगवान् के निर्वाण से कुछ ही 'पहले हुआ वतलाती हैं। यदि यह वात ठीक हो तो हमारा विहल-विपयक परिच्छेद इस प्रकरण में चौथे नम्बर पर आना चाहिए, यानी शाक्यों के बंहार के बाद और बुजि-गण के अन्त से पहले। किन्तु उसी कथा से पता मिलता है कि विजय के समय से पहले पाएड्य राष्ट्र मौजूद था। पाएड्य राष्ट्र की स्थापना का समय प्रो॰ भएडारकर ने वड़ी योग्यता से निर्धारित किया है, बहुत ही स्पष्ट और प्रवल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के टाला नहीं जा सकता। उन्हों ने दिखाया हैं कि पाणिनि के व्याकरण से पाएड्य शब्द नहीं विद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक विशेष वार्तिक बनाया है। इस लिए पाएड्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि और कात्यायन के बीच के समय निश्चय से हुई।

डा॰ रामकृष्ण गोपाल भडारकर पाणिनि का समय ७वीं शताब्दी ई॰ पू॰ मानतें थे (वम्बई गनेटियर १८९६, जि॰ १, भाग २, पृ॰ १४१)। दूसरी तरफ डा॰ सिल्व्यों लेवी उन का समय सिकन्दर केपीछे रखना चाहते हैं, क्योंकि ऋष्टाध्यायी ४ १ मे यवन शब्द आता है। किन्तु आर्यावर्त्तियों का यवनों से परिचय हखामनी साम्राज्य के द्वारा हो चुका था। डा॰ वेलवलकर उसी यवन शब्द के कारण पाणिनि की तिथि ९वीं शताब्दी ई० पू० मानते हैं। उन का कहना है कि यूनानी भाषा को जो अक्षर—दिगम्मा—संस्कृत व में रूपान्तरित हो सकता था, उस का प्रयोग ८०० ई० पू० से पहले जिस हो चुका था । किन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का यवन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी बिचले रूपान्तर का रूपान्तर ! मौटे तौर से हखामनी साम्राज्य के उत्कर्ष-काल में ही आर्यावर्त्तियों का यवनों से परिचय हुआ मानना संगत जान पड़ता है।

जायसवाल का कहना है कि अष्टाध्यायी ६. १ १५४ से सिद्ध होने वाले मस्करी शब्द से गोशाल मंखरीपुत्र का अभिप्राय दीख पड़ता है, इस कारण भी पाणिनि का समय बुद्ध के बाद होना चाहिए । मुभे जो बात सब से अधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि के पालीपुत्र में आने की अनुश्रुति है। पौराणिक और जैन अन्थों के अतिरिक्त राजशेखर की काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख है । इसी कारण पाटलिपुत्र की स्थापना के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना उचित है।

प्रो॰ भगडारकर पाड्य के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन श्रीर पाणिनि के पीछे का कहते हैं। उन का कहना है कि चोर चोल का दूसरा रूप है; श्रारम्भ में वह शब्द दिक्खनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, धीरे धीरे उस में बुरा अर्थ श्रा गया। उस अर्थ में

१ ऐन ऐकौन्ट ऑव दि डिफरेंट एग्जिस्टिंग् सिस्टम्स् ऑव सस्कृत ग्रामर ( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिन्न पद्धतियों का व्योरा ), १६१४ पृ० १४-१६ ।

२इ० आ० १६१८, प्र० १३८।

<sup>3</sup> दे० ४४ ।

प्राचीन संस्कृत में स्तेन, तायु, तस्कर श्रादि शब्द प्रयुक्त होते थे, चौर श्रवीचीन शब्द है। यह युक्ति परम्परा भ्रान्त ग्रौर निराधार है, ग्रौर प्रो॰ भएडारकर जैसे विद्वान् द्वारा कलकत्ता युनिवर्षिटी के कार्माइकेल व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा ग्रौर छुपाया जाना श्राश्चर्यजनक है। चौर शब्द का चुर् धातु पाणिनि के व्याकरण में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से चुरादि गणु का नाम पड़ा है। इस से यह परिणाम भी न निकालना होगा कि पाणिनि चौल से परिचित थे; वे चौर से परिचित थे, श्रौर चौर तथा चौछ का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण नहीं, वह केवल भडारकर की कल्पना है। चौल से उन के परिचित या श्रपरिचित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है। उन के व्याकरण में चौल शब्द न होने से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल व्याकरण है, कोष नहीं।

उक्त बात मैंने सन् १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज देश का ठीक पता मिलने से अफग्रानिस्तान के उत्तर भाग में एक श्रीर चोल देश का भी पता मिला। वह उत्तरी चोल देश पाणिनि के घर के बहुत नज़दीक था, श्रीर उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं कहा जा सकता। अधाध्यायी मे चोल शब्द न श्राने की बात के श्राधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की गई हैं वे इसी कारण निरर्थक हैं।

पाएड्य वाली युक्ति पर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या यह बात अचिन्तनीय है कि एक आर्थ बस्ती पाएडु जाति के नाम से या किसी और नाम से पाणिनि के समय रही हो, और उस का पाएड्य नाम या इस से मिलते जुलते पहले नाम का पाएड्य रूप पाणिनि के बाद हुआ हो १ पाएड्य शब्द या उसका अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> अष्टाध्यायी ३ १ २४।

२दे० नीचे अ २८ उ (४)।

परिवर्त्तन का नहीं, केवल एक शाब्दिक परिवर्त्तन का सूचक हो ? किन्तु यह युक्ति एक बारीक कल्पना पर निर्भर है, श्रीर इस का प्रयोग तभी होना चाहिए जब पाएड्य राष्ट्र के पाणिनि के समय रहने का कोई प्रवल प्रमाण मिलता हो। फिलहाल हमें पाएठ्य उपनिवेश के विषय में प्रो० भएडारकर का मत स्वीकार करना चाहिए।

विन्ध्यमेखला से सिंहल तक आयों का फैलाव कैसे स्वाभाविक क्रम से हुआ, उस का दिग्दर्शन § १११ में किया गया है। जिस अनु-श्रति की छानबीन से वह कम प्रकट हुआ है, उस की सामान्य सचाई भी उस क्रम की स्वाभाविकता से सिद्ध होती है। भारत-युद्ध से पहले काल की समूची अनुअति में आयों की दक्खिनी सीमा विदर्भ और शूर्पारक तक तथा पूरवी ऋौर पूरवदं क्खिनी सीमा वंग-कलिंग तक है। उस के केवल दो ऋपवाद प्रतीत होते हैं। एक तो रामचन्द्र के वृत्तान्त में लड़ा तक के देशों का उल्लेख है, श्रीर दूसरे भारत-युद्ध में पूरवी सीमान्त के प्राग्ज्योतिष राज्य तथा दिक्लनी सीमान्तर के पाएड्य राज्य का। राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह सम्भावना है कि उस की लंका अमरकएटक हो, श्रौर उस के सम्बन्ध में रा० व० हीरालाल की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित व्याख्या ही की जाय तो भी उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम के समय में दिक्खन भारत के श्रांतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल टटोला गया। यह परिगाम श्रौर राम का समूचा वृत्तान्त उलटा दक्खिन भारत की उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आर्य वस्तियाँ जम न पाई थीं, ख्रीर दूर तक दगडक वन फैला हुआ था।

भारत-युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राग्ज्योतिष श्रीर पाएड्य का उल्लेख निश्चय से पीछे का है। इस बात को पहचान ले तो वह वृत्तान्त भी उत्तटा हमारे सामान्य परिगाम को पुष्ट करता है; श्रवन्ति विदर्भ श्रीर माहिष्मती उस में श्रायों के श्रन्तिम दक्खिनी राज्य हैं जिन का श्रान्ध्रों श्रीर द्राविडों से सम्बन्ध है।

किन्तु विन्ध्यमेखला श्रीर विदर्भ में श्रायों का प्रवेश श्रनुश्रुति के हिसाब से बहुत पुराना है, यद्यपि ऋग्वेद मे विन्ध्य का उल्लेख नहीं है। वेद की उस निषेधात्मक गवाही का कुछ मूल्य नहीं है। उलटा पार्जीटर ने दिखलाया है कि ऋग्वेद १०, ८६ में इन्द्र, इन्द्राणी श्रीर वृषाकिप की जो भद्दी सी कथा है, श्रीर जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक वाङ्मय के श्रनुसार नहीं होती, वह गोदाबरी के काँठे से सम्बन्ध रखती श्रीर सम्भवतः एक द्राविड-मूलक कथा है। इस प्रकार वेद की गवाही भी श्रायों का बहुत पुराने समय मे विदर्भ में प्रवेश सूचित करती है।

भारत युद्ध के बाद से पहले-पहल मूळक और अश्मक राज्यों का, तथा उन की सोमा पर आन्ध्र शबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने लगता है। आरम्भिक बौद्ध वाङ्मय से भी महाजनपद-काल में आयों के फैलाव की ठीक वही सीमाये दीख पड़ती हैं। यह कहा गया है कि अग से पूरब के देशों का महाजनपद-युग में आयों को पता न था, क्योंकि सोलह महाजनपदों में सब से पूरब का अग ही है। मोटे तौर पर सोलह महाजनपदों की परिधि आयों के उस समय के दिगन्त की भालक देती है, किन्तु उस दलील पर अधिक बोभ डालने से वह टूट जायगी। एक तो यह समभना चाहिए कि वह महा-जनपदों की सूची है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों की; उस समय के महा-जनपद आधुनिक जगत् की "बड़ी शक्तियों" की तरह थे। दूसरे, उस सूची में गान्धार और कुरु-मत्स्य शूरसेन के बीच किसी प्रदेश का नाम नहीं है, यद्यि उन प्रदेशों में आयों का पूरा प्रवेश था। तीसरे, किलंग

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>ज० रा० ए० सो० १६२१, पृ० ८०३—६ । ् ३४ अ

का उल्लेख जातकों के ऋतीतवत्थु में है ही , ऋौर श्रंग से कलिंग को रास्ता सुम्ह (ऋाधुनिक मेदिनीपुर) या राढ (पिन्छम बंगाल) हो कर ही हो सकता थान कि सीधे क्ताड़खएड में से ऋौर चौथे, वंग ऋौर राढ दोनों का उल्लेख विजय की कहानी में है ही। वह कहानी मले ही नये अन्थों में है, पर है वह पुरानो। उस से सिहल में ऋार्य राज्यस्थापना से पहले वंग-राष्ट्र की सत्ता सिद्ध होती है।

जातकों में दामिलरहु, नागदीप, कारदीप और तम्बपन्नीदीप का जो चित्र इम पाते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा मूळक-अश्मक में आर्थ बस्तियाँ स्थापित होने के बाद और पाण्ड्य-सिहल में स्थापित होने के तुरत पहले होना चाहिए। दामिल और कारदीप में तब आर्थ तापसों के आश्रम स्थापित होते दीखते हैं, और तम्बपन्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग ईंधनपानी लेने टहरते हैं जब कि उस के अन्दर के सम्बन्ध में विचित्र कथाये सुनी जाती हैं। यह आयों के फैलाव की ठीक वही शैली है जो पुरानी अनुश्रुति से प्रकट होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो कि इस युग की नई उपज थे। जातकों का यह चित्र अत्यन्त स्वाभाविक है, और इसी कारण इन सुदूर दिन्छनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो विद्वान उन के समय को इस तरफ घसीटना चाहते हैं, उन के सन्देहों में कोई सार नहीं है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>दे० अपर § ८२ ।

# हमारी कुछ हिन्दी पुस्तकें

## इतिहास

## हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता

लेखक—डा॰ बेनी प्रसाद, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰, डी॰ एस-सी॰ (लंदन)

इस अन्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति का रोचक वर्णन है। लेखक महोदय ने साहित्य, दर्शन, विज्ञान, शिल्प, कला श्रादि सभी विषयों पर प्रकाश डाला है श्रीर सामाजिक तथा राजनीतिक सगठन श्रीर व्य-वस्था का भी विश्लेषण किया गया है। रायल ८ पेजी ६६२ पृष्ठ सजिल्द, मूल्य ६)

मध्यकालीन भारतीय संस्कृति [सचित्र]

लेखक—महामहोपाध्याय, डाक्टर, रायबहादुर, पडित गौरीशंकर-हीराचद श्रोक्ता

इस पुस्तक में ६०० ई० से सन् १२०० ई० तक का हमारे देश के धर्म, समाज, साहित्य, शासन, शिल्प, कला श्रौर संस्कृति का विश्वद् वर्णन है।

रायल पेजी पृष्ठ २३२

सजिल्द, मूल्य ३)

मध्यकालीन भारत की सामाजिक त्रौर त्रार्थिक अवस्था

लेखक—अल्लामा अब्दुल्लाह यूसुफ्त अली, सी० बी० ई०, एम० ए०, एल-एल० एम० (लंदन)

इस ग्रन्थ में सन् ६४७ से सन् १५२६ ई० तक के भारत की सामाजिक श्रौर श्राधिक श्रवस्था का रोचक तथा खोजपूर्ण वर्णन है। रायल ८ पेजी १०२ पृष्ठ सजिल्द मूल्य १॥

## श्ररव श्रीर भारत के संबंध

लेखक—मौलाना सैयद सुलेमान नदवी श्रतुवादक—बाबू रामचंद्र वर्मा

. इस महस्वपूर्ण प्रन्थ में श्ररव श्रीर भारत के बीच में व्यापारिक, विद्याविषयक श्रीर धार्मिक संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रन्थ की समस्त घटनाएँ श्रीर सामग्री श्ररबी के विश्वसनीय श्रीर प्रामाणिक प्रन्थों से प्राप्त की गयी हैं।

रायल 🗠 पेजी ३५० पृष्ठ

सजित्दर, मूल्य ४)

## रनजीतसिंह [सचित्र]

जेखक--श्री सीताराम कोहली, एम० ए०

श्रनुवादक-रामचंद्र टंडन एम० ए०, एस-एस० बी०

प्रिंसिपल सीताराम कोहली, सिख इतिहास के विशेषज्ञ हैं। पजाब सरकार की त्रोर से यह ख़ालसा दरबार के काग़ज़ात को कम दे कर प्रकाशित करने के लिए नियुक्त हुए थे। त्रतएव मौलिक सामग्री की इन्हें त्रपूर्व जानकारी प्राप्त हुई। रनजीतिसंह के इतिहास पर यह त्रत्यंत महत्त्वपूर्ण त्रौर प्रामाणिक ग्रन्थ है जो कि त्रव सरल श्रौर सुन्दर रूपा-तर में हिन्दी पाठकों के लिए प्रस्तुत हुन्ना है।

. डबल काउन १६ पेजी ३१२ पृष्ठ

मूल्य ?)

## हर्षवर्धन

लेखक—श्री गौरीशंकर चटर्जी, एम० ए०

सम्राट् हर्षवर्धन के शासनकाल के विषय में यह पुस्तक पूर्ण सामग्री उपस्थित करती है। भारतीय इतिहास के इस प्रमुख चरित्र पर ग्रन्य भाषात्रों में कई ग्रन्थ होते हुए भी हिन्दी भाषा में ग्रपने विषय की यह एकमात्र पुस्तक है, ग्रोर इस में मौलिक स्थापनाएँ प्रस्तुत हुई हैं। पुस्तक के प्रणयन मे विद्वान् लेखक ने अनेक प्राचीन ग्रन्थों, लेखों, तथा अन्य ऐतिहासिक साधनों का उपयोग किया है। पुस्तक में केवल राजनीतिक घटनात्रों का ही विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं हुस्रा है, वरन् धर्म, सम्यता, सस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है। रायल ८ पेजी २६० पृष्ठ मूल्य ३)

#### भोजराज

त्तेखक—श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेड

राजा भोज का स्थान हमारे मध्यकालीन इतिहास में विशेष महत्त्व रखता है। इस प्रन्थ में योग्य लेखक ने परमार राज्य, राजा भोज के पूर्वजों तथा मालवा प्रदेश का विस्तृत इतिहास दिया है; राजा भोज के समय की भारत की दशा का, राजा भोज के प्रताप श्रौर धर्म, उनके वशज श्रोर कुटुम्वियों का तथा उनकी दानशीलता श्रोर विद्याप्रेम का सविस्तार वर्णन किया है।

रायल ८ पेजी ४१० पृष्ठ

मूल्य ३)

#### चंद्रगुप्त विक्रमादित्य [सचित्र]

त्तेत्वक—श्रीयुत्त गगा प्रसाद मेहता, एम० ए०

चंद्रगुप्त विक्रमादिस्य के ऐतिहासिक महत्व के बतलाने की विशेष श्रावश्यकता नहीं है। हमारी प्राचीन सस्कृति ने उनके द्वारा जो विस्तार पाया है, वह महत्वपूर्ण है। यह सम्राट्न केवल एक महान् विजेता था वरन् परम-वैष्णाव भी था। योग्य लेखक ने बहुत शोध के साय अपनी पुस्तक की सामग्री एकत्रित की है। पुस्तक से तत्कालीन संस्कृति, साहित्य सगीत, लक्ष्मा, स्थापत्य, चित्रकला स्रादि का परिचय भी प्राप्त होता है। इसमें प्रसिद्ध इतिहासच श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल की त्तिखी हुई महत्वपूर्ण प्रस्तावना है। रायल ८ पेजी २२४ पृष्ठ

मूलय २॥)

## प्रयाग प्रदीप [सचित्र]

लेखक-बाबू सालिग्राम श्रीवास्तव

यह प्रयाग का विस्तृत इतिहास है। इस ग्रंथ में प्रयाग से सम्बन्ध रखने वाली समस्त जानकारी एकत्रित की गयी है। पुस्तक एक प्रकार से इलाहाबाद ज़िले का गज़ेटियर है। लेखक महोदय के कई वर्षों के परिश्रम का यह फल है।

रायल ८ पेजी ३३६ पृष्ठ

मूल्य ३॥)

मिलने का पता

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०, इलाहावाद